

# विवेकानन्द साहित्य

#### जन्मशती संस्करण

#### द्वितीय खंड

केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश, विहार एवं मध्य प्रदेश गरकारों की उदा-रतापूर्ण सहायता से यह कष्टसाध्य एव महेगा प्रयास मफल हो पाया; इन सरकारों ने इन लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न परिमाणों में आर्थिक सहायता दी; अतः इसके लिए हम सभी सरकारों के प्रति आभारी है।

----प्रकाशक



अद्वैत आश्रम ५ डिही एप्टाठी रोड कलकत्ता १४ विवय धर्म का प्रमाण धर्म का सार-तत्व धर्म के दावे तर्क और धर्म धर्म क्या है ?

पत्रावली-२ अनुक्रमणिका

# ज्ञानयोग





स्वामी विवेकानन्द

## मनुष्य का यथार्थ स्वरूप

#### (लन्दन में दिया हुआ भाषण)

इस पंचेन्द्रियग्राह्य जगत् से मनुष्य वड़ी आसिन्त से चिपका रहना चाहता है। किन्तु वह इस बाह्य जगत् को, जिसमें वह जीता और किया-कलाप करता है, चाहे जितना ही सत्य क्यों न समझे, प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है, जब वे सहज ही जिज्ञासा करते हैं—'क्या यह जगत् सत्य है?' जिन व्यक्तियों को अपनी इन्द्रियों की विश्वसनीयता में शंका करने का तिनक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय-भोग में ही व्यस्त रहता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है—'क्या यह जगत् सत्य है?' इसी एक प्रश्न से धर्म का आरम्भ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में, जहाँ इतिहास की कोई पहुँच नहीं, उस रहस्यमय पौराणिक युग में, सम्यता के उस अस्फुट उषाकाल में भी, हम देखते हैं कि यही एक प्रश्न उस समय भी पूछा गया है—'इसका क्या होता है? क्या यह सत्य है?'

कवित्वमय कठोपनिषद् के प्रारम्भ में हम यह प्रश्न देखते हैं—'कोई कोई लोग कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व फिर भी रहता है, इन दोनों वातों में कौन सी सत्य है?'—पेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चेंके। संसार में इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों का —'परे क्या है? सत्य क्या है?' प्राणों की इस महत्ती अशांति का —अवदमन करने की चेष्टा की गयी है। किन्तु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत् में है, तब तक इस प्रश्न को दबा देने की सारी वेष्टाएँ विफल रहेंगी। यह कहना सरल है कि हम जगदातीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, इसके प्रति सोचना बंद करने के लिए कठिन संघर्ष करेंगे और अपनी समस्त आशा और आकांक्षा को प्रस्तुत क्षण में ही सीमित रखेंगे; वहिर्णगत् की सारी वस्तुएँ भी हमें

इन्द्रियों की सीमा के भीतर वन्द करने में सहायता पहुँचाती हैं। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के वाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है। पर जब तक जगत् में मृत्यु रहेगी, तब तक यह प्रश्न वार वार उठेगा—'हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य का भी सत्य, सार का भी सार समझकर इनमें भयानक रूप से आसकत हैं, तो क्या मृत्यु ही इन सबका अन्तिम परिणाम है?' जगत् तो एक क्षण में ही घ्वंस होकर न जाने कहाँ चला जाता है। ऊपर है अत्युच्च गगनचुम्बी पर्वत और नीचे है गहरी खाई, मानो मुँह फैलाये जीव को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर, कितना ही कठोर अन्तःकरण क्यों न हो, निश्चय ही सिहर उठेगा और पूछेगा—'यह सब क्या सत्य है?' कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय में सँजोये रहा, वह एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहाँ चली गयी, तो क्या हम इस सब आशा को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गम्भीर प्रश्न की शक्ति का कभी भी ह्नास नहीं कर सकता, प्रत्युत काल का स्रोत ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इस प्रश्न की शक्ति भी बढ़ती जाती है।

फिर मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने के लिए वह सभी ओर दौड़ता फिरता है—इन्द्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है—पागल की भाँति वाह्य जगत् में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन-संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो, तो कहेंगे, 'यह जगत् सत्य है'—उन्हें सभी वातें सत्य प्रतीत होती हैं। ये ही व्यक्ति जव बूढ़े हो जायेंगे, जब सौभाग्य-लक्ष्मी उन्हें वार वार घोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो, तो शायद यही कहेंगे, 'अरे भाई, सब भाग्य का खेल है।' इतने दिनों वाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं, उघर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लाँघना उनके वस की वात नहीं। प्रत्येक इन्द्रिय-कर्मण्यता के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है। हर वस्तु क्षणस्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य, यहाँ तक कि जीवन भी क्षणस्थायी है।

मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है— शून्यवादियों की भाँति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते—भूत, भविष्य या वर्तमान के भी सम्बन्ध में कुछ नहीं जान सकते; क्योंकि जो व्यक्ति भूत-भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसीमें अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वह निरा पागल है। यह तो वस वैसे ही हुआ, जैसे माता-पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए सन्तान के अस्तित्व को स्वीकार

करना ! दोनों समान रूप से युक्तिसंगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है, वर्तमान को भी अस्वीकार करना। यह एक भाव हुआ—यह शून्यवादियों का मत। पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा, जो एक मुहूर्त के लिए भी शून्यवादी हो सके; मुँह से कहना अवश्य बड़ा सरल है।

दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करो-सत्य की खोज करो-इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगतु में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समिष्टिस्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है, जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्त्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्त्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया था, जो अनेक अंशों में इस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है; वह स्थूल देह से श्रेष्ठ है-शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सुक्त में, मृत शरीर को दग्ध करनेवाले अग्निदेव के प्रति यह मंत्र पाते हैं—हि अग्नि! तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ—इसे सर्वागसुन्दर, ज्योतिर्मय देह से सम्पन्न करो-इसे उसी स्थान में ले जाओ, जहाँ पितृगण वास करते हैं, जहाँ दु:ख नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है।' तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है, और इसके साथ ही हम और एक विचार पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पिवत्र था, पर आज उसकी अवनित हो गयी है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में, या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा, कविता की सुन्दर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्त्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्त्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था, वैसा अब नहीं है—आज वह पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्मग्रंथों में आदम के पतन की जो कथा है, उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिन्दू शास्त्रों में इसका बार वार उल्लेख हुआ है। हिन्दुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है-जब कि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छानुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ़ था—उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं कि उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अज्ञुभ या दु:ख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का अष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जल-प्लावन अर्थात् प्रलय का वर्णन भी पाते हैं।

प्रलय की यह कथा ही इस वात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत् की भ्रष्टता क्रमशः वढ़ती गयी। इसके वाद जब प्रलय हुआ, तो अधिकांश जगतु उसमें डुव गया। फिर उन्नति आरम्भ हुई। और अब यह जगत् अपनी उसी प्राचीन, पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए घीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्थान (Old Testa-. ment) के प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन वेविलोन, मिस्र, चीन और हिन्दुओं में भी प्रचलित थी। हिन्दू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है: "महर्षि मनु एक दिन गंगातट पर सन्व्या-वन्दन में लगे थे, तव एक छोटी सी मछली ने आकर उनसे कहा, 'मुझे आश्रय दीजिए।' मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, 'तू क्या चाहती है ?' मछली बोली, 'एक वड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है। आप मेरी रक्षा कीजिए।' मनु उसे घर ले गये। सवेरे देखा, वह वढ़कर पात्र के वरावर हो गयी है। मछली वोली, "मैं अव इस पात्र में नहीं रह सकती।" तव मनु ने उसे एक कुण्ड में रख दिया। दूसरे दिन वह कुण्ड के वरावर हो गयी और कहने लगी, 'मैं इसमें भी नहीं रह सकती।' तव मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तव उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब मछली कहने लगी, 'मनु, मैं जगत् का सृष्टिकर्ता हूँ! मैं प्रलय से जगत् को घ्वंस करूँगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप घारण करके आया था। तुम एक वहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा वैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूव जायगी, तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग (काँटा) दिखेगा, तुम नौका को उससे बाँघ देना। उसके बाद जल घट जाने पर नौका से उतरकर प्रजावृद्धि करना।" इस प्रकार प्रलय हुआ और मन् ने अपने परिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीजों की प्रलय से रक्षा की, और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गये—और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे।

अब देखो, मानवीय भाषा उस आभ्यन्तरिक सत्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न मात्र है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि एक छोटा वच्चा भी अपनी अस्पष्ट तोतली वोली में उच्चतम दार्शनिक सत्य को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है— पर हाँ, उसके पास उसे प्रकाशित करने के लिए कोई उपयुक्त इन्द्रिय अथवा साधन नहीं है। उच्चतम दार्शनिक और शिशु की भाषा में जो भेद है, वह प्रकारगत

नहीं है, वह केवल परिमाणगत है। आजकल के विशुद्ध, प्रणालीवद्ध, गणित के समान कटी-छँटी भाषा और प्राचीन ऋषियों की अस्फुट, रहस्यमय, पौराणिक भाषा में अन्तर केवल मात्रा के तारतम्य में है। इन सब कथाओं के पीछे एक महान् सत्य छिपा है, जिसे प्रकाशित करने का प्राचीन लोग मानो प्रयत्न कर रहे हैं। वहुषा इन सब प्राचीन, पौराणिक कथाओं के भीतर ही बहुमूल्य सत्य रहता है, और मुझे यह कहते दु:ख होता है कि आधुनिक लोगों की चटपटी भाषा में बहुधा भूसी ही रहती है, तरव नहीं। अतएव रूपक में सत्य छिपा है, यह कहकर, अथवा वह अमुक-तमुक के विचारों से मेल नहीं खाता, यह कहकर सभी प्राचीन वातों को एक किनारे कर देना उचित नहीं। 'अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, अतएव इस पौराणिक कथा पर विश्वास करो'—इस प्रकार घोषणा करने के कारण ही यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाते हों, तब तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं। आजकल यदि कोई मसा, वद्ध अथवा ईसा की उक्ति उद्धत करता है, तो उसकी हँसी उड़ायी जाती है; किन्तु हक्सले, टिण्डल अथवा डारविन का नाम लेते ही बात एकदम अकाट्य और प्रामाणिक बन जाती है! 'हक्सले ने ऐसा कहा है', इतना कहना ही बहुतों के लिए पर्याप्त है! हम लोग सचमुच अन्धविश्वास से मुक्त हैं! पहले था धर्म का अंधविश्वास, अब है विज्ञान का अंधविश्वास; फिर भी पहले के अंधविश्वास में से एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था, पर आधुनिक अंधविश्वास के भीतर से तो केवल काम और लोभ हीं आ रहे हैं। वह अन्धविश्वास था ईश्वर की उपासना को लेकर, और आजकल का अन्धविश्वास है महाघृणित धन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर। बस, यही भेद है।

हाँ, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यही एक प्रधान भाव देखने में आता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहले था, अब उससे गिरी हुई दशा में है। आजकल के तत्त्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। कमविकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का सम्पूर्ण रूप से खण्डन ही कर दिया है। उनके मत से मनुष्य एक विशेष प्रकार के क्षुद्र मांसल जन्तु (mollusc) का कमविकास मात्र है, अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता। पर भारतीय पुराण दोनों मतों का समन्वय करने में समर्थ है। भारतीय पुराण के मतानुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिरकर फिर उठती है और फिर गिरती है। इसी प्रकार कम चलता रहता है। प्रत्येक गित चन्नों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यह दिखेगा कि मनुष्य केवल कमविकास का परिणान है,

यह वात सिद्ध नहीं होती। कमिवकास कहने के साथ ही साथ कमसंकोच की प्रिक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञानवेत्ता ही तुमसे कहते हैं कि किसी यन्त्र में तुम जितनी शिवत का प्रयोग करोगे, उसमें से तुम्हें बस उतनी ही शिवत मिल सकती है। असत् (कुछ नहीं) से कभी भी सत् (कुछ) की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव—पूर्ण मानव—बुद्ध-मानव, ईसा-मानव एक क्षुद्ध मांसल जन्तु का ही विकास हो, तव तो इस क्षुद्ध जन्तु को भी संकुचित या अव्यवत बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा न हो, तो ये सव महापुरुष फिर कहाँ से उत्पन्न हुए? असत् से तो कभी सत् की उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शिवत धीरे धीरे नाना सोपानों में से होती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणत होती है, वह कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वह कहीं न कहीं अवश्य वर्तमान थी; और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के क्षुद्र मांसल जन्तुविशेष या जीविसार (protoplasm) तक ही पहुँचकर, उसीको आदि कारण सिद्ध करते हो, तो यह निश्चित है कि इस जीविसार में ही यह शिक्त किसी न किसी रूप में विद्यमान थी।

आजकल यह विवाद चल रहा है कि क्या पंचभृतों की समष्टि यह देह ही आत्मा, चिन्तन-शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण है ? अथवा चिन्तन-शक्ति ही देहोत्पत्ति का कारण है ? निश्चय ही संसार के सभी धर्म कहते हैं कि विचार नामक शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है, और वे इसके विपरीत मत में आस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएँ ( Comte's Positivism ) मानती हैं कि चिन्तन-शक्ति केवल शरीर नामक यन्त्र के विभिन्न अंशों के एक समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाय अर्थात् यह स्वीकार कर लिया जाय कि यह आत्मा या मन, या इसे किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, इस जड़ देहरूप मशीन का ही फलस्वरूप है-जिन जड़ परमाणुओं से मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है, यह उन्हींके रासायनिक अथवा भौतिक योग से उत्पन्न होनेवाली वस्तु है, तव तो यह प्रश्न ही असमाघेय रह जायगा। शरीर की रचना कौन करता है, कौन सी राक्ति इन भौतिक अणुओं को सरीर के रूप में परिणत करती है? कीन सी यक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंदा लेकर तुम्हारा दारीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का वना डालती है? ये सब अनन्त विभेद कैसे होते हैं? यह कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणुओं के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है. ठीक वैसा ही है, जैसे वैल के लागे गाड़ी जोतना। ये संघात कैसे उत्पन्न हुए? किस शक्ति ने ऐसा कर

दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी शक्ति ने यह संघात कर दिया है और आत्मा, जो इस समय एक विशेष जड़राशि के साथ संहत दिखायी दे रही है, इन्हीं सब जड़ परमाणुओं के संघात का फल है, तव तो यह कोई उत्तर न हुआ। जो मत अन्यान्य मतों का बिना खण्डन किये, चाहे सवकी न हो, पर अधिकतर घटनाओं की, अधिकतर विषयों की व्याख्या कर सकता है, वही ग्राह्य है। अतएव यही बात अधिक युक्तिसंगत है कि जो शक्ति जड़ तत्त्व को लेकर उससे शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के भीतर व्यक्त है, वे दोनों एक ही हैं। अतः यह कहना कि 'जो चिन्तन-शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है, वह केवल जड़ अणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है और इसीलिए शरीर से पृथक् उसका कोई अस्तित्व नहीं' बिल्कुल निरर्थक है-इस कयन में कोई तथ्य नहीं। फिर, शक्ति कभी जड़ तत्त्व से उत्पन्न हो नहीं सकती। बल्कि यह प्रमाणित करना अधिक सम्भव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ के गुण हैं, वे गति के फल हैं। द्रवों को प्रचुर शीर्षीय गति देने से वे ठोस हो जायँगे। वायुपंज में यदि अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दी जाय, जैसे तुफ़ान में, तो वह ठोस सा हो जाता है और अपने आघात से ठोस पदार्यों को तोड़ या काट सकता है। यदि मकड़ी के जाले के एक तंतु को अनंत वेग दिया जाय तो, वह लोहे की जंजीर जैसा सशक्त हो जायगा और ओक पेड़ को काटकर पार हो जायगा। इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध करना सहज है कि हम जिसे जड़ तत्त्व कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। किन्तू दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता।

शरीर के भीतर यह जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है, यह है क्या? हम सभी यह वात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति, फिर वह चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनसे एक विशेष आकृति—मनुष्य देह—तैयार कर रही है। अन्य कोई आकर तुम्हारे या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उससे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? बहुतों को भूत और भविष्य सम्बन्धी सिद्धान्त भयावह प्रतीत होते हैं, बहुतों को तो वे केवल आनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं।

हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है, जो इस समय हममें काम कर रही है? हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को, इसी शक्ति की अभिन्यति को शारीरिक आकृतिवाला एक ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ माना गया है, जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वचा रहता है। ऋमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से सन्तोप नहीं होता—एक और भी उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखायी देता है। वह यह है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस किसी वस्तु की आकृति है, वह वहुत से परमाणुओं की एक संहति मात्र है, अतएव उसको चलाने के लिए दूसरी कोई चीज चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर से भिन्न अन्य किसी वस्तू की आवश्यकता होती हो, तो इसी तर्क के वल पर. इस ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इससे भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। यह 'अन्य कोई वस्तु' ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से सम्बोधित हुई। यह आत्मा ही इस ज्योति-र्मय देह में से मानो स्थूल शरीर पर काम कर रही है। यह ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है, और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन भी नहीं है, वह मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है—सभी के अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी; इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा—आत्मा और उसके स्वरूप के सम्बन्ध में। शरीर और मन से पृथक् इस आत्मा का क्या स्वरूप है? वहुत से वाद-प्रतिवाद होने लगे, नाना प्रकार के सिद्धान्त और अनुमान होने लगे, अनेकविध दार्शनिक अनुसन्धान होने लगे। इस आत्मा के सम्बन्ध में वे जिन सिद्धान्तों पर पहुँचे, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूँगा।

भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो, उसका कोई रूपाकार नहीं होता, और जिसका रूपाकार नहीं, वह अवस्य सर्वव्यापी होगा। काल का आरम्भ मन से होता है—देश भी मन के अन्तर्गत है। काल को छोड़ कार्य-कारणवाद नहीं रह सकता। क्रम की भावना के विना कार्य-कारणवाद नहीं रह सकता। अतएव, देश-काल-निमित्त मन के अन्तर्गत हैं और यह आत्मा, मन से अतीत और निराकार होने के कारण, देश-काल-निमित्त के परे है। और जब वह देश-काल-निमित्त से अतीत है, तो अवस्य अनन्त होगी। अब हमारे दर्शन का उच्चतम विचार आता है। अनुन्त क्रभी दो नहीं हो सकता। यदि आत्मा अनन्त है, तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और यह जो अनेक आत्माओं की घारणा है—तुम्हारी एक आत्मा, मेरी दूसरी आत्मा—यह सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह

अनन्त और सर्वव्यापी है, और यह प्रातिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमावद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्त्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रातिभासिक जीव, चाहे वह कितना ही महान् क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय, प्रकृत स्वरूप का धुँघला प्रतिबिम्व मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप-आत्मा-कार्य-कारण से अतीत होने के कारण, देश-काल से अतीत होने के कारण, अवश्य मुक्तस्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, न ही बद्ध हो सकती थी। यह प्रातिभासिक जीव, यह प्रतिबिम्व, देश-काल-निमित्त के द्वारा सीमावद्ध होने के कारण बद्ध है। अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में, 'प्रतीत होता है, मानो वह बद्ध हो गयी है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है।' हमारी आत्मा के भीतर जो यथार्थ सत्य है, वह यही कि आत्मा सर्वव्यापी है, अनन्त है, चैतन्यस्वभाव है; हम स्वभाव से ही वैसे हैं—हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं वनना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अनन्त है, अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ वालक परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें यह भी प्रश्न था—"पृथ्वी गिरती क्यों नहीं?" वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि सम्बन्धी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश वालक-बालिकाएँ कोई उत्तर न दे सके। कोई कोई गुरुत्वाकर्षण या और कूछ कह कहकर उत्तर देने लगे। उनमें से एक वृद्धिमती वालिका ने एक और प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया—"पृथ्वी गिरेगी कहाँ पर?" यह प्रश्न ही तो ग़लत है! पृथ्वी गिरे कहाँ? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनन्त देश में ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों तो सापेक्ष देश में हैं। जो अनन्त है, वह कहाँ जायगा और कहाँ से आयेगा?

जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिन्ता का—उसका क्या क्या होगा, इस चिन्ता का—त्याग कर देता है, जब वह देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति-विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में पहुँच जाता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं; क्योंकि इन दोनों में हास और वृद्धि होती है। जड़ जगत् से अतीत आत्मा ही अनन्त काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत परिवर्तनशील हैं। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना-श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान हैं, जिसका प्रत्येक जल-परमाणु सतत चलायमान है, फिर भी वह नदी सदा एक अविच्छित्र प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिणामशील है; किसी भी व्यक्ति का शरीर, कुछ क्षण के लिए भी, एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का संस्कार बैठ गया है, जिसके कारण

हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के सम्वन्घ में भी यही वात है; क्षण में सुखी, क्षण में दुःखी; क्षण में सवल और क्षण में दुर्वल ! वह सतत परिणाम-शील भँवर के समान है! अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा तो अनन्त है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही सम्भव है। अनन्त में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असम्भव वात है। यह कभी हो नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं; जगत् का प्रत्येक अणु-परमाणु नित्य परिणामशील है; पर जगत् को एक समिष्ट के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असम्भव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जव एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूँ, तव किसी वस्तु के संदर्भ में ही। जगत् का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है; किन्तु सम्पूर्ण जगत् को एक समष्टिरूप में लेने पर फिर किसकी तुलना में उसका स्थान-परिवर्तन होगा? इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतएव यह अनन्त इकाई, अपरिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही पारमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, सान्तता में नहीं। यह घारणा कि मैं एक क्षुद्र, सान्त, सतत परिणामी जीव हूँ, कितनी ही सुखद क्यों न हो, फिर भी यह एक पुराना अम ही है। यदि किसीसे कहो कि 'तुम सर्वव्यापी, अनन्त पुरुष हो', तो वह डर जायगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सव हृदयों से अनुभव कर रहे हो।

ऐसी वातें यदि तुम किसीसे कहो, तो वह डर जायगा। वह तुमसे बार वार पूछेगा कि क्या फिर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रह जायगा? क्या मैं नहीं रह जाऊँगा? यह व्यक्तित्व—मैं—क्या है? यदि जान पाऊँ, तो अच्छा हो! छोटे वालक के मूंछें नहीं होतीं। वड़े होने पर उसके दाढ़ी-मूंछ निकल आती है। यदि 'अहं' शरीर में रहता होता, तब तो वालक का 'व्यक्तित्व' नष्ट हो गया होता। यदि 'अहं' या व्यक्तित्व शरीरगत होता, तब तो हमारी एक आंख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शरावी का शराव छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जायगा! चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो वैठेगा! तब तो फिर कोई भी अपना व्यक्त छोड़ना न चाहेगा। पर वात यह है कि अनन्त को छोड़कर और किसीमें व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनन्त का ही परिवर्तन नहीं होता, और शेष सभी का सतत परिवर्तन होता रहता है। 'व्यक्तित्व-भाव' स्मृति में भी नहीं है। स्मृति में यदि 'व्यक्तित्व-भाव' रहता, तो मस्तिष्क में गहरी चोट

लगने से स्मृति-लोप हो जाने पर, वह नष्ट हो जाता और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता! बचपन के, पहले दो-तीन वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं है और यदि स्मृति और अस्तित्व एक है, तो फिर कहना पड़ेगा कि इन दो-तीन वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो, मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं, उस समय मैं जीवित ही नहीं था— यही कहना पड़ेगा। यह बात 'व्यक्तित्व' के बहुत संकीर्ण अर्थ में है।

हम अभी त्तक 'व्यक्ति' नहीं हैं। हम इसी 'व्यक्तित्व' को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वह अनन्त है, वही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। जिनका जीवन सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त किये हुए है, वे ही जीवित हैं, और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे सान्त पदार्थों में बद्ध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत् में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है और इसी कारण हमें मृत्यु-भय होता है। मृत्यु-भय तो तभी जीता जा सकता है, जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत् में एक भी जीवन शेष है, तब तक वह भी जीवित है। ऐसे व्यक्तियों को यह उपलब्धि होती है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में वर्तमान हूँ। सब प्राणियों में मैं ही वर्तमान हूँ। मैं ही यह जगत् हूँ, सम्पूर्ण जगत् ही मेरा शरीर है! जब तक एक भी परमाणु शेष है, तव तक मेरी मृत्यु कहाँ ? कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी ? तब ऐसे व्यक्ति निर्भय हो जाते हैं, तभी यह निर्भीक अवस्था आती है। सतत परिणामशील छोटी छोटी वस्तुओं में अविनाशत्व कहना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनन्त है, इसलिए आत्मा ही 'व्यक्ति—अविभाज्य' हो सकती है। अनन्त का विभाजन नहीं किया जा सकता—अनन्त को खण्ड खण्ड नहीं किया जा सकता। वह सदा एक, अविभक्त समष्टिस्वरूप, अनन्त आत्मा ही है और वही मनुष्य का यथार्थ 'व्यक्तित्व' है, वही 'प्रकृत मनुष्य' है। 'मनुष्य' के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह इस 'व्यक्तित्व' को व्यक्त जगत् में प्रकाशित करने के प्रयत्न का फल मात्र है; 'क्रमविकास' आत्मा में नहीं है। यह जो सब परिवर्तन हो रहा है—बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है—यह सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक परदा मेरे सामने है और उसमें एक छोटा सा छिद्र है, जिसमें से मैं केवल कुछ चेहरे देख सकता हूँ। यह छिद्र जितना वड़ा होता जाता है, सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रका-शित होता जाता है, और जब यह छिद्र पूरे परदे को व्याप्त कर लेता है, तब मैं

तुम सवको स्पष्ट देख लेता हूँ। यहाँ पर, तुममें कोई परिवर्तन नहीं हुआ; तुम जो थे, वहीं रहे। केवल छिद्र का कमविकास होता रहा, और उसके साथ साथ तुम्हारी अभिव्यक्ति कमशः होती रही। आत्मा के सम्बन्ध में भी यही बात है। -किसी पूर्णता को उपलब्घ नहीं करना है। तुम मुक्तस्वभाव और पूर्ण हो। घर्म, ईश्वर या परलोक सम्बन्धी ये सव धारणाएँ कहाँ से आयीं? मनुष्य 'ईश्वर, ईश्वर' करता क्यों घूमता फिरता है ? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है-भले ही वह आदर्श मनुष्य में हो अयवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में ? इसलिए कि वह तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है। तुम्हारा अपना ही हृदय घकवक कर रहा है, और तुम सोचते हो कि वाहर की कोई वस्तु यह शब्द कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसन्धान करने को—अपनी उपलब्धि करने को प्रेरित कर रहा है। यहाँ, वहाँ, मन्दिर में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, मर्त्य में, विभिन्न स्यानों में, अनेक उपायों से अन्वेषण करने के वाद अन्त में हमने जहाँ से आरम्भ किया था, वहीं अर्थात् अपनी आत्मा में ही हम एक चक्कर पूरा करके वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत् में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हमने मन्दिरों और गिरजों में जा जा कातर होकर प्रार्थनाएँ कीं, आँसू वहाये, जिसको हम मुंदूर आकाश में मेघराशि के पीछे छिपा हुआ अव्यक्त और रहस्यमय समझते रहे, वह हमारे निकट से भी निकट है, प्राणों का प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है-तुम्हीं 'मैं' हो, मैं ही 'तुम' हूँ। यही तुम्हारा स्वरूप है—इसीको अभिव्यक्त करो। तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा—तुम तो स्वयं पवित्रस्वरूप ही हो। तुम्हें पूर्ण होना नहीं पड़ेगा-तुम तो पूर्णस्वरूप ही हो। सारी प्रकृति देश-कालातीत सत्य को परदे के समान ढाँके हुए है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उससे मानो वह आवरण घीरे घीरे छिन्न होता रहता है और देश-कालातीत वह शुद्धस्वरूप, अनन्त ईश्वर स्वयं अभिव्यक्त होता रहता है।

यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही प्रकृति के अन्दर स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाववश क्रमशः अधिकाधिक दीप्त होता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है। उसको जाना नहीं जा सकता, हम उसे जानने का वृथा ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह ज्ञेय होता, तो उसका स्वभाव ही वदल जाता, क्योंकि वह तो नित्य ज्ञाता है। ज्ञान ससीम है; किसी वस्तु का ज्ञान-लाम करने के लिए उसका चिन्तन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। वह तो सारी वस्तुओं

का ज्ञातास्वरूप है, सब विषयों का विषयीस्वरूप है, इस विश्व-ब्रह्माण्ड का साक्षी-स्वरूप है, तुम्हारा ही आत्मास्वरूप है। ज्ञान तो मानो एक निम्न अवस्था है-एक अवनत भाव मात्र है। हमीं वह आत्मा हैं, फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है और सव लोग विभिन्न उपायों से इसी आत्मा को जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? यदि ऐसा न होता, तो ये सब नीति-संहिताएँ कहाँ से आतीं ? सारी नीति-संहिताओं का तात्पर्य क्या है ? सभी नीति-संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है और वह है—दूसरों का उपकार करना। मनुष्यों के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का मुल आधार है, और ये सब 'मैं ही जगत हूँ, यह जगत् एक अखण्डस्वरूप हैं', इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा न हो, तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है ? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूँ ? परोपकार करने को मुझे कौन वाघ्य करता है ? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न जो सहानुभूति का भाव है, उसीसे यह बात होती है। अत्यन्त कठोर अन्तःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और, जो व्यक्ति 'यह आपातप्रतीयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यन्त नीच कार्य है', ये सब वातें सुनकर भयभीत हो जाता है, वही व्यक्ति तुमसे कहेगा कि सम्पूर्ण आत्मत्याग ही सारी नैतिकता की भित्ति है। किन्तु पूर्ण आत्मत्याग क्या है? सम्पूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है ? आत्मत्याग का अर्थ है, इस मिथ्या आत्मा या 'व्यक्तित्व' का त्याग, सव प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग। यह अहंकार और ममता पूर्व कुसंस्कारों के फल हैं और जितना ही इस 'व्यक्तित्व' का त्याग होता जाता है, उतनी ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में प्रकाशित होती है। यही वास्तविक आत्मत्याग है और यही समस्त नैतिक शिक्षा की भित्ति है, केन्द्र है। मनुष्य इसे जाने या न जाने, समस्त जगत् घीरे घीरे इसी दिशा में जा रहा है, अल्पाधिक परिमाण में इसीका अभ्यास कर रहा है। वात इतनी है कि अधिकांश लोग इसे अज्ञात भाव से कर रहे हैं। वे इसे ज्ञात भाव से करें। यह 'में' और 'मेरा' प्रकृत आत्मा नहीं है, यह जानकर वे इस त्याग-यज्ञ का अनुष्ठान करें। यह व्यावहारिक जीव ससीम जगत् में आबद्ध है। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वह जगत् के अतीत उस अनन्त सत्ता का सामान्य आभास मात्र है, उस सर्वस्वरूप अनन्त अग्नि का एक कण मात्र है। किन्तु वह अनन्त ही उसका वास्तविक स्वरूप है।

इस ज्ञान का फल—इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? आजकल सभी विषयों को उनकी उपयोगिता के मापदण्ड से नापा जाता है। अर्थात् संक्षेप में

यह कि इससे कितने रुपये, कितने आने और कितने पैसों का लाभ होगा? लोगों को इस प्रकार प्रश्न करने का क्या अधिकार है ? क्या सत्य को भी उपकार या धन के मापदण्ड से नापा जायगा? मान लो कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या इससे सत्य घट जायगा? उपयोगिता सत्य की कसौटी नहीं है। जो भी हो. इस ज्ञान में वडा उपकार तथा प्रयोजन भी है। हम देखते हैं, सब लोग सुख की खोज करते हैं; पर अधिकतर लोग नश्वर, मिथ्या वस्तुओं में उसको ढूँढ़ते फिरते हैं। इन्द्रियों में कभी किसीको सुख नहीं मिलता। सुख तो केवल आत्मा में मिलता है। अतएव आत्मा में इस सूख की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे वड़ा प्रयोजन है। और एक वात यह है कि अज्ञान ही सब दु:खों का कारण है, और मेरी समझ में सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है कि जो अनन्तस्वरूप है, वह अपने को सान्त मानकर रोता है; समस्त अज्ञान की मूल भित्ति यही है कि हम अविनाशी, नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे छोटे मन हैं, छोटी छोटी देह मात्र हैं; यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। ज्यों ही मैं अपने को एक क्षुड़ देह समझ बैठता हूँ, त्यों ही मैं संसार के अन्यान्य शरीरों के सुख-दु:ख की कोई परवाह न करते हुए अपने शरीर की रक्षा में, उसे सुन्दर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूँ। उस समय मैं तुमसे पृथक् हो जाता हूँ। ज्यों ही यह भेद-ज्ञान आता है, त्यों ही वह सब प्रकार के अशुभ के द्वार खोल देता है और सर्वविध दु:खों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वीक्त ज्ञान की प्राप्ति से लाभ यह होगा कि यदि वर्तमान मानव जाति का एक विल्कुल छोटा सा अंश भी इस क्षुद्र, सकीर्ण और स्वार्थी भाव का त्याग कर सके, तो कल ही यह संसार स्वर्ग में परिणत हो जायगा; पर नाना प्रकार की मशीन तथा बाह्य जगत् सम्बन्धी ज्ञान की उन्नति से यह कभी सम्भव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्निशिखा और भी विधित होती है, उसी प्रकार इन सव वस्तुओं से दु:खों की ही वृद्धि होती है। आत्मा के ज्ञान विना जो कुछ भौतिक ज्ञान उपाजित किया जाता है, वह सब आग में घी डालने के समान है। उससे दूसरों के लिए प्राण उत्सर्ग कर देने की वात तो दूर ही रही, स्वार्थपर लोगों को दूसरों की चीजें हर लेने के लिए, दूसरों के रक्त पर फलने-फूलने के लिए एक और यंत्र—एक और सुविधा मिल जाती है।

एक और प्रश्न है—क्या यह व्यावहारिक है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य-रूप में परिणत किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि 'सत्य, प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा वह नष्ट हो जायगा।' समाजों को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए, सत्य को समाज के अनुसार अपने को ढालना नहीं पड़ता।

यदि निःस्वार्थपरता के समान महान् सत्य समाज में कार्य-रूप में परिणत न किया जा सकता हो, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसीका नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है-तोप के मुँह में दौड़ जाना। दूसरे प्रकार का साहस है--आध्यारिमक विश्वास। एक बार एक दिग्विजयी सम्राट् भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आदेश दिया था। वहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट् उनके साथ कुछ देर वातचीत करने से बड़ा प्रभावित हुआ। अतएव उसने साध को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, "मैं इस वन में वड़े आनन्द में हूँ।" सम्राट् वोला, "मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट् हूँ। मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद-मर्यादा दुंगा।" साधु बोले, "ऐश्वर्य, पद-मर्यादा आदि किसी बात की मेरी इच्छा नहीं।" तब सम्राट् ने कहा, "आप यदि मेरे साथ न चलेंगे, तो मैं आपको मार डालंगा।" इस पर साध बहत हॅसे और बोले, "राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही। तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो? सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, कोई भी यंत्र मेरा संहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो जन्मरहित, अविनाशी, नित्य-विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।" यह आध्यात्मिक साहस है। सन् १८५७ ई० के ग़दर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक संन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिन्दू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, "आप कहें, तो इसका वध कर दें।" स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, "भाई, तुम्हीं वह हो, तुम्हीं वह हो-तत्त्वमिता" और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसे समाज की रचना नहीं कर सकते, जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, अपने वाहुवल की, अपने पाश्चात्य संस्थानों की श्रेष्ठता की, बात करनी व्यर्थ है। अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ शेखी वधारते हो, यदि दिन-रात तुम यही कहते रहो कि ऐसा साहस अव्यावहारिक है। पैसे-कौड़ी को छोड़कर क्या और कुछ भी व्यावहारिक नहीं है? यदि ऐसा ही हो, तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो ? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है, जहाँ सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है—यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ। और जितना बीघ्र तुम ऐसा कर सको, उतना ही अच्छा। हे नर-नारियो ! उठो, आत्मा के सम्बन्ध में जाग्रत होओ, सत्य में विश्वास

करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कोई सौ साहसी नर-नारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ, जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे, प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत् में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो उसका विनाश कर सके। तव तुम मुक्त हो जाओगे। तव तुम अपनी वास्तविक आत्मा को जान लोगे। 'इस आत्मा के सम्वन्य में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और तत्पश्चात निदिव्यासन।'

आजकल के समाज में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है और वह है—कार्य पर अधिक जोर देना और विचार की निंदा करना। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार या चिन्तन से उत्पन्न होता है। मन के भीतर जिन छोटी छोटी शिक्तयों का विकास होता रहता है, वे जब शरीर द्वारा अनुष्ठित होती हैं, तब उन्होंको कार्य कहते हैं। चिना विचार या चिन्तन के कोई कार्य नहीं हो सकता। मिस्तिष्क को ऊँचे ऊँचे विचारों, ऊँचे ऊँचे आदर्कों से भर लो, और उनको दिनरात मन के सम्मुख रखो; ऐसा होने पर इन्हों विचारों से वड़े वड़े कार्य होंगे। अपवित्रता की कोई वात मन में न लाओ, प्रत्युत मन से कहो कि मैं शुद्ध, पवित्रस्वरूप हूँ। हम क्षुद्र हैं, हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे, इन्हों विचारों से हमने अपने आपको एकदम सम्मोहित कर रखा है, और इसीलिए हम सर्वदा भय से काँपते रहते हैं।

एक सिहिनी, जिसका प्रसव-काल निकट था, एक वार अपने शिकार की खोज में वाहर निकली। उसने दूर भेड़ों के एक झुण्ड को चरते देख, उन पर आक्रमण करने के लिए ज्यों ही छलाँग मारी, त्यों ही उसके प्राणपखेरू उड़ गये और एक मातृहीन सिह-शावक ने जन्म लिया। भेड़ें उस सिह-शावक की देख-माल करने लगीं और वह भेड़ों के बच्चों के साथ साथ वड़ा होने लगा, भेड़ों की भाँति घास-पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की ही भाँति 'में-में' करने लगा। और यद्यपि वह कुछ समय बाद एक शिवज्ञशाली, पूर्ण विकसित सिह हो गया, फिर भी वह अपने को भेड़ ही समझता था। इसी प्रकार दिन बीतते गये कि एक दिन एक वड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उचर आ निकला। पर उसे यह देख वड़ा लाश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में एक सिह भी है और वह भेड़ों की ही भाँति उरकर भागा जा रहा है। तब सिह उसकी ओर यह समझाने के लिए बढ़ा कि तू सिह है, भेड़ नहीं। पर ज्यों ही वह आगे बढ़ा, त्यों ही भेड़ों का झुण्ड और भी भागा और उसके साय साथ वह 'भेड़-सिह' भी। जो हो, उसने उस भेड़-सिह को उसके अपने ययार्य स्वरूप को समझा देने का संकल्प नहीं छोड़ा। वह देखने लगा कि वह भेड़-सिह

पाप, दुःख आदि क्या हैं ? ये सब तो दुर्वलता के ही फलस्वरूप हैं। लोग वचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्वल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्वल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की सन्तान हैं—और तो और, जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यन्त क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। वचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जायँ, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सवल बना दें, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्वलता और अवसादकारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करें। सिच्चन्तन के स्रोत में शरीर को बहा दो, अपने मन से सर्वदा कहते रहो, 'मैं ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ।' तुम्हारे मन में दिन-रात यह वात संगीत की भाँति झंकृत होती रहे, और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अवरों पर सोऽहम्, सोऽहम् खेलता रहे। यही सत्य है—जगत् की अनन्त शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो। सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वराक्षित्रीधत।

## मनुष्य का वास्तविक ऋौर प्रातिमासिक स्वरूप

#### (न्यूयार्क में दिया हुआ भाषण)

हम यहाँ खड़े हैं, परन्तु हमारी दृष्टि दूर, बहुत दूर, और कभी कभी तो, कोसों दूर चली जाती है। जब से मनुष्य ने विचार करना आरम्भ किया, तभी से वह ऐसा करता आ रहा है। मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रयत्न करता है। वह जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वह कहाँ चला जाता है। इसकी व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रचार हुआ, सैकड़ों मतों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ मत खण्डित करके छोड़ भी दिये गये। और कुछ स्वीकार किये गये; और जब तक मनुष्य इस जगत् में रहेगा, जब तक वह विचार करता रहेगा, तब तक ऐसा चलेगा। इन सभी मतों में कुछ न कुछ सत्य है, और साथ ही, उनमें बहुत सा असत्य भी है। इस सम्बन्ध में भारत में जो सब अनुसन्धान हुए हैं, उन्हींका सार, उन्हींका फल मैं तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न कहँगा। भारतीय दार्शनिकों के इन सब विभिन्न मतों का समन्वय और, यदि हो सका तो, उनके साथ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तों का भी समन्वय करने का प्रयत्न कहँगा।

वेदान्त दर्शन का एक ही उद्देश्य है और वह है—एकत्व की खोज। हिन्दू लोग किसी विशेष के पीछे नहीं दौड़ते, वे तो सदैव सर्वसामान्य की, यही क्यों, सर्वव्यापी सार्वभौमिक की खोज करते हैं। 'वह क्या है, जिसके जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है?' यही उनका विषय है। जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर जगत् की सारी मिट्टी को जान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसे जान लेने पर जगत् की सारी वस्तुएँ जानी जा सकती हैं? उनकी यही एक खोज है, यही एक जिज्ञासा है। उनके मत से, समस्त जगत् का विश्लेषण करके उसे 'आकाश' में पर्यवसित किया जा सकता है। हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, छूते हैं, आस्वादन करते हैं, और तो और, हम जो कुछ अनुभव करते हैं, वह सब इसी आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है। यह आकाश सूक्ष्म और सर्वव्यापी है। ठोस, तरल और वाष्पीय सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे—सब इसी आकाश से निर्मित हैं।

कहते हैं। किन्तु इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हुई। मान लो, एक कैमरा है और एक परदा है। मैं इस परदे पर एक चित्र डालना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा ? मुझे उस यन्त्र में से नाना प्रकार की प्रकाश-िकरणों को इस परदे पर डालने का और उन्हें एक स्थान में एकत्र करने का प्रयत्न करना होगा। इसके लिए एक अचल वस्तु की आवश्यकता है, जिस पर चित्र डाला जा सके। किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असम्भव है—कोई स्थिर वस्तु चाहिए; क्योंकि मैं जो प्रकाश-किरणें डालना चाहता हूँ; वे सचल हैं और इन सचल प्रकाश-किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकीमूत, समन्वित और संपूरित करना होगा। यही वात उन संवेदनों के विषय में भी है, जिन्हें इन्द्रियां मन के निकट और मन वृद्धि के निकट समर्पित करता है। जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती, जिस पर यह चित्र डाला जा सके, जिस पर ये भिन्न भिन्न भाव एकत्रीभूत होकर मिल सकें, तव तक यह विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। वह कोन सी वस्तु है, जो समुदय को एकत्व का भाव प्रदान करती है? वह कौन सी वस्तू है, जो विभिन्न गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा किये रहती है ? वह कौन सी वस्तु है, जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह गुँथे रहते हैं, जिस पर विभिन्न विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखण्ड भाव घारण करते हैं ? हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवस्य चाहिए, और उस वस्तु का, गरीर और मन की तुलना में, अचल होना आवश्यक है। जिस परदे पर यह कैमरा चित्र डाल रहा है, वह इन प्रकाश-किरणों की तुलना में अचल है। यदि ऐसा न हो, तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात् उस वस्तु को, उस द्रप्टा को एक व्यक्ति (individual) होना चाहिए। जिस बस्तु पर मन यह सब चित्रांकन करता है, जिस पर मन और बुद्धि द्वारा ले जायी गयी हमारी संवेदनाएँ स्यापित, श्रेणीबढ़ और एकत्रीभृत होती हैं, वस, उसीको मनुष्य की आतमा कहते हैं।

तो, हमने देखा कि समिष्ट-मन या महत् आकाश और प्राण, इन दो भागों में विभवत है। और मन के पीछे है आतमा। समिष्ट-मन के पीछे जो आतमा है, उसे ईंग्वर कहते हैं। व्यष्टि में यह मनुष्य को आतमा मात्र है। जिस प्रकार जगत् में समिष्ट-मन आकाश और प्राण के रूप में परिणत हो गया है, उसी प्रकार समिष्ट-आतमा भी मन के रूप मे परिणत हो गयी है। अब प्रका उठता है—तथा इसी प्रकार व्यष्टि-मनुष्य के नम्बन्ध में भी समझना होगा? मनुष्य का मन भी क्या उसके मर्ना को नष्टा है? समीत् मनुष्य का मर्दा है और तथा उनकी आत्मा उसके मन को नष्टा है? समीत् मनुष्य का धरीर, मन और आतमा —ये क्या तीन विभिन्न बस्तुगें हैं,

अथवा ये एक के भीतर ही तीन हैं, अथवा ये सब एक ही पदार्थ की तीन विभिन्न अवस्थाएँ हैं? हम कमशः इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जो भी हो, हमने अब तक यही देखा कि पहले तो यह स्थूल देह है, उसके बाद हैं इन्द्रियाँ, फिर मन, तत्पश्चात् बुद्धि और बुद्धि के भी बाद आतमा। तो पहली बात यह हुई कि आत्मा शरीर से पृथक् है तथा वह मन से भी पृथक् है। वस, यहीं से धर्मजगत् में मतभेद देखा जाता है। द्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा सगुण है अर्थात् भोग, सुख, दुःख आदि सभी यथार्थ में आत्मा के धर्म हैं; पर अद्वैतवादी कहते हैं कि वह निर्गुण है, उसमें ये लक्षण नहीं हैं।

हम पहले द्वैतवादियों के मत का-आत्मा और उसकी गति के सम्बन्ध में उनके मत का-वर्णन करके, उसके बाद उस मत का वर्णन करेंगे, जो इसका सम्पूर्ण रूप से खण्डन करता है, और अन्त में अद्वैतवाद के द्वारा दोनों मतों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। यह मानवात्मा शरीर और मन से पृथक् होने के कारण एवं आकाश और प्राण से गठित न होने के कारण अमर है। क्यों? मृत्यु या विनाश का क्या अर्थ है?—विघटित हो जाना; जो वस्तु कुछ पदार्थों के संयोग से बनती है, वही विघटित होती है। जो अन्य पदार्थों के संयोग से उत्पन्न नहीं है, वह कभी विघटित नहीं होती, इसलिए उसका विनाश भी कभी नहीं हो सकता। वह अविनाशी है। वह अनन्त काल से है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई। सृष्टि तो संयोग अथवा संघात मात्र है। शून्य से कभी किसी ने सृष्टि नहीं देखी। सृष्टि के सम्वन्ध में हम वस इतना ही जानते हैं कि वह पहले से वर्तमान कुछ वस्तुओं का नये नये रूपों में एकत्र मिलन मात्र है। यदि ऐसा है, तो फिर यह मानवात्मा भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न नहीं है, अतः वह अवश्य अनन्त काल से है और अनन्त काल तक रहेगी। इस शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा रहेगी। वेदान्तवादियों के मत से, जब इस शरीर का नाश हो जाता है, तब मनुष्य की इन्द्रियाँ मन में लीन हो जाती हैं, मनुका प्राण में लय हो जाता है, प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है और तव मानव की वह आत्मा मानो सूक्ष्म शरीर अथवा लिंगशरीररूपी वस्त्र पहनकर चली जाती है। इस सूक्ष्म शरीर में ही मनुष्य के सारे संस्कार वास करते हैं। संस्कार क्या हैं? मन मानो सरोवर के समान हैं और हमारा प्रत्येक विचार मानो उस सरीवर की लहर के समान है। जिस प्रकार सरीवर में लहर उठती है, गिरती है, गिरकर अर्त्ताहृत हो जाती है, उसी प्रकार मन में ये सव विचार-तरंगें लगा-तार उठती और अन्तर्हित होती रहती हैं। किन्तु वे एकदम अन्तर्हित नहीं हो जातीं। वे कमशः सूक्ष्मतर होती जाती हैं, पर वर्तमान रहती ही हैं। प्रयोजन

होने पर फिर उठती हैं। जिन विचारों ने सूक्ष्मतर रूप घारण कर लिया है, उन्हींमें से कुछ को फिर से तरंगाकार में लाने को ही स्मृति कहते हैं। इस प्रकार, हमने जो कुछ सोचा है, जो कुछ किया है, सारा का सारा मन में अवस्थित है। ये सब सूक्ष्म भाव से स्थित रहते हैं और मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते हैं—वे फिर सूक्ष्म शरीर पर कार्य करते रहते हैं। आत्मा यह सव संस्कार एवं सूक्ष्मशरीररूपी वस्त्र घारण करके चली जाती है और विभिन्न संस्कारों की इन विभिन्न शक्तियों का समवेत फल ही आत्मा के भविष्य को निर्घारित करता है। उनके मत से आत्मा की तीन प्रकार की गति होती है। जो अत्यन्त धार्मिक हैं, वे मृत्यु के बाद सूर्यरिश्मयों का अनुसरण करते हैं; सूर्यरिश्मयों का अनुसरण करते हुए वे सूर्यलोक में जाते हैं; वहाँ से वे चन्द्रलोक और चन्द्रकोक से विद्युल्लोक में उपस्थित होते हैं; वहाँ एक मुक्त आत्मा से उनका साक्षात्कार होता है; वह इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाती है। यहाँ उन्हें सर्वज्ञता और सर्वज्ञक्तिमत्ता प्राप्त होती है; उनकी शक्ति और ज्ञान प्रायः ईश्वर के समान हो जाता है; और दैतवादियों के मत से वे अनन्त काल तक वहाँ वास करते हैं; अथवा अद्वैतवादियों के अनुसार, कल्पान्त में ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करते हैं। जो लोग सकाम भाव से सत्कार्य करते हैं, वे मृत्यु के वाद चन्द्रलोक में जाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। वे वहाँ पर सूक्ष्म शरीर—देवशरीर—प्राप्त करते हैं। वे देवता होकर वहाँ वास करते हैं और दीर्घ काल तक स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। इस भोग का अन्त होने पर फिर उनका प्राचीन कर्म बलवान हो जाता है; अतः फिर से उनका मर्त्यलोक में पतन हो जाता है। वे वायुलोक, मेघलोक आदि लोकों में से होने हुए अन्त में वृष्टिघारा के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वृष्टि के साथ गिरकर वे किसी शुस्य\_ का आश्रय लेकर रहते हैं। इसके वाद जब कोई व्यक्ति उस शस्य को खाता है, तब उसके वीर्य से वे फिर से शरीर धारण करते हैं। जो लोग अत्यन्त दुष्ट हैं, वे मरने पर भूत अयवा दानव हो जाते हैं एवं चन्द्रलोक और पृथ्वी के वीच किसी स्यान में वास करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्यों को त्रस्त करते हैं। और कुछ लोग मनुष्यों से मैत्री भाव रखते हैं। वे कुछ समय तक उस स्थान में रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पशु-जन्म लेते हैं। कुछ समय पशु-देह में रहकर वे फिर से मनुष्य-योनि में आते हैं—वे और एक वार मुक्ति-लाम करने की उपयुक्त अवस्या प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो छोग मुक्ति की निकटतम सीढ़ी पर पहुँच गये हैं, जिनमें अपवित्रता वहुत कम रह गयी है, वे ही सूर्य की किरणों के सहारे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो स्वर्ग जाने की इच्छा

से सत्कर्म करते हैं, वे चन्द्रलोक में जाकर वहाँ के स्वर्गो में वास करते हैं और देवशरीर प्राप्त करते हैं, पर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति के लिए फिर से मनुष्य-देह धारण करनी पड़ती है। और जो अत्यन्त दुष्ट हैं, वे भूत, दानव आदि रूपों में परिणत होते हैं, उसके बाद वे पशु होते हैं, और मुक्ति-लाभ के लिए उन्हें फिर से मनुष्य-जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस पृथ्वी को कर्मभूमि कहा जाता है। अच्छा-वुरा सभी कर्म यहीं करना होता है। मनुष्य स्वर्गकाम होकर सत्कार्य करने पर स्वर्ग में जाकर देवता हो जाता है; इस अवस्था में वह कोई नया कर्म नहीं करता, वह तो बस, पृथ्वी पर किये हुए अपने सत्कर्मी के फलों का ही भोग करता है। और जब ये सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उसी समय जो असत् या बुरे कर्म उसने पृथ्वी पर किये थे, उन सबका संचित फल वेग के साथ उस पर आ जाता है और उसे वहाँ से फिर एक बार पृथ्वी पर घसीट लाता है। इसी प्रकार जो भूत हो जाते हैं, वे उस अवस्था में कोई नूतन कर्म न करते हुए केवल अपने पूर्व कमों का फल भोगते रहते हैं, तत्पश्चात् पशु-जन्म ग्रहण कर वे वहाँ भी कोई नया कर्म नहीं करते। उसके बाद वे भी फिर मनुष्य हो जाते हैं। शुभ और अशुभ कर्मो द्वारा जनित पुरस्कार और दंड की अवस्थाओं में नूतन कर्मो को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, वे केवल भोगी जाती हैं। अत्यन्त शुभ और अत्यन्त अशुभ कर्मी का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। मान लो कि एक व्यक्ति ने जीवन भर अनेक बुरे काम किये, पर एक बहुत अच्छा काम भी किया। ऐसी दशा में उस सत्कार्य का फल उसी क्षण प्रकाशित हो जायगा, और इस सत्कार्य का फल समाप्त होते ही बुरे कार्य भी अपना फल दिखाने लगेंगे। जिन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे, वड़े बड़े कार्य किये हैं, पर जिनके सारे जीवन की गति अच्छी नहीं रही, वे सब देवता हो जायँगे। देव-देह धारण कर देवताओं की शक्ति का कुछ काल तक भोग करके उन्हें फिर से मनुष्य होना पड़ेगा। जब सत्कर्मों की शक्ति क्षय हो जायगी, तब फिर से उन पुराने असत्कार्यों का फल होने लगेगा। जो अत्यन्त बुरे कर्म करते हैं, उन्हें भूत-योनि, दानव-योनि में जाना पड़ेगा, और जब उनके बुरे कर्मों का फल समाप्त हो जायगा, तो उस समय उनका जिलना भी सत्कर्म शेष है, उसके फल से वे फिर मनुष्य हो जायँगे। जिस मार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, जहाँ से पतन होने अथवा लौटने की सम्भावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते हैं, और चन्द्रलोक के मार्ग को पितृयान कहते हैं।

अतएव वेदान्त दर्शन के मत से मनुष्य ही जगत् में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और यह कर्मभूमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि एकमात्र यहीं पर उसके पूर्णत्व प्राप्त करने की सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक सम्भावना है। देवता आदि को भी पूर्ण होने के लिए मनुष्य-जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह मानव-जन्म एक महान् केन्द्र, अद्भुत स्थिति और अद्भुत अवसर है।

अब हम इसके एक अन्य पक्ष पर विचार करेंगे। वौद्ध लोग इस आत्मा का, जिसको व्याख्या मैंने अभी की है, अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते हैं। हम विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दें ? शरीर और मन के पीछे आत्मा नामक कोई पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता है? इस शरीर और मनरूपी यन्त्र से ही क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हो जाती? और एक तीसरे पदार्थ की कल्पना से क्या लाभ ? यह युक्ति है तो वड़ी प्रवल। जहाँ तक बाह्य अनुसन्धान की पहुँच है, वहाँ तक तो यही प्रतीत होता है कि यह शरीर और मनरूपी यन्त्र अपनी व्याख्या के लिए स्वयं ही पर्याप्त है; कम से कम हममें से अनेक इस तत्त्व को इसी दृष्टि से देखते हैं। तब फिर शरीर और मन से भिन्न, पर साथ ही शरीर और मन के आश्रयस्वरूप आत्मा नामक एक पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना की क्या आवश्यकता ? वस, शरीर और मन कहना ही तो पर्याप्त है; स्तत परिणाम-शील जुड़-प्रवाह का नाम है शरीर, और सतत परिणामशील विचार-प्रवाह का नाम है मन। तब, यह जो एकत्व की प्रतीति हो रही है, वह कैसे होती है? वौद्ध कहते हैं कि यह एकत्व वास्तविक नहीं है। मान लो, एक जलती मशाल को घुमाया जा रहा है। तो इससे वह आग का एक वृत्त सी प्रतीत होती है। वास्तव में कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग ने यह वृत्त-रूप धारण कर लिया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है; जड़ की राशि लगातार चल रही है। यदि सम्पूर्ण जड़राशि को एक कहकर सम्वोधित करने की इच्छा हो, तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव में कोई एकत्व नहीं है। मन के सम्बन्ध में भी यही वात है; प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से पृथक् है। यह प्रवल विचार-प्रवाह ही इस भ्रमात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है; अतएव फिर तीसरे पदार्थ की क्या आवश्यकता? जो कुछ दिखता है, यह जड़-प्रवाह और यह विचार-प्रवाह—चस, इन्हींका अस्तित्व है; इनके पीछे और कुछ है, यह सोचने की आवश्यकता ही क्या? वहुत से आधुनिक सम्प्रदायों ने वौद्धों के इस मत को ग्रहण कर लिया है, और वे सभी इसे नयी तथा अपनी अपनी खोज कहकर प्रतिपादित करना चाहते हैं। अधिकतर वौद्ध दर्शनों में मुस्य वात यही है कि यह परिदृश्यमान जगत् पर्याप्त है; इसके पीछे और कुछ है या नहीं, यह अनुसन्धान करने की विल्कुल आवश्यकता नहीं। यह इन्द्रियग्राह्य जगत् ही सर्वस्व है-किसी वस्तु को इस जगत् के आश्रयरूप में कल्पना करने की आवश्यकता ही क्या? सब कुछ गणों

का ही संघात है। ऐसे किसी आनुमानिक द्रव्य की कल्पना करने की क्या आवश्यकता, जिसमें वे सब गुण आश्रित हों? द्रव्य का ज्ञान आता है केवल गुणराशि के त्वरित स्थान-परिवर्तन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपिणामी वस्तु वास्तव में उनके पीछे है। हम देखते हैं कि ये युक्तियाँ वड़ी प्रवल हैं और मानवता के सामान्य अनुभव को सत्य लगती है। वास्तव में लाखों मनुष्यों में एक व्यक्ति भी इस दृश्य जगत् से अतीत किसी वस्तु की धारणा नहीं कर सकता । अधिकांश लोगों के लिए प्रकृति केवल परिवर्तन की परिणामी, घूणित, मिश्रित और परस्पर घुलती हुई राशि मात्र है। हममें से बहुत कम लोगों ने ही अपने पीछे स्थित उस स्थिर समुद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा। हमारे लिए तो वह समुद्र तरंगों से आलोड़ित रहता है और जगत् हमें तरंगों की चंचल राशि मात्र प्रतीत होता है। इस प्रकार हम दो मत देखते हैं। एक तो यह कि इस शरीर और मन के पीछे एक स्थिर और अपरिणामी सत्ता है; और दूसरा यह कि इस जगत् में स्थिरता और नित्यता जैसा कुछ भी नहीं है; सव कुछ परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस मत-वैभिन्थ का समाधान हमें चितन के अगले सोपान, अद्देत में मिलता है।

अद्वैतवादी कहते हैं, द्वैतवादियों की यह बात कि 'जगत् का एक अपरिणामी आश्रय है', सत्य है। किसी अपरिणामी वस्तु की कल्पना किये बिना हम परि-णाम की कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी अपेक्षाकृत अल्प परिणामी वस्तु की तुलना में ही किसी वस्तु के परिणाम की वात सोची जा सकती है, और पूर्वोक्त अल्प परिणामी वस्तु भी अपने से कम परिणामवाली वस्तु की तुलना में अधिक परिणामशील है। और इस प्रकार का कम चलता ही रहेगा, जब तक हम वाध्य होकर एक पूर्ण, अपरिणामी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रुते। यह समस्त व्यक्त जगत्-प्रपंच निश्चय ही एक अव्यक्त, स्थिर और शान्त अवस्था में था, जब वह विरोधी शक्तियों का सामंजस्यस्वरूप था अर्थात् जव कोई भी शंक्ति कियाशील नहीं थी; क्योंकि साम्यावस्था भंग होने पर ही शक्ति कियाशील होती है। यह ब्रह्माण्ड फिर से उसी साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए घावमान है। यदि हमारा किसी विषय के सम्बन्ध में निश्चित ज्ञान है, तो वह यही है। द्वैत-वादी जब कहते हैं कि कोई अपरिणामी वस्तु है, तब वे ठीक ही कहते हैं; पर उनका यह विश्लेषण कि एक अन्तर्निहित वस्तु है, जो न शरीर है, न मन, वरन् इन दोनों से पृथक् है, भूल है। बौद्ध लोग जो कहते हैं कि समुदय जगत् परिणाम-प्रवाह मात्र है, तो यह भी पूर्णतया सत्य है; क्योंकि जब तक मैं जगत् से पृथक् हूँ, जब तक मैं अपने अतिरिक्त और कुछ देखता हूँ, जब तक एक द्रष्टा है ₹--

और दृश्य वस्तु है—संक्षेप में, जब तक हैतभाव है, यह जगत् सदैव परिणामशील प्रतीत होगा। पर असल वात यह है कि इस जगत् में परिणाम, भी है और
अपरिणाम भी। आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों पृथक् पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं,
विल्क वे एक ही हैं, क्योंकि इन तीनों से बना हुआ यह प्राणी वस्तुतः एक है।
एक ही वस्तु कभी देह, कभी मन और कभी देह और मन से अतीत आत्मा के
रूप में प्रतीत होती है, किन्तु वह एक ही समय में यह तीनों नहीं होती। जो
शरीर को देखते हैं, वे मन को नहीं देख पाते; जो मन को देखते हैं, वे आत्मा
को नहीं देख पाते; और जो आत्मा को देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन,
दोनों न जाने कहाँ चले जाते हैं! जो लोग केवल गित देखते हैं, वे सम्पूर्ण
स्थिर भाव को नहीं देख पाते, और जो इस सम्पूर्ण स्थिर भाव को देख पाते हैं,
उनके लिए गित न जाने कहाँ चली जाती है। रज्जु में सर्प का भ्रम हुआ। जो
व्यक्ति रज्जु में सर्प ही देखता है, उसके लिए रज्जु न जाने कहाँ चली जाती है,
और जब भ्रान्ति दूर होने पर वह व्यक्ति रज्जु ही देखता है, तो उसके लिए
फिर सर्प नहीं रह जाता।

तो हमने देखा कि सर्वव्यायी वस्तु एक ही है और वह एक ही नाना रूपों में प्रतीत होती है। इसको चाहे आत्मा कहो अथवा अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत् में एकमात्र इसीका अस्तित्व है। अद्वैतवादियों की भाषा में यह आत्मा ही ब्रह्म है, जो नाम-रूप की उपाधि के कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। समद्र की तरंगों की ओर देखो; एक भी तरंग समुद्र से पृथक् नहीं है। फिर भी तरंग पृथक् क्यों प्रतीत होती है ? नाम और रूप के कारण—तरंग की आकृति और उसे हमने जो 'तरंग' नाम दिया है, वस, इन दोनों ने उसे समुद्र से पृथक् कर दिया है। नाम-रूप के नष्ट हो जाने पर वह समुद्र की समुद्र ही रह जाती है। तरंग और समुद्र के बीच भला कौन भेद कर सकता है ? अतएव यह समुदय जगत् एकस्वरूप है। जो भी पार्थक्य दिखता है, वह सव नाम-रूप के ही कारण है। जिस प्रकार सूर्य लाखों जलकणों पर प्रतिविम्वित होकर प्रत्येक जलकण में अपनी एक सम्पूर्ण प्रतिकृति मृष्ट कर देता है, उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तुओं र में प्रतिविम्वित होकर नाना रूपों में दिखायी पड़ती है। किन्तु वास्तव में वह एक ही है। वास्तव में 'मैं' अथवा 'तुम' नामक कुछ नहीं है—सव एक ही है। चाहे कह लो—'सभी मैं हूँ', या कह लो—'सभी तुम हो।' यह द्वैत ज्ञान विल्कुल मिथ्या है, और सारा जगत् इसी हैत ज्ञान का फल है। जब विवेक के उदय होने पर मनुष्य देखता है कि दो वस्तुएँ नहीं हैं, एक ही वस्तु है, तव उसे यह वोध होता है कि वह स्वयं यह अनन्त ब्रह्माण्डस्वरूप है। 'मैं ही यह परिवर्तनशील जगत् हूँ, और मैं ही अपरिणामी, निर्गुण, नित्य पूर्ण, नित्यानन्दमय हूँ। अतएव नित्य शुद्ध, नित्य पूर्ण, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय एक आत्मा है; उसका कभी परिणाम नहीं होता, और ये सब विभिन्न परिणाम उस एक आत्मा में प्रतीत मात्र होते हैं।

उस पर नाम-रूप ने ये सव विभिन्न स्वप्न-चित्र अंकित कर दिये हैं। आकृति ने ही तरंग को समुद्र से पृथक् किया है। मान लो कि तरंग विलीन हो गयी, तो क्या यह रूप रहेगा? नहीं, वह विल्कुल चला जायगा। तरंग का अस्तित्व पूर्ण रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर है; पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है। जब तक तरंग रहती है, तब तक रूप भी रहता है, पर तरंग के विलीन हो जाने पर वह रूप फिर नहीं रह सकता। इस नाम-रूप को ही माया कहते हैं। यह माया ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों का सुजन करके उनमें आपस में पार्थक्य का बोध करा रही है। पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। माया का अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता। रूप या आकृति का अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहती है। और उसका अस्तित्व नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसीने तो यह सारा भेद उत्पन्न किया है। अद्वैतवादियों के मत से, इस माया या अज्ञान या नाम-रूप, अथवा यूरोपीय लोगों की भाषा में, इस देश-काल-निमित्त के कारण यह एक अनन्त सत्ता इस वैचित्र्यमय जगत् के रूप में दीख पड़ती है। परमार्थतः यह जगत एक अखण्डस्वरूप है; जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं की कल्पना करता है, तब तक वह अम में है। जब वह जान जाता है कि सत्ता केवल एक है, तभी वह यथार्थ में जानता है। जितना ही समय बीतता जाता है, उतना ही हमारे निकट यह सत्य प्रमाणित होता जाता है। क्या जड़ जगत् में, क्या मनोजगत् में और क्या अध्यात्म जगत् में, सर्वत्र यह सत्य प्रमाणित हो रहा है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मैं, सूर्य, चन्द्र, तारे-सभी एक ही जड़समुद्र के भिन्न भिन्न अंशों के नाम मात्र हैं और यह जड़राशि अपने रूपा-कार में सतत परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का जो कण कुछ मास पहले सूर्य में था, हो सकता है, आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद वह पशु के भीतर और परसों किसी उद्भिद् के भीतर प्रवेश कर जायगा। आना-जाना निरन्तर हो रहा है। यह सव एक अखण्ड जड़राशि है—भेद है केवल नाम और रूप में। इसके एक विन्दु का नाम है सूर्य, एक का चन्द्र, एक का तारा, एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद् आदि आदि। और ये सारे नाम भ्रमात्मक हैं, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है; क्योंकि इस जड़राशि का लगातार

परिवर्तन हो रहा है। इसी जगत् को एक दूसरे भाव से देखने पर यह एक विशाल विचार-समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक विन्दु एक एक मन है—
तुम एक मन हो, मैं एक मन हूँ, प्रत्येक व्यक्ति केवल एक एक मन है। फिर इसी जगत् को ज्ञान की दृष्टि से देखने पर, अर्थात् जव आँखों पर से मोह का आवरण हट जाता है, जव मन शुद्ध हो जाता है, तव यही नित्य शुद्ध, अपरिणामी, अविनाशी, अखण्ड पूर्णस्वरूप पुरुष के रूप में प्रतीत होता है।

तव फिर द्वैतवादियों के परलोकवाद का-मनुप्य मरने के वाद स्वर्ग जाता है अथवा अमुक लोक में जाता है और वुरा आदमी भूत हो जाता है, उसके वाद पश होता है, आदि वातों का-न्या होता है? अद्वैतवादी कहते हैं-'न कोई आता है, न कोई जाता है—तुम्हारे लिए आना-जाना किस प्रकार सम्भव है ? तुम तो अनन्तस्वरूप हो ; तुम्हें जाने के लिए स्थान कहाँ ?' किसी स्कूल में छोटे वच्चों की परीक्षा हो रही थी। परीक्षक उन छोटे छोटे वच्चों से कठिन कठिन प्रश्न कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था, "पृथ्वी गिरती क्यों नहीं?" उन्हें आशा थी कि वच्चों से उत्तर में गुरुत्वाकर्पण का भाव या दूसरा कोई जटिल वैज्ञानिक सत्य मिले। अनेक वालक इस प्रश्न को समझ न सके और अपनी अपनी समझ से उलटे-सीये उत्तर देने लगे। पर एक बुद्धिमती वालिका ने एक दूसरा प्रश्न करते हुए उसका उत्तर दिया, "पृथ्वी गिरेगी कहाँ?" यह प्रश्न तो निरर्थक है! विश्व में ऊँचा-नीचा कुछ भी नहीं है। ऊँचा-नीचा तो सापेक्ष ज्ञान मात्र है। आत्मा के सम्बन्य में भी यही वात है। इसके सम्बन्व में जन्म-मृत्यु का प्रश्न ही निरी मूर्खता है। कौन जाता है, कौन आता है? तुम कहाँ नहीं हो? वह स्वर्ग कहाँ है, जहाँ तुम पहले से ही नहीं हो ? मनुष्य की आत्मा सर्वव्यापी है। तुम कहाँ जाओंगे ? कहाँ नहीं जाओंगे? आत्मा तो सव जगह है। अतएव पूर्ण जीवन्मुक्त व्यक्ति के लिए यह बालकों का सा स्वप्न, जन्म-मृत्यु रूप यह बालकों का सा भ्रम, स्वर्ग-नरक बादि का स्वप्न-सव कुछ एकदम ग़ायव हो जाता है। जिनके भीतर कुछ अज्ञान अविशिष्ट है, उनको वह ब्रह्मलोक पर्यन्त नाना प्रकार के दस्य दिखा-कर फिर अर्त्ताहत होता है। और जो अज्ञानी हैं, उनके लिए वह रह जाता है।

स्वर्ग जायेंगे, मरेंगे, पैदा होंगे—इन सब वातों पर सारा जगत् विस्वास क्यों करता है? में एक पुस्तक पट रहा हूँ, उसके पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़े जा रहा हूँ और उन्हें उलटाते जा रहा हूँ। और एक पृष्ठ आया, वह भी उलट दिया गया। परिवर्तन किसमें हो रहा है? कौन आ-जा रहा है? में नहीं, इस पुस्तक के पन्ने ही उलटे जा रहे हैं। सारी प्रकृति वातमें के सम्मुख रखी एक पुस्तक के समान है। उसका एक के बाद दूसरा अध्याय पढ़ा जा रहा है। फिर एक नया दृश्य सामने आता है। पढ़ने के बाद उसे भी उलट दिया जाता है। फिर एक नया अघ्याय सामने आता है; पर आत्मा जैसी थी, वैसी ही रहती है—वही अनन्तस्वरूप। परिणाम प्रकृति का हो रहा है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता। जन्म-मृत्यु प्रकृति में हैं, तुममें नहीं। फिर भी अज्ञ लोग भ्रान्त होकर सोचते हैं कि हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, प्रकृति नहीं। यह वात ठीक वैसी ही है, जैसे हम भ्रान्ति-वश समझते हैं कि सूर्य चल रहा है, पृथ्वी नहीं। अतः यह समस्त भ्रान्ति ही है। जैसे रेलगाड़ी के बदले हम खेत आदि को चलायमान समझते हैं, जन्म और मृत्यू की यह भ्रान्ति भी ठीक वैसी ही है। जब मनुष्य किसी विशेष भाव में रहता है, तव वह इसी सत्ता को पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि के रूप में देखता है; और जो लोग इसी मनोभाव से यक्त हैं, वे भी ठीक ऐसा ही देखते हैं। मेरे-तुम्हारे बीच अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर लाखों जीव हो सकते हैं। वे हमें कभी न देख पायेंगे और हम भी उन्हें कभी नहीं। हम केवल अपने ही प्रकार के चित्तवृत्तिसम्पन्न और अपने ही स्तर के प्राणियों को देख सकते हैं। जिन वाद्य-यन्त्रों में एक ही प्रकार का कम्पन है, उनमें से एक के बजने पर शेष सभी वज उठेंगे । मान लो, हम अभी जिस कम्पन से युक्त हैं, उसे हम 'मानव-कम्पन' नाम दे देते हैं। अब यदि यह कम्पन वदल जाय, तो फिर मनुष्य दिखायी नहीं देंगे। मनुष्य के वदले अन्य दृश्य हमारे सामने आ जायगा—हो सकता है, देव-जगत् और देवता आदि आ जायँ, अथवा दुष्ट मनुष्यों के लिए शैतान और शैतान-जगत् आ जाय। पर ये सभी एक ही जगत् के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। यह जगत् मानव-दृष्टि से पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारा आदि रूपों में दिखता है, फिर यही दुष्टता की दृष्टि से देखने पर नरक या दण्डालय के रूप में प्रतीत होता है। और जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे इसी जगत् को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति आजीवन यह सोचता रहा है कि मैं स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए ईश्वर के निकट जाकर सारा जीवन उनकी उपासना करूँगा, वह मृत्यु के वाद अपने उसी मनोभाव के अनुरूप देखेगा। यह जगत् ही उसके लिए एक वृहत् स्वर्ग में परिणत हो जायगा; वह देखेगा कि नाना प्रकार की अप्सराएँ, किन्नर आदि उड़ते फिर रहे हैं और देवता लोग सिहासनों पर वैठे हैं। स्वर्ग आदि सब कुछ मनुष्य के गढ़े हुए हैं। अतएव अद्वैतवादी कहते हैं—द्वैतवादियों की वात सत्य तो हैं, पर यह सब उनका अपना ही बनाया हुआ है। ये सब लोक, शैतान, पुनर्जन्म आदि सभी काल्पनिक हैं, और मानव-जीवन भी ऐसा ही है । ये सव तो काल्पनिक हों और मानव-जीवन सत्य हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी जीवन मात्र को सत्य मान-कर मनुष्य सर्वदाएक महान् भूल करता है। अन्यान्य वस्तुओं को तो—जैसे स्वर्ग,

नरक आदि को-काल्पनिक कहने से वह ठीक समझ लेता है, पर अपने अस्तित्व को वह कभी काल्पनिक मानना नहीं चाहता। यह सारा दृश्यमान जगत् कल्पना मात्र है और सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान तो यह है कि हम ज़रीर हैं। हम कभी भी ज़रीर नहीं थे, और न कभी हो सकते हैं। हम केवल मनुष्य हैं, यह कहना सबसे बड़ी मिथ्या वात है। हम तो जगत् के ईश्वर हैं। ईश्वर की उपासना करके हमने सदा अपनी अव्यक्त आत्मा की ही उपासना की है। अपने को जन्म से ही टुष्ट और पापी सोचना —यही सबसे बड़ी मिथ्या वात है। पापी तो वह है, जो दूसरों को पापी देखता है। मान लो, यहाँ एक वच्चा है और सोने की मोहरों से भरी एक यैली तुम यहाँ मेज पर रख देते हो। मान लो, एक चोर आया और यैली ले गया। वच्चे की दृष्टि में यैली का रखा जाना और चोरी हो जाना—दोनों समान हैं। उसके भीतर चोर नहीं है, इसलिए वह वाहर भी चोर नहीं देखता। पापी और दुष्ट मनुष्य को ही <mark>वाहर</mark> में पाप दिखता है, साध् पुरुप को नहीं । अत्यन्त असाधु व्यक्ति इस जगत् को नरक-स्वरूप देखते हैं; मध्यम श्रेणी के लोग इसे स्वर्गस्वरूप देखते हैं; और जो पूर्ण, सिद्ध पुरुप हैं, वे इसे साक्षात् भगवान् के रूप में देखते हैं। वस, तभी नेत्रों पर से आवरण हट जाता है, और पवित्र एवं शुद्ध हुआ वह व्यक्ति देखता है कि उसकी दृष्टि विल्कुल वदल गयी है। जो दुःस्वप्न उसे लाखों वर्षों से पीड़ित कर रहे थे, वे सव एकदम समाप्त हो जाते हैं। और जो अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, दानव आदि समझ रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग में, तो कभी और किसी स्थान में स्थित समझता था, वह देखता है कि वह वास्तव में सर्वव्यापी है, वह काल के अधीन नहीं है। काल ही उसके अधीन है, सारे स्वर्ग उसके भीतर हैं, वह स्वयं किसी स्वर्ग में अवस्थित नहीं है--और मनुष्य ने आज तक जितने देवताओं की उपासना की है, वे सब के सब उसके भीतर ही अब-स्थित हैं, वह स्वयं किसी देवता में अवस्थित नहीं है। वह देव, असुर, मानव, पशु, उद्भिद्, प्रस्तर बादि सभी का सृष्टिकर्ता है। और उस समय मनुष्य का असल स्वरूप उसके निकट इस जगत् से श्रेप्ठतर, स्वर्ग से भी श्रेप्ठतर और सर्वव्यापी आकाश से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकाशित होता है। तभी मनुष्य निर्भय हो जाता है, तभी वह मुक्त हो जाता है। तव सारी भ्रान्ति दूर हो जाती है, सारे दु:ख दूर हो जाते हैं, सारा भय एकदम चिरकाल के लिए समाप्त हो जाता है। तब जन्म न जाने कर्हां चला जाता है और उसके साथ मृत्यु भी; दुःख न जाने कर्हां गायव हो जाता है और उसके साथ सुख भी। पृथ्वी उड़ जाती है और उसके साय-साय स्वर्ग भी उड़ जाता है; शरीर चला जाता है और उसके साय मन भी। उस व्यक्ति की दृष्टि में यह सारा जगत् मानो अन्तर्हित ही जाता है। यह

जो शिक्तयों का निरन्तर संग्राम, निरन्तर संघर्ष है, यह सब एकदम समाप्त हो जाता है, और जो, शिक्त और भूत के रूप में, प्रकृति के विभिन्न मधर्षों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जो स्वयं प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था, जो स्वयं, पृथ्वी, उद्भिद्, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वह समस्त एक अनन्त, अच्छेद्य, अपरिणामी सत्ता के रूप में परिणत हो जाता है; और ज्ञानी पुरुष देख पाते है कि वे उस सत्ता से अभिन्न हैं। 'जिस प्रकार आकारा में नाना वर्ण के मेघ आकर, कुछ देर खेलकर फिर अन्तिहत हो जाते हैं,' उसी प्रकार इस आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वगं, चन्द्रलोक, देवता, सुख, दु:ख आदि आते हैं, पर वे उसी अनन्त, अपरिणामी, नील आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अन्तिहत हो जाते हैं। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल मेप में होता है। भ्रम के वश हो हम सोचते हैं कि हम अपवित्र हैं, हम सान्त है, हम पृथक् हैं। पर असल में यथार्थ मनुष्य एक अखण्ड सत्तास्वरूप है।

यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। पहला यह कि 'क्या इसकी उपलब्धि सम्भव हैं? अब तक तो सिद्धान्त और दर्शन की बात हुई; क्या उसकी अपरोक्षानुभूति सम्भव है ?' हाँ, बिल्कुल सम्भव है। ऐसे अनेक व्यक्ति संसार में इस समय भी जीवित हैं, जिनका अज्ञान सदा के लिए चला गया है। तो क्या सत्य की उपलब्धि के याद उन में तुरन्त मृत्यु हो जाती है? उतनी जल्दी नहीं, जितनी जल्दी हम समझते है। मान लो, एक लकड़ी से जुड़े हुए दो पहिये साथ साथ चल रहे है। अब पदि मैं एक पहिथे को पकड़कर बीच की छकड़ी को कुल्हाड़ी से काट दूँ, तो जिस पहिये को मैंने पकड़ रसा है, वह तो एक जायगा ; पर दूसरा पहिया, जिसमें पहले का वेग अभी नष्ट नहीं हुआ है, फुछ दूर चलेगा और फिर गिर पड़ेगा। पूर्ण सुद्धस्वरप आत्मा मानो एक पहिया है, और शरीर-मनहप आन्ति दूसरा पहिया; ये दोनों गर्मरपी लगड़ी हारा जुड़े हुए हैं। शान मानी कुल्हाड़ी है, जो जोड़नेवाली इस रम्मड़ी को काट देता है। जब आत्मारूपी पहिया रक जाता है, तब आत्मा यह सोचना छोड़ देती है कि वह आ रही है, जा रही है, अथवा उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है; तब यह इस प्रकार के सभी अज्ञानात्मक भावों का त्याग कर देती है और तब इनता यह भाव कि यह प्रकृति के माय मंपुरत है, उनके क्षमाय और पासनाएँ ्री, बिल्कुल चली जाती है। तब पह देखती <mark>है कि यह पूर्व है, बामनाचीट़ा है।</mark> पर शरीर-मनरपी पहिने में पूर्व कर्मी का देन दत्ता रहता है। जतः अद तक दूर्व गर्मों रा गह पेन पूरी नरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तह दरीर और गन पने रहते हैं। यह पेग समाप्त हो जाने पर रनाम भी नाम हो जाना है और नद आत्मा मुल हो पाती है। तब फिर स्वर्ग को र जाना या स्वर्ग ने पूर्वी पर कोंबना, परो दर कि ब्रह्मलोक जाना भी समाप्त हो जाता है; क्योंकि आत्मा भला कहाँ से आयेगी, और कहाँ जायगी? जिन व्यक्तियों ने इस जीवन में ही इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्हें कम से कम एक मिनट के लिए भी संसार का यह दृश्य वदलकर सत्य का ज्ञान मिल गया है, उन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं। जीवित रहते हुए यह मुक्ति प्राप्त करना ही वेदान्ती का लक्ष्य है।

एक बार में पश्चिमी भारत में हिन्द महासागर के तटवर्ती मरुस्थल में भ्रमण कर रहा था। वहुत दिन तक निरन्तर पैदल भ्रमण करता रहा। किन्तु प्रतिदिन यह देखकर मुझे महान् आश्चर्य होता था कि चारों ओर सुन्दर सुन्दर झीलें हैं, वे चारों ओर वृक्षों से घिरी हैं और वृक्षों की परछाईं जल में पड़ रही है। मैं अपने मन में कहने लगा, 'कैसे अद्भुत दृश्य हैं ये ! और लोग इसे रेगिस्तान कहते हैं!' एक मास तक वहाँ मैं घूमता रहा और प्रतिदिन मुझे वे सुन्दर दृश्य दिखायी देते रहे। एक दिन मुझे वड़ी प्यास लगी। मैंने सोचा कि चलूं, वहाँ एक झील पर जाकर प्यास बुझा लूँ। अतएव मैं इन सुन्दर निर्मल झीलों में से एक की ओर अग्रसर हुआ। जैसे मैं आगे बढ़ा कि वह सब दृश्य न जाने कहाँ लुप्त हो गया। और तब मेरे मन में एकदम यह ज्ञान हुआ कि 'जीवन भर जिस मरीचिका की वात पुस्तकों में पढ़ता रहा हुँ, यह तो वही मरीचिका है ! ' और उसके साथ साथ यह ज्ञान भी हुआ कि 'इस पिछले मास प्रतिदिन मैं मरीचिका ही देखता रहा, पर कभी जात न पाया कि यह मरीचिका है।' दूसरे दिन मैंने पुनः चलना प्रारम्भ किया। फिर से वही सुन्दर दृश्य दिखने लगे, पर अब साथ साथ यह ज्ञान भी रहने लगा कि यह सचमुच की झील नहीं है, यह मरीचिका है। वस, इस जगत् के सम्बन्ध में भी ठीक यही वात है। हम प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष इस जगद्र्पी मरुस्यल में भ्रमण कर रहे हैं, पर मरीचिका को मरीचिका नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन यह मरी-चिका अदृश्य हो जायगी। पर वह फिर से आ जायगी—शरीर को पूर्व कमों के अधीन रहना पड़ता है, अतः यह मरीचिका फिर से लीट आयेगी। जब तक हम कर्म से वॅंघे हुए हैं, तब तक जगत् हमारे सम्मुख आयेगा ही। नर, नारी, पशु, उद्भिद्, आसिनत, कर्तव्य—सव कुछ आयेगा, पर वे पहले की माँति हम पर प्रभाव न डाल सकेंगे। इस नवीन ज्ञान के प्रभाव से कर्म की ज्ञक्ति का नाश हो जायगा, उसके विप के दाँत टूट जायंगे; जगत् हमारे लिए एकदम वदल जायगा; क्योंकि जैसे ही जगत् दिखायी देगा, वैसे ही उसके साथ सत्य और मरीचिका के भेद का ज्ञान भी हमारे सामने प्रकाशित हो जायगा।

तव यह जगत् पहले का सा जगत् नहीं रह जायगा। किन्तु इसमें एक भय की आशंका है। हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में लोग इस वेदान्त मत को अपना-

कर कहते हैं, "मैं धर्माधर्म से अतीत हूँ, मैं नैतिकता के किसी नियम से नहीं वँधा हूँ, अतः मेरी जो इच्छा होगी, वही करूँगा।" इस देश में ही देखोगे, अनेक मूर्ख कहते रहते हैं, "मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं स्वयं ईश्वरस्वरूप हूँ; मेरी जो इच्छा होगी, वही करूँगा।" यह ठीक नहीं है, यद्यपि यह वात सच है कि आत्मा भौतिक, मानसिक और नैतिक, सभी प्रकार के नियमों से अतीत है। नियम के अन्दर बन्धन है और नियम के बाहर मुक्ति। यह भी सच है कि मुक्ति आत्मा का जन्मगत स्वभाव है, यह उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है और आत्मा का यह वास्तविक मुक्त स्वभाव भौतिक आवरण के भीतर से मनुष्य की प्रतीयमान स्वतन्त्रता के रूप में प्रतीत होता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण हम अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। हम अपने को मुक्त अनुभव किये विना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, बोल नहीं सकते और श्वास-प्रश्वास भी नहीं ले सकते। किन्तु फिर कुछ विचार करने पर यह भी प्रमाणित हो जाता है कि हम एक मशीन के समान हैं, मुक्त नहीं। तब कौन सी वात सत्य मानी जाय? 'हम मुक्त हैं' यह धारणा ही क्या भ्रमात्मक है ? एक पक्ष कहता है कि 'मैं मुक्त-स्वभाव हूँ', यह धारणा अमात्मक है, और दूसरा पक्ष कहता है कि 'मैं बद्धभावा-पन्न हुँ', यह धारणा भ्रमात्मक है। यह कैसे ? वास्तव में, मनुष्य मुक्त है; मनुष्य परमार्थतः जो है, वह मुक्त के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, किन्तु ज्यों ही वह माया के जगत् में आता है, ज्यों ही नाम-रूप के भीतर पड़ जाता है, त्यों ही वह बद्ध हो जाता है ? 'स्वाघीन इच्छा' कहना ही भूल है। इच्छा कभी स्वाघीन हो नहीं सकती। होगी कैसे? जो प्रकृत मनुष्य है, वह जब बद्ध हो जाता है, तभी उसकी इच्छा की उत्पत्ति होती है, उससे पहले नहीं। मनुष्य की इच्छा बद्ध है, किन्तु जो इसका मूल है, वह तो सदा ही मुक्त है। इसीलिए वन्धन की दशा में भी--चाहे मनुष्य-जीवन हो, चाहे देव-जीवन, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वर्ग में-हममें इस स्वतन्त्रता या मुक्ति की स्मृति रहती ही है, जो कि हमारा विधिप्रदत्त अधिकार है। और जान में हो या अनजान में, हम सब इस मुक्ति की ओर अग्र-सर हो रहे हैं। मनुष्य जब मुक्त हो जाता है, तब वह किस प्रकार नियम में बद्ध रह सकता है ? तव जगत का कोई भी नियम उसे बांच नहीं सकता; क्योंकि यह विश्व-ब्रह्माण्ड ही उसका हो जाता है।

वह विश्व-ब्रह्माण्डस्वरूप है। या तो कह लो कि वही विश्व-ब्रह्माण्ड है, या फिर कह लो कि उसके लिए विश्व-ब्रह्माण्ड का अस्तित्व ही नहीं है। तव फिर उसके लिए लिंग, देश आदि छोटे छोटे भाव किस प्रकार सम्भव हैं? वह कैसे कहेगा— मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ अथवा मैं वालक हूँ? क्या ये सव मिथ्या वातें नहीं हैं? उसने जान लिया है कि यह सब मिथ्या है। तव वह भला किस तरह कहेगा—ये ये पुरुष

के अधिकार हैं और ये ये स्त्री के? किसीका कुछ अधिकार नहीं है, किसीका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं; आत्मा तो लिंगहीन है, वह नित्य शुद्ध है। मैं पुरुष या स्त्री हूँ, मैं अमुक देशवासी हूँ, यह सब कहना केवल मिथ्या है। सभी देश मेरे हैं, सारा जगत् मेरा है; क्योंकि मैंने अपने को मानो सारे जगत् से ढक लिया है, सारा जगत् ही मानो मेरा शरीर हो गया है। किन्तु हम देखते हैं कि बहुत से लोग विचार करते समय ये सब वातें मुख से कहने पर भी आव-रण में सभी प्रकार के अपवित्र कार्य करते रहते हैं; और यदि उनसे पूछें, "तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?" तो वे उत्तर देंगे, "यह तुम्हारी समझ की भूल है। हमसे कोई अन्याय होना असम्भव है।" इन सब लोगों को किस कसौटी पर कसें? कसौटी यह है।

यद्यपि शुभ और अशुभ, दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं, फिर भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का, उसकी आत्मा का वाह्यतम आवरण है, और शुभ अपेक्षाकृत निकटतर आवरण है। जब तक मनुष्य अशुभ के स्तर को छिन्न नहीं कर लेता, तब तक वह शुभ के स्तर पर नहीं पहुँच सकता; और जब तक वह शुभ और अशुभ दोनों के स्तरों को पार नहीं कर लेता, तब तक वह आत्मा तक नहीं पहुँच सकता। आत्मा की प्राप्ति होने पर उसके लिए फिर क्या रह जाता है ? --- अत्यन्त अल्प कर्म, अतीत जीवन के कर्मों का अति अल्प वेग; पर यह वेग भी शुभ कर्मों का ही वेग होता है। जब तक अगुभ-वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता, जब तक पहले की अपवित्रता विल्कुल दग्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सत्य का साक्षात्कार और उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता। अतएव जिन लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ-वेग ही वच रहता है। शरीर में वास करते हुए भी और अनवरत कर्म करते हुए भी वे केवल सत्कर्म ही करते हैं; उनके मुख से सबके प्रति केवल आशीर्वाद ही निकलता है, उनके हाय केवल सत्कार्य ही करते हैं, उनका मन केवल सच्चिन्तन ही कर सकता है, उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी रहें, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान् वरदान होती है। वह स्वयं एक सजीव वरदान होते हैं। यदि वह कुछ भी न वोले, तो भी उसका होना मात्र मानवता के लिए एक आशीपस्वरूप है। ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर दुरात्मा को भी संत बना देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या कोई बुरा कार्य सम्भव है ? याद रखो, 'प्रत्यक्षानुभूति' और 'केवल मुख से कहने' में आकास-पाताल का अन्तर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की बातें कहता है। तोता भी इस तरह वक लेता है। मुँह से कहना एक बात है और अनुमव

करना दूसरी बात । दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मन्दिर, सम्प्रदाय आदि अपने स्थान पर ठीक हैं। पर प्रत्यक्षानुभूति होने पर यह सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे, नक्शा अच्छी चीज है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देखकर आने के वाद यदि उसी नक्शे को फिर से देखो, तो कितना अन्तर दिखायी पड़ेगा! अतएव जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय-युक्ति, तर्क-वितर्क आदि वौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। वेदान्तियों की भाषा में, वह मानो उनके लिए हस्तामलकवत् हो गया है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने-वाले लोग निःसंकोच भाव से कह सकते हैं, 'यही आत्मा है।' तूम उनके साथ कितना ही तर्क क्यों न करो, वे तुम्हारी वात पर केवल हँसेंगे, वे उसे वच्चे की अण्ड-वण्ड वकवास ही समझेंगे; और उन्हें वकने देंगे। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया और पूर्ण हो गये। मान लो, तुम एक देश देखकर आये और कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर यह तर्क करने लगा कि उस देश का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। वह फिर कितना ही तर्क क्यों न करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही रहेगा कि वह पागलखाने में भेज देने लायक है। इसी प्रकार, जो धर्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कर चुके हैं, वे कहते हैं, "जगत् में धर्म सम्बन्धी जो बातें सुनी जाती हैं, वे सब केवल वच्चों की सी वातें हैं। प्रत्यक्षानुभूति ही धर्म का सार है।" अर्म की उपलब्धि की जा सकती है। प्रश्न यह है कि क्या तुम इसके अधिकारी हो चुके हो? क्या तुम्हें धर्म की सचमुच में आवश्यकता है? यदि तुम ठीक ठीक प्रयत्न करो, तभी तुम्हें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी, और तभी तुम वास्तव में धार्मिक होगे। जब तक यह उपलब्धि तुम्हें नहीं होती, तब तक तुममें और नास्तिक में कोई भेद नहीं। नास्तिक तो फिर भी निष्कपट होते हैं; किन्तु जो कहता है कि 'मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेष्टा नहीं करता', वह निश्चय ही निष्क-पट नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि उपलब्धि के बाद क्या होता है? मान लो कि हमने जगत् का यह अखण्ड भाव—यह भाव कि हमीं एकमात्र अनन्त पुरुष हैं— उपलब्ध कर लिया; मान लो, हमने जान लिया कि एकमात्र आत्मा ही विद्यमान है और वही विभिन्न रूपों से प्रकाशित हो रही है। तो अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार जान लेने से हमारा क्या हुआ? तब क्या हम निश्चेप्ट हो एक कोने में बैठ-कर मर जायँ? इससे जगत् का क्या उपकार होगा? वही प्राचीन प्रश्न फिर से घूम-फिरकर आता है! पहले तो, इससे जगत् का उपकार क्यों हो? क्यों? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। लोगों को यह प्रश्न करने का अधिकार ही

भाव चारों ओर फैल न सके। फिर भी ये सब महान् सत्य हैं। जहाँ भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा है, वहीं मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है। ऐसे ही एक देवस्वभाव मनुष्य के स्पर्श द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवर्तित हो गया है; इनके सम्बन्ध में आगामी रिववार को मैं तुमसे कहूँगा। आज इन सब भावों का जगत् में प्रचार करने का समय आ गया है। अब मठों की चहारदीवारी में आबद्ध न रहकर, केवल पण्डितों के पढ़ने की दार्शनिक पुस्तकों में आबद्ध न रहकर, केवल कुछ सम्प्रदायों के अथवा कुछ पण्डितों के एकाधिकार में न रहकर, इन भावों का समस्त जगत् में प्रचार होगा, जिससे ये साधु, पापी, आवालवृद्धविनता, शिक्षित, अशिक्षित सभी की साधारण सम्पत्ति हो जायं। तब ये सब भाव इस जगत् के वातावरण को ओत-प्रोत कर देंगे और हम श्वास-प्रश्वास द्वारा जो वायु ले रहे हैं, वह अपने प्रत्येक स्पन्दन के साथ कहने लगेगी—तत्त्वमिस! असंख्य चन्द्र-सूर्यपूर्ण यह समग्र ब्रह्माण्ड वाक्शितत्त्वपुक्त प्रत्येक प्राणी के माध्यम से एक स्वर से कह उठेगा—तत्त्वमिस!



(लन्दन में दिया हुआ भाषण)

माया शब्द प्रायः तुम सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः कल्पना, कुहक अथवा इसी प्रकार के अर्थ में किया जाता है। किन्तु मायावाद उन स्तम्भों में से एक है, जिन पर वेदान्त की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुम लोगों से तनिक धैर्यपूर्वक सुनने की प्रार्थना करता हुँ, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धान्त को ग़लत न समझ बैठो। वैदिक साहित्य में 'माया' शब्द का प्रयोग कुहक के अर्थ में ही देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है। किन्तु उस समय यथार्थ मायावाद-तत्त्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं—इन्द्रो मायाभिः पुरुक्तप ईयते, अर्थात् इन्द्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किये। यहाँ पर 'माया' शब्द इन्द्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। वेद के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत देखा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक माया शब्द का व्यवहार एकदम लुप्त हो गया। किन्तु इसी बीच उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था, वह ऋमशः परिपुष्ट हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, 'हम जगत् के इस रहस्य को क्यों नहीं जान पाते ?' और उसका जो उत्तर दिया गया है, वह वड़ा ही अर्थगंभीर है : 'हम सव थोथी बकवास करते हैं, इन्द्रिय-सुख से ही सन्तुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, इसलिए इस सत्य को हमने मानो कुहरे से ढक रखा है।" यहाँ पर माया शब्द का व्यवहार बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कुहरे जैसा है, जो इस सत्य और हमारे वीच आ गया है। इसके बहुत समय बाद, एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद् में, माया शब्द पुनः दीख पड़ता है। पर इस बीच उसका रूप काफ़ी वदल चुका है; उसके साथ कई नये अर्थ संयोजित हो गये हैं। नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई, और अन्त में मायाविषयक घारणा ने एक स्थिर <sup>रूप</sup>

१. नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्यशासक्चरन्ति ॥ऋग्वेद॥१०१८२।७॥.

प्राप्त कर लिया। हम क्वेताक्वतरोपनिषद् में पढ़ते हैं — नायां तुप्रकृति विद्यानमायिनं तु महेक्वरम्— माया को ही प्रकृति समझो और मायो को महेक्वर जानो। 
भगवान् शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिक पण्डितों ने इस माया शब्द का विभिन्न अथों में व्यवहार किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है। किन्तु चौद्धों के हाथों यह वहुत कुछ विज्ञानवाद (idealism) में परिणत हो गया था, और अब माया शब्द को साधारणतः यही अर्थ दिया जाता है। हिन्दू लोग जब कहते हैं कि 'संसार माया है', तो साधारण मनुष्य के मन में यही भाव उदित होता है कि 'संसार एक भ्रम मात्र है'। इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आवार है; क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिकगण वाह्य जगत् के अस्तित्व में विल्कुल विश्वास नहीं करते थे। किन्तु वेदान्त में माया का जो अन्तिम निश्चित स्वरूप है, वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद (realism) और न किसी प्रकार का सिद्धान्त ही। वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है—हम क्या हैं और अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं।

में तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जिन पुरुपों के अन्तःकरण से वेद निकले, उनकी चिन्तन-शिक्त मूल तत्त्वों के अनुसरण तथा खोज में ही लगी हुई थी। इन तत्त्वों के व्योरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हों समय ही नहीं मिला और उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की। वे तो वस्तुओं के अन्तस्तल में पहुँचने के लिए व्यग्न थे। इस जगत् से अतीत की कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी, वे मानो और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिपदों में यत्र-तत्र, आज जिन्हें हम आयु-निक विज्ञान कहते हैं, उन विपयों के व्योरों का प्रतिपादन वहुधा वड़ा भ्रमात्मक मिलता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धांत विल्कुल सही हैं। उदाहरणार्थ. आधुनिक विज्ञान का ईथर अर्थात् आकाशविपयक नवीन सिद्धांत उपनिपदों में आधुनिक वैज्ञानिकों के ईथर-सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है। किन्तु वह वस मूल सिद्धांत तक ही सीमित रहा। इस आकाश तत्त्व के कार्य की व्यास्या करने में उन्होंने अनेक भूलें कीं। वह सर्वव्यापी प्राण-तत्त्व, जगत् के समस्त जीवन जिसकी विविव अभिव्यक्ति मात्र है, वेदों में—ग्राह्मण भाग में पाया जाता

१. हमारी इन्द्रियों से ग्राह्य सारा जगत् हमारे मन की ही विभिन्न अनुभूति मात्र है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हैं, इस मत को विज्ञानवाद या idealism कहते हैं।

२. जगत् हमारे मन को अनुभूति मात्र नहीं है, वरन् उसकी ययार्य सत्ता है, इस मत को ययार्यवाद या realism कहते हैं।

है। संहिता के एक लम्बे मंत्र में समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा की गयी है। शायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनन्द हो कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो सिद्धान्त हैं, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धान्त वैदिक दर्शन में भी पाये जाते हैं। तुम सभी निश्चित ही जानते हो कि जीवन अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है, इस प्रकार का एक मत प्रचलित है। कितपय वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चित मत है कि जीवन इस प्रकार चन्द्रलोक से पृथ्वी पर आता है।

मूल तत्त्वों के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि वैदिक विचारकों ने व्यापक सिद्धांतों की व्याख्या करने में अतिशय साहस और आश्चर्यजनक निर्भीकता का परिचय दिया है। इस विश्व के रहस्य के मर्म को बाह्य जगत से ढँढ निकालने के प्रयास में उन्हें यथासम्भव संतोषजनक उत्तर मिला। मौलिक सिद्धांतों के असफल हो जाने के कारण आधुनिक विज्ञान का विशद कार्य भी इस प्रश्न के समाधान को एक पग आगे नहीं बढ़ा सका है। जब प्राचीन काल में आकाश तत्त्व विश्व-रहस्य का भेद खोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका सविस्तर अनुशीलन भी हमें सत्य की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण-तत्त्व विश्व-रहस्य का भेद खोलने में असमर्थ रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निर-र्थक है; क्योंकि व्योरे मौलिक तत्त्व के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तत्वानुशीलन में हिन्दू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की भाँति ही, एवं कभी कभी उनसे भी अधिक, साहसी थे। उन्होंने अनेक भव्यतम सिद्धांतों का आविष्कार किया और कुछ अब भी परिकल्पनाओं के रूप में ही विद्य-मान हैं, जिन्हें वर्तमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका है। उदाहरणार्थ, वे केवल आकाश तत्त्व पर पहुँचकर ही नहीं रुक गये, वरन और आगे वढकर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश के रूप में वर्गीकृत किया। फिर उसके भी परे उन्होंने और भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की। पर वह भी समाधान नहीं था, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। वाह्य जगत् के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों न हो जाय, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुल सकता। किन्तु वैज्ञानिक कहता है, "अरे, हमने अभी ही तो कुछ जानना शुरू किया है। जरा कुछ हजार वर्ष ठहरो, देखोगे, हमें समाधान मिल जायगा।" किन्तु वेदान्त-वादी ने तो निःसन्दिग्ध रूप से मन की ससीमता को प्रमाणित कर दिया है, अतएव वह उत्तर देता है, "नहीं, सीमा से वाहर जाने की हमारी शक्ति नहीं। हम देश, काल और निमित्त की चहारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते।" जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं ल.ंघ सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ने

जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता किसीमें नहीं। देशकाल-निमित्त सम्बन्धी रहस्य को खोलने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, क्योंकि इसकी
चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब भला यह किस
प्रकार सम्भव है? और ऐसा होने पर फिर जगत् के अस्तित्ववाद का क्या रूप
रहेगा? इस जगत् का अस्तित्व नहीं है', 'जगत् मिथ्या है'—इसका अर्थ
क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे
और अन्य सबके मन के सम्बन्ध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम पाँच
इन्द्रियों द्वारा जगत् को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इन्द्रिय और
होती, तो हम इसमें और भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते तथा और अधिक इन्द्रियसम्पन्न होने पर हम इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी ययार्थ
सत्ता नहीं है—वह अपरिवर्तनीय, अचल, अनन्त सत्ता इसकी नहीं है। पर इसको
अस्तित्वशून्य या असत् भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और
इसमें तथा इसीके माध्यम से हम कार्य करते हैं। यह सत् और असत् का मिश्रण है।

सुक्ष्म तत्त्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थुल कार्यों तक पर्यालोचना करने पर हम देखते हैं कि हमारा सम्पूर्ण जीवन सत् और असत् इन दो विरुद्ध भावों का सम्मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखायी पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे, तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है; पर दो-चार पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसा अभेद्य व्यवधान देखने में आता है, जिसको लाँघ जाना उसके वश के वाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अन्दर घुमते रहते हैं, और वह इस परिधि को कभी लाँघ नहीं सकता। उसके अन्तरतम एवं प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन-रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उनका उत्तर देने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी वृद्धि की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाये हुए है। और इस उत्तेजना का दमन ही एकमात्र मंगलकर पय है, यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पन्दन प्रत्येक नि:स्वास के साथ हमें स्वार्थपर होने का आदेश देता है। पर दूसरी ओर, एक पराशक्ति कहती है कि एकमात्र नि:स्वार्थता ही शुभ का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक वालक आशावादी होता है; वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आज्ञावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अपमान नाम की भी कोई चीज है, यह बात किसी युवक की समझ में आनी कठिन है। फिर बढ़ापा आता है; जीवन एक घ्वंसावशेष मात्र रह जाता है, मुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम वस इसी

प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भाँति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस सम्वन्घ में मुझे बुद्ध की जीवनी 'ललितविस्तर' का एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार है कि बुद्ध ने मनुष्य-जाति के परित्राता के रूप में जन्म ग्रहण किया, किन्तु जब राजप्रासाद की विलासिता में वे अपने को भूल गये, तब उनको जगाने के लिए देवदूतों ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है— 'हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं— कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता—अविरत चलता ही रहता है। तव फिर उपाय क्या है? जिसके पास खाने-पीने की प्रचुर सामग्री है, वह तो आशावादी हो जाता है, कहता है, "भय जत्पन्न करनेवाली दुःख की बातें मत कहो, संसार के दुःख-कष्ट की बातें मत सूनाओ ।" उसके पास जाकर यदि कहो-"सभी शुभ है", तो वह कहेगा, "सचमुच, मैं मजे में हूँ; यह देखो, कितनी सुन्दर अट्टालिका में मैं वास करता हूँ। मुझे भुख या शीत का कोई भय नहीं। अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ।" पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं, जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उनके पास जाकर यदि कहो कि 'सभी शुभ है', तो वे तुम्हारी बात सुनने के नहीं। वे सारा जीवन दु:ख-कष्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख, सौन्दर्य और शुभ कहाँ ? वे तो कहेंगे, "नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता। जीवन में केवल रोना है— केवल दु:ख है।" बस, हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झुलते रहते हैं।

इसके वाद मृत्युरूपी भयावह तथ्य आता है—सारा संसार मृत्यु के मुख में चला जा रहा है; सभी मरते जा रहे हैं। हमारी उन्नति, हमारे व्यर्थ के आडम्वर-पूर्ण कार्य-कलाप, समाज-संस्कार, विलासिता, ऐश्वर्य, ज्ञान—इन सबकी मृत्यु ही एकमात्र गित है। इससे अधिक निश्चित बात और कुछ नहीं। नगर पर नगर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैं और पतन के गर्त में समा जाते हैं, ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहों की वायु के झोंको से इधर-उधर विखरे जा रहे हैं। इसी प्रकार अनादि काल से चलता आ रहा है। इस सवका आखिर लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु ही सबका लक्ष्य है। वह जीवन का लक्ष्य है, सौन्दर्य का लक्ष्य है, ऐश्वर्य का लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य है, और तो और, धर्म का भी लक्ष्य है। साधु और पापी दोनों मरते हैं, राजा और भिक्षुक, दोनों मरते हैं—सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर भी जीवन के प्रति यह विषम आडित विद्यमान है। हम क्यों इस जीवन से आसिक्त करते हैं? क्यों हम इसका परित्याग नहीं कर पाते? यह हम नहीं जानते। और यही माया है।

माता बड़े यत्न से सन्तान का लालन-पालन करती है। उसका सारा मन-

प्राण, सारा जीवन मानो उसी बच्चे में केन्द्रित रहता है। वालक वड़ा हुआ, युना-वस्या को प्राप्त हुआ और शायद दुश्चरित्र एवं पशुवत् होकर प्रतिदिन अपनी माता को मारने-पीटने लगा, किन्तु माता फिर भी पुत्र से चिपकी रहती है। जब उसकी विचार-शक्ति जाग्रत होती है, तब वह उसे अपने स्नेह के आवरण में ढक लेती है। किन्तु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं है; एक अज्ञात शक्ति ने उसके स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है। वह इसे दूर नहीं कर सकती। वह कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, इस बन्धन को तोड़ नहीं सकती। और यही माया है।

हम सभी किल्पत सुवर्ण लोम' की खोज में दौड़ते रहते हैं। सभी सोचते हैं कि वह हमें ही मिलेगा; किन्तु उनमें से कितने मनुष्य इस संसार में जीवित हैं? प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस सुवर्ण लोग को प्राप्त करने की उसकी दो करोड़ में एक से अधिक सम्भावना नहीं है; तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए कठोर संघर्ष करता है। वस, यही माया है।

इस संसार में मृत्यु रात-दिन गर्व से मस्तक ऊँचा किये घूम रही है; पर हम

१. सूवर्ण लोम (Golden Fleece) - ग्रीक पौराणिक साहित्य की कया है कि ग्रीस के अन्तर्गत थेंसाली देश में राजवंश के आयामास की पत्नी नेफ़ेल के गर्भ से फ़िक्सस नामक पुत्र और हेल नाम की कन्या ने जन्म लिया। कुछ दिन के वाद नेफ़ेल की मृत्यू होने पर आयामास ने कैडमस की कन्या ईनो के साय विवाह कर लिया। ईनो का नेफ़ेल की सन्तानों के प्रति विद्वेष रहने के कारण, उसने नाना उपायों से अपने पति को देवताओं के लिए फ़िक्सस की विल दे देने के लिए राजी कर लिया। किन्तु वलिदान के पूर्व ही फ़िक्सस की स्वर्गीया माता की आत्मा फ़िक्सस के सम्मुख आविर्भूत हुई और एक सुवर्ण लोमयुक्त मेड़े को उसके निकट लाकर भाई-बहन को उस पर चढ़कर समुद्र-पार भाग जाने का आदेश देने लगी । मार्ग में उसकी बहन हेल गिरकर डूव गयी—फ़िक्सस ने काले समुद्र की पूर्व दिशा में कलचिस नामक स्यान में उतरकर वहां के जिउस देवता को उस मेड़े की विल चड़ा दी और उसकी खाल को मार्स (मंगल) देवता के कुंज में टाँग दिया। एक दैत्य उसकी देख-भाल के लिए नियुक्त हुआ। कुछ दिन बाद इस सुवर्ण लोम की खाल को लाने के लिए आयामास का भतीजा जैसन अपने प्रतिदृन्ही पेलियस द्वारा नियुक्त किया गया और वह आर्गी नामक एक बड़े जहाज में अनेरु प्रसिद्ध बीर पुरुषों सहित बैठकर नाना प्रकार के बाघा-विघ्नों को पार करता हुआ उक्त सुवर्ण लोम को लाने में सफल हुआ। ग्रीक पुराणों में यह कया Argonautic Expedition नाम से विख्यात है।

सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया, "इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है?" राजा ने उत्तर दिया, "हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं, वे सम-झते हैं कि वे कभी मरेंगे ही नहीं।" बस, यही माया है।

हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यही क्यों, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में ये विषम विरुद्ध भाव दिखायी पड़ते है। सुख दु:ख का पीछा करता है और दु:ख सुख का। एक सुधारक उठता है और किसी राष्ट्र के दोषों को दूर करनी चाहता है। पर इसके पहले कि वे दोष दूर हों, हजार नये दोष दूसरे स्थान में उत्पन्न हो जाते हैं। यह वस एक ढहते हुए पूराने मकान के समान है। तुम उस मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो, तो उसका कोई दूसरा भाग ढह जाता है। भारत में हमारे समाज-सुधारक जीवन भर जबरन वैवव्य-धारण रूपी दोष के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो पश्चिमी देशों में विवाह न होना ही सबसे बड़ा दोष है। एक ओर अविवाहिताओं का कष्ट दूर करने में सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आँसू पोंछने का प्रयत्न करना होगा। यह तो बस पूरानी गठिया की बीमारी के समान है—उसे सिर से भगाओ, तो कमर में आ जाती है; कमर से भगाओ, तो पैर में उतर जाती है। सुधार करने-वाले उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ इने-गिनों के हायों ही नहीं रहनी चाहिए; और वे इनको सर्वसाधारण तक पहुँचा देने का भरसक प्रयत्न करते हैं। हो सकता है, इससे कुछ लोग अधिक सुखी हो जायं, पर जैसे जैसे ज्ञानानुशीलन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने लगता है। सुख का ज्ञान अपने साथ ही दु:ख का ज्ञान भी लाता है। तव हम फिर किस मार्ग का अवलम्बन करें ? हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुखं भोगते है, दूसरे स्थान में जससे जतने ही परिमाण में दुःख भी उत्पन्न होता है। वस,यही नियम है—सव वस्तुओं पर यही नियम लागू होता है। जो युवक हैं, जिनका खून अभी गरम है, वे इस वात को शायद स्पष्ट रूप से समझ न पायें, पर जिन्होंने घूप में वाल पकाये हैं, अपने जीवन में आँघी और तूफ़ान के दिन देखे हैं, वे इसे सहज ही समझ लेंगे। वस, यही माया है। दिन-रात ये वातें घट रही हैं, पर इनका ठीक ठीक समाधान करना असम्भव है। ऐसा भला क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर पाना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रश्न ही तर्कसंगत नहीं है। जो बात घट रही है, उसमें न 'कैसे' है, न 'क्यों', हम वस इतना ही जानते है कि वह है और हमारा उसमें कोई हाय नहीं । यहाँ तक कि उसकी धारणा करना—अपने मन में उसका ठीक ठीक चित्र खींचना भी हमारी शक्ति के वाहर है। तव हम भला उसे कैसे सुलझायें?

अतः इस संसार की गति के तथ्यात्रक वर्णन का नाम माया है। साधारणतया लोग यह वात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। हमें साहसी होना पड़ेगा। घटनाओं पर परदा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है। कुत्तों से पीछा किये जाने पर जिस प्रकार खरगोश अपने मह को टाँगों में छिपाकर अपने को सुरक्षित समझ बैठता है, उसी प्रकार हम लोग भी आशावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण करते हैं। पर यह कोई उपाय नहीं है। दूसरी ओर, सांसारिक जीवन की प्रचुरता, सुख और स्वच्छन्दता भोगनेवाले इस मायावाद के सम्बन्घ में वड़ी आपत्तियाँ उठाते हैं। इस देश (इंग्लैण्ड) में निराशावादी होना वहुत कठिन है। सभी मुझसे कहते हैं - संसार का कार्य कितने सुन्दर रूप से चल रहा है, संसार कितना जन्नतिशील है<sup>ं</sup>! किन्तू उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना प्रश्न उठता है-ईसाई धर्म ही एकमात्र धर्म है। क्यों? इसलिए कि ईसाई धर्म को माननेवाले सभी राष्ट्र समृद्धिशाली हैं। पर इस प्रकार की युक्ति से तो यह सिद्धान्त स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अन्य राष्ट्रों का दुर्भाग्य ही तो ईसाई धर्मावलम्बी राप्ट्रों की समृद्धि का कारण है, और एक का सौभाग्य विना दूसरों का खून चूसे नहीं वनता। यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धर्म को मानने लग जाय, तव तो भक्ष्यस्वरूप कोई अ-ईसाई राप्ट्र न रहने के कारण ईसाई राप्ट्र स्वयं दरिद्र हो जायगा। अतः यह युक्ति अपना ही खण्डन कर लेती है। पशु उदृभिज पर जीवित रहते हैं, मनुष्य पशुओं पर, और सबसे खराव वात तो यह है कि मनुष्य एक दूसरे पर जीवित रहते हैं—बलवान दुर्वल पर। वस,ऐसा ही सर्वत्र हो रहा है। और यही माया है। इसका समाघान तुम क्या करते हो ? हम प्रतिदिन नयी नयी युक्तियाँ सुनते हैं। कोई कोई कहते हैं कि अन्त में सबका कल्याण होगा। मान लो कि हमने यह वात स्वीकार कर ली, तो अब प्रश्न यह है कि शुभ की सावना का क्या केवल पैशाचिक उपाय ही है? पैशाचिक रीति को छोड़कर क्या शुभ द्वारा शुभ नहीं हो सकता? वर्तमान मनुष्यों के वंशज सुखी होंगे; किन्तु इस समय इस भीपण दु:ख-कप्ट का होना क्यों जरूरी है ? इसका समावान नहीं है। यही माया है।

फिर, हम वहुवा सुनते हैं कि अगुभ विकास के कम में कमशः धीरे घीरे दूर होते जायेंगे और संसार से दोप के इस प्रकार कमशः दूर हो जाने पर अन्त में केवल युभ ही गुभ रह जायगा। यह वात मुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। इस संसार में जिनके पास किसी वात का अभाव नहीं, जिन्हें रोज एड़ी-चोटी का पसीना एक करना नहीं पड़ता, जिन्हें कमविकास की चक्की में पिसना नहीं पड़ता, उन लोगों के दम्भ को इस प्रकार के सिद्धान्त बढ़ा सकते हैं, और उनके लिए ये सिद्धान्त

सचमुच अत्यन्त हितकर और शान्तिप्रद हैं। साधारण जनसमूह दु:ख-कष्ट भोगे—उससे उनका क्या? वे सब मर भी जायँ—उसके लिए वे क्यों छटपट करें ? ठीक है, पर यह युक्ति आदि से अन्त तक भ्रमपूर्ण है। पहले तो, इन लोगों ने विना किसी प्रमाण के ही यह धारणा कर ली है कि संसार में अभिव्यक्त शुभ और अश्भ, दोनों विल्कुल निरपेक्ष सत्य हैं। और दूसरे, इससे भी अधिक दोषयुक्त धारणा तो यह है कि शुभ का परिमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है और अशुभ क्रमशः घटता जा रहा है। अतएव एक समय ऐसा आयेगा, जब अशुभ का अंश विकास द्वारा इस प्रकार घटते घटते अन्त में विल्कूल शुन्य हो जायगा और केवल शुभ . ही बच रहेगा। ऐसा कहना है तो बड़ा सरल, पर क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अशुभ परिमाण में घटता जा रहा है ? क्या अशुभ की भी क्रमशः वृद्धि नहीं हो रही है ? उदाहरणार्थ, एक जंगली मनुष्य को ले लो। वह मन का संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना किसे कहते हैं, उसने कभी सुना तक नहीं। यदि उसे कोई गहरी चोट लग जाय, तो वह शीघ चंगा हो उठता है। पर हम हैं, जो खरोंच लगते ही मर जाते हैं। मशीनों से चीज़ें सुलभ और सस्ती होती जा रही हैं, उनसे उन्नति और विकास के मार्ग की वाघाएँ दूर होती जा रही हैं, पर साथ ही, एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पिसे जा रहे हैं—उघर एक के घनी होने के लिए इघर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्रतर होते जा रहे हैं, और असंख्य मानव-समूह क्रीतदास वनाया जा रहा है। जगत् की रीति ही ऐसी है। पाशवी प्रकृतिवाले मनुष्य का सुख-भोग इन्द्रियों में आवद्ध रहता है; उसके सुख और दु:ख इन्द्रियों में ही रहते हैं। यदि उसे पर्याप्त भोजन न मिले, तो वह दुःखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हो जाय, तो वह अपने को अभागा समझता है। इन्द्रियों में ही उसके सुख और दुःख दोनों का आरम्भ और अन्त होता है। जैसे जैसे वह उन्नति करता जाता है, जैसे जैसे उसके सुख की सीमा-रेखा विस्तृत होती जाती है, वैसे वैसे उसका दु:ख भी, उसी परिमाण में, बढ़ता जाता है। जंगल में रहनेवाला मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना नहीं जानता; वह नहीं जानता कि कचहरी में जाना, नियमित रूप से कर अदा करना, समाज द्वारा निन्दित होना, पैशाचिक मानव-प्रकृति से उत्पन्न भीषण अत्याचार से अहर्निश शासित होना, जो एक दूसरे के हृदय के गुप्त से गृप्त भावों का अन्वेषण करने में लगा हुआ है, वह नहीं जानता। वह नहीं जानता कि भ्रान्त ज्ञान से सम्पन्न, गर्वीला मानव किस प्रकार पशु से भी सहस्र गुना पैशाचिक स्वभाव-वाला हो जाता है। वस, इसी प्रकार हम ज्यों ज्यों इन्द्रियपरायणता से ऊपर उठते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी मुख अनुभव करने की शक्ति वढ़ती जाती है, और

उसके साथ ही दुःख अनुभव करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नाड़ियाँ और भी सूक्ष्म होकर अधिक यन्त्रणा के अनुभव में समर्थ हो जाती हैं। सभी समाजों में हम देखते है कि एक साधारण, मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुःखी नहीं होता, पर पिट जाने पर अवश्य दुःखी हो जाता है। किन्तु सभ्य पुरुष एक साधारण सी बात भी सहन नहीं कर सकता, उसकी नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म हो गयी हैं। उसकी सुख-प्रवणता बढ़ जाने के कारण उसका दुःख भी बढ़ गया है। इससे तो दार्शनिकों के कमविकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती। हम अपनी सुखी होने की शक्ति को जितना ही बढ़ाते हैं, हमारी दुःख-भोग की शक्ति भी उसी परिमाण में बढ़ जाती है। मेरा तो विनीत मत यह है कि हमारी सुखी होने की शक्ति यदि 'गणितीय कम' (arithmetical progression) के नियम से बढ़ती है, तो दुःखी होने की शक्ति 'ज्यामितीय कम' (geometrical progression) के नियम से बढ़ती है, तो दुःखी होने की शक्ति 'ज्यामितीय कम' (विन्ति स्त होंगे, हमारे सुख और दुःख की वीथियाँ और भी अधिक बढ़ती जायँगी। और यही माया है।

अतएव, हम देखते हैं कि माया विश्व की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है। वह संसार की वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र है—विरुद्ध भाव ही हमारे अस्तित्व की भित्ति हैं; सर्वत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध भावों में से होकर हम जा रहे हैं। जहाँ शुभ है, वहीं अशुभ भी है; और जहाँ अशुभ है, वहीं अवश्य शुभ है। जहाँ जीवन है, वहीं मृत्यु छाया की भाँति उसका अनुसरण कर रही है। जो हँस रहा है, उसीको रोना पड़ेगा; और जो रो रहा है, वह भी हँसेगा। यह कम बदल नहीं सकता। हम भले ही ऐसे स्थान की कल्पना करें, जहाँ केवल शुभ रहेगा, अशुभ नहीं, जहाँ हम केवल हँसेंगे, रोयेंगे नहीं,—पर जव ये सब कारण समान रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं, तो इस प्रकार होना स्वभावतः असम्भव है। जहाँ हमें हँसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने की भी शक्ति निहित है। जहाँ सुख उत्पन्न करनेवाली शक्ति विद्यमान है, दुःख देनेवाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है।

अतएव वेदान्त दर्शन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहीं। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है; सारी घटनाएँ जिस रूप में होती है, वह उन्हें वस उसी रूप में ग्रहण करता है; अर्थात् उसके मत से यह संसार शुभ

१. 'गणितीय कम' जैसे ३।५।७।९ इत्यादि; यहाँ पर प्रत्येक परवर्ती अंक अपने पूर्ववर्ती अंक से दो दो अधिक है। 'ज्यामितीय कम' जैसे ३।६।१२।२४ इत्यादि; यहाँ पर प्रत्येक परवर्ती अंक अपने पूर्ववर्ती अंक का दुगुना है। स०

और अशुभ, सुख और दु:ख का मिश्रण है; एक को वढ़ाओ, तो दूसरा भी साथ साथ बढ़ेगा । केवल सुख का संसार अथवा केवल दुःख का संसार हो नहीं सकता । इस प्रकार की धारणा ही स्वतः विरोघी है। किन्तु इस प्रकार का मत व्यक्त करके और इस विक्लेपण के द्वारा वेदान्त ने इस महान् रहस्य का भेद किया है कि शुभ और अशुभ, ये दो एकदम विभिन्न, पृथक् सत्ताएँ नहीं हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसे एकदम शुभ या एकदम अशुभ कहा जा सके। एक ही घटना, जो आज शुभजनक मालूम पड़ती है, कल अशुभजनक मालम पड सकती है। एक ही वस्तु, जो एक व्यक्ति को दुःखी करती है, दूसरे को सुखी वना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है, वही भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिप्ट खाना भी पका सकती है। जिस स्नायुमण्डल के द्वारा दु:ख का संवेदन हमारे अन्दर पहुँचता है, मुख का संवेदन भी उसीके द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर करना चाहो, तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और दु:खहीन सुख, ये वार्ते परस्पर विरोधी है, इनमें कोई सत्य नहीं है; क्योंकि दोनों एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। कल जो शुगप्रद लगता था, आज वह वैसा नहीं लगता। जब हम बीते जीवन पर नजर डालते है और भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं, तो इस वात की सत्यता हमें तुरन्त दीख पड़ती है। एक समय था, जब विस्तवाली घोड़ों के जोड़े हाँकना ही मेरा आदर्श था। अब वैसी भावना नहीं होती। वचपन में सोचता था कि यदि मैं अमुक मिठाई बना सक्, तो मैं पूर्ण सुखी होऊँगा। कभी सोचता था, स्त्री-पुत्र और घन-धान्य से भरा घर होने से में सूखी होऊँगा। अब लड़कपन की ये सब निरर्यंक बातें सोचकर हैंसी आती है।

वैदान्त कहता है कि एक समय ऐसा अवश्य आयेगा, जब हम पीछे नजर डालेंगे और उन आदरों पर हुँसेंगे, जिनके कारण अपने इस सुद्र व्यक्तित्व का त्याग करते हममें भय का संचार होता है। सभी अपनी अपनी देह की रक्षा करने में व्यस्त हैं। कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि इस देह की यथेच्छ समय तक रक्षा कर लेने से हम अत्यन्त सुखी होंगे; पर समय आने पर हम इस बात पर भी हुँसेंगे। अतएव, यदि हमारी वर्तमान अवस्या सत् भी न हों और असत् भी नहीं—पर दोनों का सम्मिश्रण हो, दुःस भी न हो और सुस भी नहीं—पर दोनों का सम्मिश्रण हो, अर्थात् हम यदि ऐसे निरामा कर अन्तर्विरोध की स्थित में हों, तो फिर वेदान्त तथा अन्यान्य दर्शनमाहन और पर्म-मत आदि की क्या आवस्यकता है? और सर्वोपरि, शुभ कर्म लादि वरंगे

का भी भला क्या प्रयोजन है? यही प्रश्न मन में उठता है, क्योंकि लोग यही पूछेंगे कि यदि शुभ कर्म करने पर भी अशुभ रहता ही हो और सुख उत्पन्न करने का प्रयत्न करने पर भी घोर दुःख बना ही रहता हो, तो फिर इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या ? तो इसका उत्तर यह है कि पहले तो, हमें दु:ख को कम करने के लिए कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि स्वयं सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है। हममें से प्रत्येक अपने अपने जीवन में, देर-सबेर इस बात की यथार्थता समझ लेते हैं। तीक्ष्ण बुद्धिवाले कुछ शीघ्र समझ जाते हैं और मन्द बुद्धिवाले कुछ देरी से। मन्द बुद्धिवाले कड़ी यातना भोगने के बाद इसे समझ पाते हैं, तो तीक्ष्ण बुद्धिवाले थोड़ी ही यातना भोगने के बाद। और दूसरे, यद्यपि हम जानते हैं कि ऐसा समय कभी न आयेगा, जब यह जगत् केवल मुख से भरा रहेगा और दु:ख बिल्कुल न रहेगा, फिर भी हमें यही कार्य करना होगा। अन्तर्विरोध से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। ये दोनों शक्तियाँ—शुभ एवं अशुभ जगत् को जीवित रखेंगी; और अन्त में एक दिन ऐसा आयेगा, जब हम स्वप्न से जाग जायँगे और यह सब मिट्टी के घरौंदे बनाना वन्द कर देंगे। सचमुच, हम चिरकाल से घरौंदे वनाने में ही लगे हुए हैं। हमें यह शिक्षा लेनी ही होगी; और इसके लिए समय भी बहुत लग जायगा।

जर्मनी में इस भित्ति पर कि-असीम ससीम हो गया है-दर्शनशास्त्र रचने की चेष्टा की गयी है। इंग्लैण्ड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है। पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, और एक समय आयेगा, जब वह ऐसा करने में सफल हो जायगा। बहुत ठीक है, और हमने 'असीम', 'विकास', 'अभिन्यक्ति' आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया। किन्तु ससीम किस प्रकार असीम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है, इस सिद्धान्त की न्यायसंगत मूल भित्ति क्या है, यह प्रश्न दार्शनिक गण स्वभावतः ही पूछ सकते हैं। निरपेक्ष और असीम सत्ता सोपाधिक होकर ही इस जगदूप में प्रकाशित हो सकती है। जो कुछ इन्द्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से आयेगा, उसे स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा, अतएव ससीम का असीम होना नितान्त असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ओर, वेदान्त कहता है, यह ठीक है कि निरपेक्ष या असीम सत्ता अपने को ससीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है, किन्तु एक समय ऐसा आयेगा, जव इस प्रयत्न को असम्भव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। यह पीछे लौटना ही धर्म का यथार्थ आरम्भ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की वात कहना अत्यन्त कठिन है। अमेरिका में मेरे वारे में लोग कहते

थे कि मैं पाँच हजार वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ। इंग्लैण्ड के दार्शनिक भी शायद ऐसा ही कहें। पर यह भी सत्य है कि धर्म का एकमात्र पथ यही है। त्याग दो और विरक्त बनो। ईसा ने क्या कहा है? 'जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा, वही जीवन को प्राप्त करेगा।' वार वार पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है, इसकी शिक्षा उन्होंने बारंबार दी है। ऐसा समय आता है, जब अन्तरात्मा इस लम्बे विषादमय स्वप्न से जाग उठती है, बच्चा खेल-कूद छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने को अधीर हो उठता है। तब इस उक्ति की यथार्थता सिद्ध होती है—

## न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति। हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते॥

— 'काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन् घृताहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है।'

इस प्रकार, इन्द्रिय-विलास, बौद्धिक आनन्द, मानवात्मा का उपभोग्य सव प्रकार का सुख-सभी मिथ्या है-सभी माया के अधीन है। सभी इस संसार के वन्धन के अन्तर्गत है, हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम उसके अन्दर भले ही अनन्त काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अन्त नहीं पा सकते; और जब कभी हम थोड़ा सा सूख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तभी दु:ख का ढेर हमारे सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह! जब मैं इस पर विचार करता हूँ, तो मैं निस्सन्दिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूँ कि यह मायावाद, यह कथन कि सब कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है। इस संसार में कितना दुःख है! यदि तुम विभिन्न देशों में भ्रमण करो, तो तुम समझ सकीगे कि एक राष्ट्र अपने दोषों को एक उपाय के द्वारा दूर करने की चेष्टा कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा। एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका। यदि किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया, तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का एक ढेर खड़ा हो जाता है। बस, ऐसा ही चलता रहता है। हिन्दुओं ने अपने जातीय जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए बाल-विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी सन्तान को, और घीरे घीरे सारी जाति को, अघोगामी कर दिया है। पर यह वात भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता कि वाल-विवाह ने हिन्दू जाति को सतीत्व-धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व-धर्म से थोड़ा-बहुत विभूषित करना चाहो, तो इस भयानक वाल-विवाह द्वारा सारे स्त्री-

पुरुषों को बारीरिक दृष्टि से दुर्वल करना पड़ेगा। दूसरी ओर, क्या तुम्हारी स्थित इंग्लैण्ड में कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही तो जाति की जीवनी शक्ति है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि देश की मृत्यु का चिह्न असतीत्व के भीतर से होकर आया है—जव यह किसी जाति में प्रवेश कर जाता है, तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। इन सव दु:खजनक प्रश्नों की मीमांसा कहाँ मिलेगी? यदि माता-पिता अपनी सन्तान के लिए वर-वध् का निर्वाचन करें, तो यह दोष कम हो सकता है। भारत की वेटियाँ भावुक होने की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होती हैं। किंतु उनके जीवन में फिर कविता बहुत कम रह जाती है। पर यदि लोग स्वयं पति और पत्नी का निर्वाचन करते हैं, तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियाँ अधिक सुखी हैं। स्त्री और स्वामी के वीच कलह अधिकतर नहीं होता। दूसरी ओर, अमेरिका में, जहाँ स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। दुःख यहाँ, वहाँ, सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सका। हम सभी सुख के लिए ज्त्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक ओर कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी ओर दु:ख आ उपस्थित होता है।

तव क्या हम कोई शुभ कर्म न करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन वातों के ज्ञान से इतना होगा कि हमारी धर्मान्वता, कट्टरता नष्ट हो जायगी। तव अंग्रेज लोग उत्तेजित होकर 'ओह, पैशाचिक हिन्दू! नारियों के प्रति कैसा दुर्व्यवहार करता है!'—ऐसा कहते हुए हिन्दू की ओर अंगुली नहीं उठायेंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति-रिवाज़ों का आदर करना सीखेंगे। घर्मान्यता कम होगी, कार्य अधिक होगा। घर्मान्य अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति का तीन-चौथाई व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जो धीर, प्रशान्तचित्त, 'काम के आदमी' कहे जाते हैं, वे ही कर्म करते हैं। थोथी वकवास करनेवाला धर्मान्व व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अतएन, यह जान लेने से कि वस्तु-स्थिति ऐसी ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। दु:ख और अशुभ के दृश्य हमें साम्यभाव से च्युत न कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा न सकेंगे। अतएव यह जानकर कि संसार की गति ही ऐसी है, हम र्घैर्यज्ञाली वर्नेगे। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य दोपजून्य हो जायँगे, पशु भी कमशः मनुष्यत्व प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गुजरेंगे, और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। पर यह एक वात निश्चित है—यह महती नदी प्रवल वेग से समुद्र की ओर वह रही है; तृण, पत्ते आदि सब इसके

स्रोत में वहे जा रहे हैं और सम्भवतः विपरीत दिशा में वहने की चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु ऐसा समय आयेगा, जब प्रत्येक वस्तु उस अनन्त सागर के वक्षःस्थल में समा जायगी। अतएव यह निश्चित है कि जीवन सारे दुःख और क्लेश, आनन्द, हास्य और क्रन्दन के साथ उस अनन्त सागर की ओर प्रवल वेग से प्रवाहित हो रहा है, और यह केवल समय का प्रश्न है, जब तुम, मैं, जीव, उद्भिद् और सामान्य जीवाणु कंण तक, जो जहाँ पर है, सब कुछ उसी अनन्त जीवन-समुद्र में—मृक्ति और ईश्वर में आ पहुँचेगा।

मैं एक बार फिर कहता हूँ कि वेदान्त का दृष्टिकोण न तो आशावादी है और न निराशावादी हो। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अयवा केवल अशुभ ही अशुभ। वह कहता है कि हमारे शुभ और अशुभ, दोनों का मुल्य वरावर है। ये दोनों इसी प्रकार हिल-मिलकर रहते हैं। संसार ऐसा ही है, यह समझकर तुम धैर्यपूर्वक कर्म करो। पर क्यों ? क्यों हम कर्म करें ? यदि घटना-चक ही इस प्रकार का हो, तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जायँ? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है; वेदान्त की भाषा में कहेंगे कि इस मायापाश से छुटकारा नहीं है। अतएव सन्तृष्ट रहो और सवका उपभोग करो। पर यहाँ भी एक अत्यन्त असंगत और महान् भ्रम है। और वह यह है। तुम जिस जीवन से चारों ओर से घिरे हुए हो, उस जीवन के विषय में तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का है? क्या 'जीवन' शब्द से तुम केवल पाँच इन्द्रियों में आबद्ध जीवन को हो लेते हो ? यदि ऐसा हो, तो हम पशुओं से कोई अधिक भिन्न नहीं हैं। किन्तु मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसका जीवन सम्पूर्ण रूप से केवल इन्द्रियों में आवद हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इन्द्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। सुख-दु:ख अनुभव करानेवाली हमारी मनोवृत्ति और हमारे विचार भी तो हमारे जीवन के अंगस्वरूप हैं। और उस महान आदर्श, उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की कठोर चेप्टा भी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है? अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन जैसा है, वस, वैसा ही उसका भोग करो। पर जीवन कहने से सर्वोपरि इस आदर्श के अन्वेपण की, इस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की कठोर चेप्टा का वोध होता है। हमें इसीको प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते और अज्ञेयवादी के संसार को नहीं अपना सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्शात्मक उनादान को छोड़कर अविशिष्ट अंग को ही सर्वस्व मानते हैं। वे इस आदर्श को ज्ञान का अगोचर समझकर इसका अन्वेषण त्याग देते हैं। वस, इस प्रकृति, इस जगत् को ही माया कहते हैं।

सभी धर्म इसी प्रकृति के वन्धन को तोड़ने की अल्पाधिक चेष्टा कर रहे हैं। चाहे देवोपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीकोपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा हो, अथवा देव-चरित्र, प्रेत-चरित्र, साधु-चरित्र, ऋषि-चरित्र, महात्मा-चरित्र अथवा अवतार-चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो, सभी धर्मों का, चाहे वे विकसित हों, चाहे अविकसित, उद्देश्य एक ही है —सभी सीमाओं के परे जाना। संक्षेप में, सभी धर्म स्वाधीनता की ओर अग्रसर होने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने या अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह वद्ध है। वह जो कुछ होने की इच्छा करता है, सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, उसी क्षण से उसे यह ज्ञान हो गया। उसी क्षण से उसे अनुभव हो गया कि वह वन्दी है। उसने यह भी जाना कि इस सीमा से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके अन्तर में विद्यमान है, जो देह के भी अगम्य स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी, जहाँ दुर्दान्त, नृशंस, आत्मीयों के घरों में लुक-छिपकर फिरनेवाले, हत्या और सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत-प्रेतों की पूजा की जाती है, हम स्वाधीनता का यह भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार वन्द होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेदकर आ सकते हैं; दीवारें उनके मार्ग में वाघा नहीं डाल सकतीं। स्वाघीनता का यह भाव कमशः बढ़ते बढ़ते अन्त में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस आदर्श का केन्द्रीय भाव यह है कि ईश्वर माया से अतीत है। मैं मानो अपने मनश्चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यो को अरण्यस्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रक्तों पर विचार करते देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ उनके स्वर; बड़े बड़े वयोवृद्ध पवित्र महर्षिगण भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं, पर एक युवक उनके वीच खड़ा हो घोषणा करता है—'हे दिव्यधामवासी अमृत के पुत्रगण! सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है। जो अन्यकार या अज्ञान से भतीत है, उसे जान लेने पर अन्धकार के वाहर जाने का मार्ग मिल जाता है।"

यह माया हमें चारों ओर से घेरे हुए है और वह अति भयंकर है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है, "संसार को पूर्ण

१. श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये घामानि दिन्यानि तस्युः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवणं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय॥ —श्वेताश्वतरोपनिषद् ॥२।५; ३।८॥

शुभमय हो जाने दो, तब मैं कार्य करूँगा और आनन्द भोगूँगा", तो उसकी वात उसी व्यक्ति की तरह है, जो गंगातट पर बैठकर कहता है कि जब इसका सारा पानी समुद्र में पहुँच जायगा, तब मैं इसके पार जाऊँगा। दोनों वातें असम्भव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है—यह बात भी हमें जान लेनी होगी। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्में हैं, वरन् हम तो प्रकृति के विरोधी होकर जन्मे हैं। हम बाँधनेवाले होकर भी स्वयं बँधे जा रहे हैं। यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है, 'जाओ, जंगल में जाकर बसो।' मनुष्य कहता है, 'नहीं, मैं मकान बनाऊँगा और प्रकृति के साथ युद्ध कलूँगा।' और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास प्राकृतिक नियमों के साथ उसके युद्ध का इतिहास है और अन्त में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अन्तर्जगत् में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल रहा है—पशु-मानव और आध्यात्मक मानव का, प्रकाश और अन्धकार का यह संप्राम निरन्तर जारी है। मानव यहाँ भी जीत रहा है। मुक्ति की प्राप्त के लिए प्रकृति के बन्धन को चीरकर मनुष्य अपने गन्तव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है।

हमने अभी तक देखा कि वेदान्ती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है, जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुँच सकें, तो हम भी माया से वँघ नहीं जायँगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है। किन्तु वेदान्त के मत में यह धर्म का केवल प्रारम्भ है, अन्त नहीं। जो विश्व की सृष्टि तथा पालन करनेवाले हैं, जो मायाधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगण ईश्वर का ज्ञान ही वेदान्त का अन्त नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान कमशः बढ़ता जाता है और अन्त में वेदान्ती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था, वह उसके अन्दर ही है और वह स्वयं वस्तुतः वही है। जिसने अपने को अध्यास के कारण बद्ध समझ रखा था, वह वास्तव में वही मुक्तस्वरूप है।

## माया और ईरवर-धारणा का क्रमविकास

(२० अक्तूवर, १८९६ को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान)

हमने देखा कि अद्वैत वेदान्त का एक आधारिक सिद्धान्त, मायावाद वीज रूप से संहिताओं में भी मिलता है, और जिन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ है, वे किसी न किसी रूप में संहिताओं में विद्यमान हैं। तुममें से बहुत से लोग अब माया की धारणा से परिचित हो गये होंगे और यह भी जान गये होंगे कि प्राय: लोग भ्रान्तिवश माया को 'भ्रम' कहकर उसकी व्याख्या करते हैं। अतएव जब जगत् को माया कहते हैं, तब उसे भी भ्रम ही कहकर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। कितु माया को 'भ्रम' के अर्थ में लेना ठीक नहीं। माया कोई विशेष सिद्धान्त नहीं है, वह तो यह संसार जैसा है, केवल उसीका तथ्यात्मक कथन है। इस माया को समझने के लिए हमें संहिताओं तक जाना होगा, और उसके मूल वीज का अर्थ समझना होगा।

हम यह देख चुके हैं कि लोगों में देवताओं का ज्ञान किस प्रकार आया। हमें समझना होगा कि ये देवता पहले केवल शिक्तशाली सत्ताएँ मात्र थे। तुम लोगों में से अनेक ग्रीक, हिन्नु, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में यह पढ़कर भयभीत हो जाते हों कि देवता लोग कभी कभी ऐसा कार्य करते थे, जो हमारी दृष्टि में अत्यन्त घृणित हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि हम लोग उन्नीसवीं शताब्दी के हैं और देवतागण सहस्रों वर्ष पहले के जीव थे; और हम यह भी भूल जाते हैं कि इन सब देवतागों के उपासक लोग उनके चरित्र में कुछ भी असंगत वात नहीं देख पाते थे और वे जिस ढंग से अपने उन देवताओं का वर्णन करते थे, उससे उन्हें कुछ भी भय नहीं होता था, क्योंकि वे सब देवता उन्हींके अनुरूप थे। हम लोगों को आजीवन यह वात सीखनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति की परख उसके अपने आदर्शों के अनुसार करनी चाहिए, दूसरों के आदर्शों के अनुसार नहीं। ऐसा न करके हम दूसरों को अपने आदर्शों की दृष्टि से देखते हैं। यह ठीक नहीं। अपने आसपास रहनेवाले लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम सदा यही भूल करते हैं, और मेरे मतानुसार, दूसरों के साथ हमारी को कुछ भी अनवन हो जाती है, वह अधिकतर इसी एक कारण से होती है कि

हम दूसरों के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदर्शों को अपने आदर्शों के द्वारा और दूसरों के उद्देश्य को अपने उद्देश्य के द्वारा परखने की चेष्टा करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों से वाघ्य हो, मान लो, मैंने कोई एक विशेष कार्य किया, और जब मैं देखता हूँ कि एक दूसरा व्यक्ति वहीं कार्य कर रहा है, तो मैं सोच लेता हूँ कि उसका भी वहीं उद्देश्य है; मेरे मन में यह वात एक वार भी नहीं उठती कि यद्यपि फल एक हो सकता है, तथापि उस एक फल के उत्पन्न करनेवाले भिन्न भिन्न सहस्रों कारण हो सकते हैं। मैं जिस हेतु से उस कार्य को करने में प्रवृत्त होता हूँ, अन्य सब लोग उसी कार्य को अन्य हेतुओं से कर सकते हैं। अतएव इन सभी प्राचीन घर्मों पर विचार करते समय हम सामान्यतया जिस तरह दूसरों के सम्बन्ध में विचार करते हैं, वैसा न करके अपने को प्राचीन काल के लोगों के जीवन और विचार की स्थित में रखकर विचार करना चाहिए।

प्राचीन व्यवस्थान (Old Testament) में कूर और निष्ठुर जिहोवा के वर्णन से बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं; पर क्यों? लोगों को यह कल्पना करने का क्या अधिकार है कि प्राचीन यहदियों का जिहोवा आयुनिक रूढ़िगत कल्पना के ईश्वर के समान होगा ? और हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारे वाद जो लोग आयेंगे, वे उसी तरह हमारे धर्म और ईश्वर की धारणा पर हँसेंगे, जिस तरह हम प्राचीन लोगों के घर्म एवं ईश्वर की घारणा पर हँसते हैं। यह सव होने पर भी, इन सब विभिन्न ईश्वर सम्बन्धी घारणाओं का संयोग करनेवाला एक स्वर्णे सूत्र है, और वेदान्त का उद्देश्य है—इस सूत्र की खोज करना। भगवान् कृष्ण ने कहा है—"भिन्न भिन्न मणियाँ जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोयी हुई रहती हैं, उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के भीतर भी एक सूत्र विद्यमान है।" और आजकल की घारणाओं की दृष्टि में वे सब प्राचीन घारणाएँ कितनी ही वीभत्स, भयानक अयवा घृणित क्यों न मालूम पड़ें, वेदान्त का कर्तव्य उन सभी प्राचीन घारणाओं एवं सभी वर्तमान घारणाओं के भीतर इस संयोग-सूत्र की दृढ़ प्रतिष्ठा करनी है। प्राचीन काल की भूमिका में वे घारणाएँ सामंजस्यपूर्ण मालूम पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान घारणाओं से वे शायद अधिक वीभत्स नहीं थीं। उनकी वीभत्सता हमारे सामने तभो प्रकट होती है, जब हम जनको उनको भूमिका से अलग करके जन पर अपनी परिस्थितियाँ लागू करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी बाज के तीक्ण-युद्धि यहूदी में और प्राचीन लाय लाज के बौद्धिक हिन्दू में परिणत हो गया है, उसी प्रकार जिहोबा की और अन्य देवताओं की भी क्रमोन्नति हुई है।

हम इतनी ही भूल करते हैं कि हम उपातक की कमोन्नति तो स्वीकार

करते हैं, परन्तु उपास्य की नहीं। हम उपासकों को जिस प्रकार उन्नति का श्रेय देते हैं, उस प्रकार उपास्य को नहीं देना चाहते। तात्पर्य यह कि हम-तुम जिस प्रकार कुछ विशिष्ट भावों के द्योतक होने के नाते, उन भावों की उन्नति के साथ साथ उन्नत हुए हैं, उसी प्रकार देवतागण भी विशेष विशेष भावों के द्योतक होने के कारण, उन भावों की उन्नति के साथ उन्नत हुए हैं। तुम शायद यह आश्चर्य करो कि ईश्वर की भी कहीं उन्नति होती है? तो इस पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि क्या मनुष्य की भी कभी उन्नति होती है ? आगे चलकर हम देखेंगे कि इस मनुष्य के पीछे जो यथार्थ पुरुष है, वह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्य मुक्त है। जिस प्रकार यह मनुष्य उस यथार्थ मनुष्य की छाया मात्र है, उसी प्रकार हमारी ईश्वर सम्वन्धी घारणाएँ केवल हमारे मन की सुष्टि हैं— वे उस प्रकृत ईश्वर की आंशिक अभिव्यक्ति, आभास मात्र हैं। इन समस्त आंशिक अभिव्यवितओं के पीछे प्रकृत ईश्वर है, जो नित्य शह, अपरिणामी और अजर है। किन्तू ये आंशिक अभिन्यक्तियाँ सर्वदा ही परिणामशील हैं---ये अपने अन्तरालस्य सत्य की कमाभिव्यक्ति मात्र हैं; वह सत्य जब अधिक परिमाण में अभिव्यक्त होता है, तव उसे उन्नति, और जव उसका अधिकांश ढका हुआ या अनिभन्यक्त रहता है, तब उसे अवनित कहते हैं। इस प्रकार, जैसे जैसे हमारी उन्नित होती है, वैसे ही वैसे देवताओं की भी होती है। सीधे-सादे शब्दों में, जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है, जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसे ही वैसे देवता भी अपना स्वरूप प्रकाशित करते जाते हैं।

अव हम मायावाद को समझ सकेंगे। संसार के सभी धर्मों ने इस प्रश्न को उठाया है—संसार में यह असामंजस्य क्यों है? संसार में यह अशुभ क्यों है? आदिम धर्मभाव के आविर्भाव के समय हम इस प्रश्न को उठते नहीं देखते; इसका कारण यह है कि आदिम मनुष्य को जगत् असामंजस्यपूर्ण नहीं लगा। उसके चारों ओर कोई असामंजस्य नहीं था, किसी प्रकार का मत-विरोध नहीं था, भले-वुरे की कोई प्रतिद्दन्द्विता नहीं थी। उसके हृदय में केवल दो वातों का संग्राम हो रहा था। एक कहती थी—यह करो, और दूसरी उसको करने का निषेध करती थी। आदिम मानव भावनाओं का दास था। उसके मन में जो आता था, वही शरीर से कर डालता था। वह इन भावनाओं के सम्बन्ध में विचार करने अथवा उनका संयम करने का विल्कुल प्रयत्न नहीं करता था। इन सब देवताओं के सम्बन्ध में भी यही वात है; ये लोग भी अपनी भावनाओं के अधीन थे। इन्द्र आया और उसने असुर-वल को छिन्न-भिन्न कर दिया। जिहोवा किसीके प्रति सन्तुष्ट था, तो किसीसे रुष्ट; क्यों, यह कोई भी नहीं जानता, जानना

भी नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि उस समय लोगों में अनुसन्धान की प्रवृत्ति ही नहीं जगी थी; इसलिए वे जो कुछ भी करते, वही ठीक था। उस समय भले-बुरे की कोई धारणा नहीं थी। हम जिन्हें बुरा कहते हैं, ऐसे बहुत से कार्य देवता लोग करते थे; हम वेदों में देखते हैं कि इन्द्र और अन्यान्य देवताओं ने अनेक बुरे कार्य किये हैं, पर इन्द्र के उपासकों की दृष्टि में पाप या बुरा काम कुछ भी न था, अतः वे इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं करते थे।

नैतिक भाव की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में एक संग्राम प्रारम्भ हुआ; मनुष्य में मानो एक नयी इन्द्रिय का आविर्माव हुआ। भिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न भिन्न जातियों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिये हैं; कोई कहता है—यह ईश्वर की वाणी है, और कोई यह कि वह पहले की शिक्षा का फल है। जो भी हो, उसने प्रवृत्तियों को दमन करनेवाली शक्ति के रूप में काम किया। हमारे मन की एक प्रवृत्ति कहती है, यह काम करो, और दूसरी कहती है, मत करो। हमारे भीतर एक प्रकार की प्रवृत्तियाँ है, जो इन्द्रियों के द्वारा बाहर जाने की चेष्टा करती रहती हैं। और उनके पीछे, चाहे कितना ही क्षीण क्यों न हो, एक स्वर कहता रहता है—बाहर मत जाना। इन दो बातों के संस्कृत नाम हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति ही हमारे समस्त कर्मों का मूल है। निवृत्ति से धर्म का आरम्भ है। धर्म आरम्भ होता है—इस 'मत करना' से; आध्यात्मिकता भी इस 'मत करना' से ही आरम्भ होती है। जहाँ यह 'मत करना' नहीं है, वहाँ जानना कि धर्म का आरम्भ ही नहीं हुआ। इस 'मत करना' से ही निवृत्ति का भाव आ गया, और परस्पर युद्ध में रत देवतागण आराधित होने के बावजूद भी मनुष्य की धारणाएँ विकसित होने लगीं।

अब मानवता के हृदय में कुछ प्रेम जाग्रत हुआ। अवश्य उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी और आज भी वह मात्रा कोई अधिक नहीं है। पहले-पहल यह प्रेम कबीले तक सीमित रहा। ये सब देवता केवल अपने क़बीले से प्रेम करते थे। प्रत्येक देवता एक एक क़बीले का देवता था और उस विशिष्ट क़बीले का रक्षक मात्र था। और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के विभिन्न वंशीय लोग अपने को उस एक पुरुपविशेष का वंशज कहते हैं, जो उस वंश का प्रतिष्ठाता होता है, उसी प्रकार कभी कभी किसी क़बीले के लोग अपने को अपने देवता का वंशयर समझते थे। प्राचीन काल में कुछ ऐसी जातियाँ थीं, और आज भी हैं, जो अपने को चन्द्र या सूर्य का वंशघर कहती थीं। संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में तुमने बड़े वड़े सूर्यवंशी वीर सम्त्राटों की कथाएँ पढ़ी होंगी। ये लोग पहले चन्द्र या सूर्य के उपासक थे; और वाद में ये अपने को चन्द्र या सूर्य का वंशज कहने लगे।

अतः जव यह क़वीलीय भाव आने लगा, तव किंचित् प्रेम जागा, एक दूसरे कें प्रति थोड़ा कर्तेव्य-भाव आया, कुछ सामाजिक प्रृंखला की उत्पत्ति हुई; और इसके साथ ही साथ यह भावना भी आने लगी कि एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा किये विना हम कैसे एक साथ रह सकेंगे? एक न एक समय अपनी प्रवृत्तियों का संयम किये विना मनुष्य भला किस प्रकार दूसरों के साथ, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति के साथ रह सकता है? यह असम्भव है। बस, इसी प्रकार संयम की भावना आयी। इस संयम की भावना में ही सम्पूर्ण समाज गुँथा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो नर या नारी ने इस सहिष्णुता या क्षमारूपी महान् पाठ को नहीं पड़ा है, वे अत्यन्त कष्ट में जीवन विताते हैं।

अतएव, जब इस प्रकार धर्म का भाव आया, तब मनुष्य के मन में एक अपेक्षाकृत उच्चतर एवं अधिक नीतिसंगत भाव उदित हुआ। तव वे अपने उन्हीं प्राचीन देव-ताओं में--चंचल, लडाक, शराबी, गो-मांसाहारी देवताओं में, जिनको जले मांस की गन्घ और तीव्र सुरा की आहुति से ही परम आनन्द मिलता था-कुछ असंगति देखने लगे। दृष्टान्तस्वरूप देखो, वेद में वर्णन आता है कि कभी कभी इन्द्र इतना मद्यपान कर लेता था कि वह वेहोश होकर गिर पड़ता और अण्ड-वण्ड वकने लगता था। इस प्रकार के देवता अब असह्य हो गये। तब सभी के उद्देश्यों की खोज आरम्भ हो गयी और देवताओं के कार्यों के उद्देश्य भी पूछे जाने लगे। अमुक देवता के अमुक कार्य का क्या उद्देश्य है ? कोई उद्देश्य नहीं मिला। अतएव लोगों ने उन सब देवताओं का त्याग कर दिया. अथवा दूसरे शब्दों में, वे फिर देवताओं के विषय में और भी उच्च धारणाएँ वनाने लगे। उन्होंने देवताओं के उन सव गुणों तथा कार्यों को, जो अच्छे थे, जिन्हें वे समझ सकते थे, एकत्र किया और जिन कार्यो को उन्होंने अच्छा नहीं समझा अथवा समझा ही नहीं, उन्हें अलग कर दिया। इन अच्छे अच्छे भावों की समिष्ट को उन्होंने एक नाम देव-देव या देवताओं का देवता दे दिया। तव उनके उपास्य देवता केवल शक्ति के परिचायक मात्र नहीं रहे; शक्ति से अधिक और भी कुछ उनके लिए आवश्यक हो गया। अब वे नीतिपरायण देवता हो गये; वे मनुष्यों से प्रेम करने लगे, मनुष्यों का हित करने लगे। पर देवता सम्बन्धी घारणा फिर भी अक्षुण्ण रही। उन लोगों ने देवता की नीतिपरायणता तथा शक्ति को केवल वढ़ा भर दिया। अब वे देवता विश्व में सर्वश्रेष्ठ नीतिपरा-यण तथा एक प्रकार से सर्वशक्तिमान भी हो गये।

किन्तु यह जोड़-गाँठ कव तक चल सकती थी? जैसे जैसे व्याख्याएँ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गयीं, वैसे वैसे यह कठिनाई मानो और भी कठिन होती गयी। देवता अथवा ईश्वर के गुण यदि 'गणितीय क्रम' (arithmetical

progression) के नियम से बढ़ने लगे, तो सन्देह और कठिनाइयाँ 'ज्यामि-तीय क्रम' (geometrical progression) के नियम से बढ़ने लगीं। निष्ठ्र जिहोवा के साथ जगत् का सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनाई होती थी, उससे भी अधिक कठिनाई ईश्वर सम्बन्धी नवीन धारणा के साथ होने लगी। और यह कठिनाई आज तक बनी रही। सर्वशक्तिमान और प्रेममय ईश्वर के राज्य में ऐसी पैशाचिक घटनाएँ क्यों घटती हैं? सुख की अपेक्षा दु:ख इतना अधिक क्यों है ? साधु-भाव जितना है, असाधु-भाव उससे इतना अधिक क्यों हैं ? संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है, ऐसा समझकर भले ही हम आँखें वन्द करके वैठे रहें, पर उससे संसार की बीभत्सता में कुछ भी अन्तर नहीं आता। बहुत हुआ, तो यह संसार बस टैण्टालस के नरक के समान है; उससे यह किसी अंश में अच्छा नहीं। यहाँ हम हैं प्रबल प्रवृत्तियाँ लिये और इन्द्रियों को चरितार्थ करने की प्रवलतर वासनाएँ लिये, पर उनकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं ! अपनी इच्छा के विरुद्ध हममें एक तरंग उठती है, जो हमें आगे बढ़ने को बाध्य करती है, परन्तु जैसे ही हम एक पाँव आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही एक धक्का लगता है। हम सभी टैण्टालस की भाँति इस जगत् में जीवित रहने और मरने को मानो विधि-विधान से अभिशप्त हैं! पंचेन्द्रिय द्वारा सीमाबद्ध जगत् से अतीत के आदर्श हमारे मस्तिष्क में आते हैं, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी हम देखते हैं कि उन्हें हम कभी भी कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सकते। प्रत्युत हम अपने चारों ओर की परिस्थिति के चक्र में पिसकर चूर चुर हो परमाणुओं में परिणत हो जाते हैं। और दूसरी ओर, यदि मैं आदर्श-प्राप्ति की चेष्टा का परित्याग कर केवल सांसारिक भाव को लेकर रहना चाहुँ, तो भी मुझे पशु-जीवन बिताना पड़ता है और मैं अपने को पतित और गहित कर लेता हूँ। अतएव किसी भी ओर सुख नहीं। जो लोग इस संसार में जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, तो उनके भाग्य में भी दु:ख है। और जो लोग सत्य तथा उच्चतर आदर्श के लिए-इस पाश्चिक जीवन की अपेक्षा कुछ जन्नत जीवन के लिए-प्राण देने को आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तो और भी सहस

१. ग्रीक लोगों की एक पौराणिक कथा है कि टैण्टालस नामक राजा पाताल के एक तालाब में गिर पड़ा था। तालाब का पानी उसके ओठों तक आता था, परन्तु जैसे ही वह अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता, द्वौसे ही पानी कम हो जाता था। उसके सिर के ऊपर नाना प्रकार के फल लटकते थे, और जैसे ही वह उन्हें पकड़ने जाता कि वे सायब हो जाते थे। स०

गुना दुःख है। यही वस्तु-स्थिति है, पर इसकी कोई व्याख्या नहीं। और व्याख्या हो भी नहीं सकती। पर वेदान्त इससे वाहर निकलने का मार्ग वतलाता है। ये सब भाषण देते समय शायद मुझे कुछ ऐसी भी वातें कहनी पड़ें, जिनसे तुम भयभीत हो जाओ, पर जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसे यदि तुम याद रखो, भली भाँति आत्मसात कर लो और उसके सम्बन्ध में दिन-रात चिन्तन करो, तो वह तुम्हारे अन्दर बैठ जायगी, तुम्हारी उन्नति करेगी और सत्य को समझने तथा सत्य में प्रतिष्ठित होने में तुमको समर्थ करेगी।

अव, यह एक तथ्यात्मक वर्णन है कि यह संसार एक टैण्टालस का नरक है, और हम इस जगत् के वारे में कुछ भी नहीं जानते; पर साथ ही हम यह भी तो नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस जगत्-शृंखला के वारे में नहीं जानता, तो मैं यह नहीं कह सकता कि इसका अस्तित्व है। वह मेरे मस्तिष्क का पूर्ण भ्रम हो सकता है। हो सकता है, मैं केवल स्वप्न देख रहा हैं। मैं स्वप्न देख रहा हैं कि मैं तुमसे वातें कर रहा हूँ और तुम मेरी वात सुन रहे हो। कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि यह स्वप्न नहीं है। मेरा मस्तिष्क भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और सचमुच, अपना मस्तिष्क देखा किसने है ? वह तो हमने केवल मान लिया है। सभी विषयों के सम्बन्ध में यही वात है। अपने शरीर को भी तो हम मान ही लेते हैं। फिर यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के वीच की यह अवस्था, यह रहस्यमय पहेली, यह सत्य और मिथ्या का मिश्रण-कहाँ जाकर इनका मिलन हुआ है, कौन जाने ? हम स्वप्न में विचरण कर रहे हैं—अर्घ निद्रित, अर्घ जाग्रत— जीवन भर एक पहेली में आवढ़, हममें से प्रत्येक की वस यही दशा है! सारे इन्द्रिय-ज्ञान की यही दशा है। सारे दर्शनों की, सारे विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की-जिनको लेकर हमें इतना अहंकार है-सवकी वर्स यही दशा है-यही परिणाम है। वस, यही संसार है।

चाहे पदार्थ कहो, चाहे मन, चाहे आत्मा, चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, बात एक ही है—हम यह नहीं कह सकते कि ये सव हैं, और यह भी नहीं कह सकते कि ये सब नहीं हैं। हम इन सबको एक भी नहीं कह सकते और अनेक भी नहीं। यह प्रकाश और अन्यकार का खेल—यह नानाविध दुवंलता, यह अविविक्त, अपृथक् और अविभाज्य मिश्रण, जिसमें सारी घटनाएँ कभी सत्य माल्म होती हैं, कभी मिथ्या—सदा से चल रहा है। इसके कारण कभी लगना है कि हम जाग्रत हैं, कभी लगता है कि सोये हुए हैं। वस, यही माया है, यही वस्तु-स्थिति है। इसी माया में हमारा जन्म हुआ है, इसीमें हम जीवित हैं; इसीमें सोच-विचार करते हैं, इसीमें स्वप्न देखते हैं। इसीमें हम दार्शनिक हैं, इसीमें साधु हैं; यही नहीं, हम इस माया में ही कभी दानव और कभी देवता हो जाते हैं। विचार के रथ पर चढ़कर चाहे जितनी दूर जाओ, अपनी धारणा को ऊँचे से ऊँचा बनाओ, उसे अनन्त या जो इच्छा हो, नाम दो, पर तो भी यह सब माया के ही भीतर है। इसके विपरीत हो ही नहीं सकता; और मनुष्य का जो कुछ ज्ञान है, वह बस, इस माया का ही साधारण भाव है। इस माया के दिखनेवाले रूप का ज्ञान ही सारे मानवीय ज्ञान की सीमा है। यह माया नाम-रूप का कार्य है। जिस किसी वस्तु का रूप है, जो भी कुछ तुम्हारे मन में किसी प्रकार के भाव का उद्दीपन कर देता है, वह सब माया के ही अन्तर्गत है। जो कुछ देश-काल-निमित्त के नियम के अधीन है, वही माया के अन्तर्गत है।

अव हम पुनः यह विचार करेंगे कि उस प्रारंभिक ईश्वर-धारणा का क्या हुआ। यह धारणा कि एक ईश्वर अनन्त काल से हमें प्यार कर रहा है, अनन्त, सर्वशक्तिमान और निःस्वार्थं पुरुष है और इस विश्व का शासन कर रहा है, स्पष्ट ही हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। दार्शनिक साहस के साथ इस सगुण ईश्वर-भारणा के विरुद्ध खड़ा होता है। वह पूछता है—तुम्हारा न्यायशील, दयालु ईश्वर कहाँ है ? क्या वह अपनी मनुष्य और पशुरूप लाखों सन्तानों का विनाश नहीं देखता? कारण, ऐसा कौन है, जो एक क्षण भी दूसरों की हिंसा किये विना जीवन धारण कर सकता है ? क्या तुम सहस्रों जीवन का संहार किये विना एक साँस भी ले सकते हो ? लाखों जीव मर रहे हैं, इसीसे तुम जीवित हो। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण, तुम्हारा प्रत्येक निःश्वास सहस्रों जीवों के लिए मृत्यु है; तुम्हारी प्रत्येक हलचल लाखों का काल है। तुम्हारा प्रत्येक ग्रास लाखों की मौत है। वे क्यों मरें ? इस सम्बन्ध में एक प्राचीन कुतर्क है-वि तो अति क्षुद्र जीव हैं। पर यह तो एक सन्दिग्घ विषय है। कौन कह सकता है कि चींटी मनुष्य से श्रेष्ठ है, अथवा मनुष्य चीटों से ? कौन सिद्ध कर सकता है कि यह ठीक है अथवा वह ? यदि मान भी लिया जाय कि वे अति क्षुद्र जीव हैं, तो भी वे मरें क्यों ? यदि वे क्षूद्र हैं, तो उनको बचे रहने का तो और भी अधिकार है। वे क्यों न जीवित रहें ? उनका जीवन इन्द्रियों में ही अधिक आबद्ध है, अतः वे हमारी-तुम्हारी अपेक्षा सहस्र गुना अधिक दुःख-सुख का बोघ करते हैं। कुत्ता या भेड़िया जिस चाव के साथ भोजन करता है, उस तरह कौन मनुष्य कर सकता है ? इसका कारण यह है कि हमारी समस्त कार्य-प्रवृत्ति इन्द्रियों में नहीं है--वह वृद्धि में है, आत्मा में है। पर कुत्ते के प्राण इन्द्रियों में ही पड़े रहते हैं, वह

हमने धर्म के विषय में स्वाधीनता दी थी, और उसके फलस्वरूप आज भी वर्म-जगत् में हमें एक प्रवल आध्यात्मिक शिवत मिली है। तुम लोगों ने सामाजिक स्वतन्त्रता दी थी, इसीलिए तुम्हारी सामाजिक प्रणाली इतनी मुन्दर है। हमने सामाजिक वातों में विल्कुल स्वतन्त्रता नहीं दी, इसलिए हमारे समाज में संकीर्णता है। तुम्हारे देश में धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं दी गयी, अतः धार्मिक विश्वास दूसरों पर लादने के लिए तलवारों और वन्दूकों का उपयोग किया गया। उसीका फल यह है कि आज यूरोप में धर्म इतना कुंठित और संकीर्ण है। भारतवर्प में समाज की वेड़ी को तोड़ना होगा, और यूरोप में धर्म की वेड़ी को। तभी मनप्य का आक्चर्यजनक विकास और उन्नति होगी। यदि हम लोग इस आघ्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक उन्नति में निहित एकत्व का पता लगा सकें, यदि हम जान लें कि वे सव एक ही वस्तु के विभिन्न विकास मात्र हैं, तो धर्म हमारे समाज में प्रवेश कर जायगा, हमारे जीवन का प्रति मुहूर्त घर्म-भाव से परिपूर्ण हो जायगा। धर्म हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रवेश कर जायगा, और वह, अपने पूरे अर्थ में, हमारे जीवन में अपने प्रभाव का विस्तार करेगा। वेदान्त के प्रकाश में तुम समझोगे कि सारे विज्ञान धर्म की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं; जगत् की सारी वस्तुएँ भी उसीकी अभिव्यक्ति हैं।

तो हमने देखा कि स्वाधीनता से ही इन सब विज्ञानों की उत्पत्ति और उन्नति हुई है; और हम उनमें दो प्रकार के मत पाते हैं—एक भौतिक और संहार करने-वाला और दूसरा सकारात्मक और निर्माण करनेवाला। एक विचित्र बात यह है कि वे सभी समाजों में पाये जाते हैं। मान लो, समाज में कोई दोप है, तो तुम देखोंगे कि फ़ीरन ही एक दल उठकर गाली-गलीज करने लगता है। कभी कभी तो ये लोग वड़े मतान्य और कट्टर हो उठते हैं। सभी समाजों में तुम ऐसे लोग पाओगे; और अधिकतर स्वियां ही इस आवाज में भाग लेती हैं, क्योंकि वे स्वभाव से भावुक होती हैं। जो भी मतांय खड़ा होकर किसी विषय के विषय लेक्सरवाजी कर सकता है, उसके दल की वृद्धि होगी ही। तोड़ना सहज है; पागल लादमी जो चाहे तोड़-फोड़ सकता है, पर किसी वस्तु को गढ़ना उसके लिए वड़ा कठिन है। मान लो कि कोई दोप है, तो केवल,गाली-गलीज से तो कुछ होगा नहीं; हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पहले तो यह जानो कि दोप का कारण क्या है, फिर उस कारण को दूर करो। इससे दोप अपने आप ही चला जायगा। चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता, वरन् उससे हानि की ही अधिक सम्भावना रहती है।

पर पूर्वोक्त दूसरे दल के हृदय में सहानुभृति थी। वे समझ गये ये कि दोषीं

को दूर करने के लिए उनके कारणों में पहुँचना होगा। यह दल बड़े बड़े साध-महा-त्माओं से गठित था। एक बात तुमको याद रखनी चाहिए कि जगत् के सभी बड़े वड़े आचार्य कह गये हैं---'हम नाश करने नहीं आये, पहले जो था, उसीको पूर्ण करने आये हैं।' बहुधा लोग इस बात को समझ नहीं पाते और उनकी इस सिहण्णुता को तत्कालीन लोकप्रिय मतों से एक अशोभन समझौता कहते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि वे आचार्यगण जिस बात को सत्य समझते थे, उसे प्रकट रूप से कहने का साहस नहीं करते थे और वे कुछ अंश में कायर थे। पर बात यह नहीं थी। धर्माध व्यक्ति उन महापुरुषों के हृदय से निःसृत प्रेम की अनन्त शक्ति को नहीं समझ सकते। वे महापुरुष संसार के समस्त नर-नारियों को अपनी सन्तान के समान देखते थे। वे ही यथार्थ पिता थे, वे ही यथार्थ देवता थे, उनके हृदय में प्रत्येक के लिए अनन्त सहानुभूति और क्षमा थी--वे सदा ही सहने और क्षमा करने को उद्यत रहते थे। वे जानते थे कि किस प्रकार मानव-समाज संगठित हो सकता है; अतएव वे अत्यन्त धैर्य के साथ, अत्यन्त सिहुष्णुता के साथ अपनी संजीवनी औषि का प्रयोग करने लगे। उन्होंने किसीको गालियाँ नहीं दीं, भय नहीं दिख-लाया, पर बड़े धैर्य के साथ वे लोगों को एक एक सोपान ऊपर उठाते गये। और ऐसे ही लोग उपनिषदों के रचयिता थे । वे अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर सम्बन्धी प्राचीन धारणाएँ अन्य सब उन्नत, नीतिसंगत धारणाओं के साथ मेल नहीं खातीं। वे पूरी तरह जानते थे कि इन सब भावों के खण्डन करनेवालों में भी अधिक सत्य है--बौद्ध और नास्तिक लोग जो कुछ प्रचार करते हैं, उसमें अनेक महान् सत्य हैं; पर साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात था कि जो लोग पहले के मतों से कोई सरोकार न रखकर एक नया मत स्थापित करना चाहते हैं, जिस सत्र में माला गुंथी हुई है, उसीको तोड़ डालना चाहते हैं और शून्य पर नये समाज का गठन करना चाहते हैं, वे वुरी तरह असफल होंगे।

हम कभी भी किसी नयी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते, केवल पुरानी वस्तुओं का मात्र स्थान-परिवर्तन कर दे सकते हैं। हमें कोई नयी वस्तु नहीं उपलब्ब होती, हम सिर्फ़ वस्तुओं की स्थिति का परिवर्तन करते हैं। बीज ही धैर्य के साथ, शान्ति-पूर्वक वृक्ष के रूप में परिणत होता है। अतः हमें लोगों की सत्य की खोज में लगी हुई शक्ति को ठीक ढंग से चलाना होगा; जो सत्य पहले से ही ज्ञात है, उसीको सम्पूर्ण रूप से जानना होगा। अतएव प्राचीन काल की इन ईश्वर सम्बन्धी धारणाओं को वर्तमान काल के लिए अनुपयुक्त कहकर एकदम उड़ाये विना ही, वे प्राचीन महापुरुष, उनमें जो कुछ सत्य है, उसका अन्वेषण करने लगे; और उसका फल है वेदान्त दर्शन। वे समस्त प्राचीन देवताओं और जगत् के शासनकर्ता एक ईश्वर के

भाव से भी उच्चतर भावों की खोज करने लगे। इस प्रकार उन्होंने जिस उच्चतम सत्य की खोज की, उसीको निर्गुण, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, और इस निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि में उन्हों विश्व-ब्रह्माण्डव्यापी एक अखण्ड सत्ता प्राप्त हुई।

'जो इस वहुत्वपूर्ण जगत् में उस एक अखण्डस्वरूप को देखते हैं, जो इस मर्त्य जगत् में उस एक अनन्त जीवन को देखते हैं, जो इस जड़ता और अज्ञान से पूर्ण जगत् में उस एक प्रकाश और ज्ञानस्वरूप को देखते हैं, उन्हींको चिर शान्ति मिलती है, अन्य किसीको नहीं, अन्य किसीको नहीं।'

## माया एवं मुक्ति

(२२ अक्तूवर, १८९६ को लंदन में दिया हुआ व्याख्यान)

किव कहता है, "हम जगत में एक हिरण्मय मेघजाल लेकर प्रवेश करते हैं।"
पर सच पूछो, तो हममें से सभी इस प्रकार मिहमामण्डित होकर संसार में प्रवेश नहीं करते; हममें से बहुत से तो अपने पीछे कुहरे की कालिमा लेकर जगत् में प्रवेश करते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं। हम लोग—हममें से सभी—मानो युद्ध करने के लिए युद्धक्षेत्र में भेजे गये हैं। रोते रोते हमें इस जगत् में प्रवेश करना पड़ता है, यथासाध्य प्रयत्न करके अपना मार्ग वना लेना पड़ता है—जीवन के इस अनन्त सागर में हम अपना मार्ग वनाते हैं। आगे हम बढ़ते जाते हैं, अगणित युग हमारे पीछे रहते हैं और असीम विस्तार हमारे परे। इसी प्रकार हम चलते रहते हैं और अन्त में मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र से उठा ले जाती है—विजयी अयवा पराजित, कुछ भी निश्चित नहीं। और यही माया है!

वालक के ह्वय में आशा की प्रधानता होती है। वालकों के विस्फारित नयनों के समक्ष समस्त जगत् मानो एक सुनहले चित्र के समान मालूम पड़ता है; वह सम्झता है कि मेरी जो इच्छा होगी, वहीं होगा। किन्तु जैसे वह आगे वढ़ता है, वैसे ही प्रत्येक पद पर प्रकृति वज्रदृढ़ प्राचीर के रूप में उसका गतिरोव करके खड़ी हो जाती है, उस प्राचीर को भंग करने के लिए वह भले ही वारम्वार वेग के साय उस पर टक्कर मारता रहे। सारे जीवन भर वह जैसे जैसे अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे उसका आदर्श उससे दूर होता जाता है — अन्त में मृत्यु आ जाती है, और शायद इस सबसे छूटकारा मिल जाता है। और यही माया है!

एक वैज्ञानिक उठता है, महाज्ञान की पिपासा लिये। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका वह त्याग न कर सकता हो, कोई भी चीज उसे निरुत्साहित नहीं कर सकती। वह लगातार आगे वढ़ता हुआ प्रकृति के एक के वाद एक गुप्त तत्त्वों का पता लगाता जाता है—प्रकृति के अन्तस्तल में जाकर आम्यन्तरिक गृढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता जाता है, पर इस सवका उद्देश्य क्या है? यह सव करने का हेतु क्या है? हम इन वैज्ञानिकों को क्यों मान दें? उन्हें कीर्ति क्यों मिले? मनुष्य जितना जान सकता है, प्रकृति क्या उससे अनन्त गुना अधिक नहीं

जान सकती ? और प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है। तो फिर जड़ के अनुकरण में कौन सा गौरव है ? प्रकृति कितनी भी विद्युत्वाक्तिसम्पन्न बज्र को चाहे जितनी दूर फेंक दे सकती है। यदि कोई मनुष्य उसका शतांश भी कर दे, तो हम उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं! यह सब क्यों ? प्रकृति के अनुकरण के लिए, मृत्यु के, जड़त्व के, अचेतन के अनुकरण के लिए हम उसकी प्रशंसा क्यों करें ? गुरुत्वा-कर्षण-शक्ति भारी से भारी पदार्थ को क्षण भर में दुकड़े दुकड़े कर फेंक दे सकती है, फिर भी वह जड़ है। जड़ के अनुकरण से क्या लाभ ? फिर भी हम सारा जीवन उसीके लिए संघर्ष करते रहते हैं। और यही माया है!

इन्द्रियाँ मनुष्य की आत्मा को वाहर खींच लाती हैं। मनुष्य ऐसे स्थानों में सुख और आनन्द की खोज कर रहा है, जहाँ वह उन्हें कभी नहीं पा सकता। युगों से हम यह शिक्षा पाते आ रहे हैं कि यह निर्यंक और व्यर्थ है; यहाँ हमें सुख नहीं मिल सकता। परन्तु हम सीख नहीं सकते! अपने अनुभव के अतिरिक्त और किसी उपाय से हम सीख नहीं सकते। हम प्रयत्न करते हैं और हमें एक धक्का लगता है; फिर भी क्या हम सीखते हैं? नहीं, फिर भी नहीं सीखते। पितंगे जिस प्रकार दीपक की लौ पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम इन्द्रियों में सुख पाने की आशा से अपने को वार वार झोंकते रहते हैं। पुनः पुनः लौटकर हम फिर से नये उत्साह के साथ लग जाते हैं। वस, इसी प्रकार चलता रहता है और अन्त में लूले-लँगड़े होकर, घोखा खाकर हम मर जाते हैं। और यहीं माया है!

यही वात हमारी वृद्धि के सम्बन्ध में भी है। हम जगत् के रहस्य की मीमांसा करने की चेण्टा करते हैं—हम इस जिज्ञासा, इस अनुसन्धान की प्रवृत्ति को वन्द नहीं रख सकते। ऐसा लगता है कि यह सव हमें अवश्य जान लेना चाहिए और हम यह विश्वास ही नहीं कर सकते कि ज्ञान कोई प्राप्त की जानेवाली वस्तु नहीं है। हम कुछ कदम आगे जाते हैं कि अनादि, अनन्त कालकपी प्राचीर वीच में व्यवधान के रूप में आ खड़ा होता है, जिसे हम लाँघ नहीं सकते। कुछ दूर बढ़ते ही असीम देश का व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है, जिसके अतिक्रमण करने की हममें शक्ति नहीं। और फिर यह सब कार्य-कारणरूपी दीवार द्वारा सीमावद्ध है। हम इस दीवार को नहीं लाँघ सकते। तो भी हम संवर्ष करते रहते हैं। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। और यही माया है!

प्रत्येक साँस के साथ, हृदय की प्रत्येक वड़कन के साथ, अपनी प्रत्येक हलचल के साथ हम समझते हैं कि हम स्वतन्त्र हैं, और उसी क्षण हम देखते हैं कि हम स्वतन्त्र नहीं हैं। वद्ध गुलाम—हम प्रकृति के गुलाम हैं! शरीर, मन, सर्वविध विचारों एवं समस्त मावों में हम प्रकृति के गुलाम हैं! और यही माया है!

ऐसी एक भी माता नहीं है, जो अपनी सन्तान को अद्भृत प्रतिभासम्पन्न महा-पुरुप न समझती हो। वह उस वालक को लेकर पागल सी हो जाती है, उस वालक में ही उसके प्राण पड़े रहते हैं। वालक वड़ा होता है—शायद घोर शरावी और पशुतुल्य हो जाता है, जननी के प्रति दुष्ट व्यवहार तक करने लगता है। जितना ही उसका दुर्व्यवहार बढ़ता है, उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है। लोग इसे जननी का निःस्वार्थ प्रेम कहकर प्रशंसा करते हैं! उनके मन में यह प्रश्न तक नहीं उठता कि वह माता जन्मना एक गुलाम है—वह इस प्रकार प्रेम किये विना रह नहीं सकती। हजारों वार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर दे, पर वह कर नहीं पाती। अतः वह इसे पुष्पराशि द्वारा आच्छादित कर लेती है और उसीको अद्भृत प्रेम कहती है। और यही माया है!

हम सबका भी वस यही हाल है। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, "प्रभो, आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ।" एक दिन श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। वहत दूर जाने के वाद श्री कृष्ण नारद से बोले, ''नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है। क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो?" नारद वोले, "प्रभो, ठहरिए, मैं अभी जल लिये आया।" यह कहकर नारद चले गये। कुछ दूर पर एक गाँव था, नारद वहीं जल की खोज में गये। एक मकान में जाकर जन्होंने दरवाजा खंटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुन्दरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सव कुछ भूल गये। भगवान् मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है, प्यास से उनके प्राण भी निकल जायॅ—ये सारी वार्ते नारद भूल गये। सब कूछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बात-चीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लीटे ही नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर आ उपस्थित हुए और उससे वातचीत करने लगे। घीरे धीरे बातचीत ने प्रणय का रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति माँगने लगे। विवाह हो गया। नव दम्पति उसी गाँव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके सन्तानें भी हुई। इस प्रकार बारह वर्ष वीत गये। इस वीच नारद के ससूर मर गये और वे उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो गये। पुत्र-कलत्र, भूमि, पशु, सम्पत्ति, गृह आदि को लेकर नारद वड़े सुख-चैन से दिन विताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आयी। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर वहने लगी और सारा गाँव डूव गया। मकान गिरने लगे; मनुप्य और पशु वह वहकर डूवने लगे, नदी की घार में सब कुछ वहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाय से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाय से दो

वच्चों को, और एक वालक को कन्धे पर विठाकर वे उस भयंकर वाढ़ से वचने का प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दूर जाने के वाद उन्हें लहरों का वेग अत्यन्त तीन्न प्रतीत होने लगा। कन्धे पर वैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके; वह गिरकर तरंगों में वह गया। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और वालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, गिरकर डूव गया। निराशा और दुःख से नारद आर्तनाद करने लगे। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे, अन्त में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गयी और वे स्वयं तट पर जा गिरे एवं मिट्टी में लोट-पोट हो वड़े कातर स्वर से विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसीने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखा और कहा, "दत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गये थे न, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हें गये आधा घण्टा वीत चुका।" "आधा घण्टा!" नारद चिल्ला पड़े। उनके मन में तो वारह वर्ष वीत चुके थे, और आध घण्ट के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में से होकर निकल गये! और यही माया है!

किसी न किसी रूप में हम सभी इस माया के भीतर हैं। यह वात समझना वड़ा कठिन है--विषय भी वड़ा जिटल है। इसका तात्पर्य क्या? यही कि यह वात वड़ी भयानक है—सभी देशों में महापुरुषों ने इस तत्त्व का प्रचार किया है, सभी देश के लोगों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, पर वहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया है। इसका कारण यही है कि स्वयं विना भोगे, स्वयं विना ठोकर लाये हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते । सच पूछो तो सभी वृथा है, सभी मिथ्या है। सर्वसंहारक काल आकर सवको ग्रस लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। वह पापी को खा जाता है, संत को खा जाता है, राजा, प्रजा, सुन्दर, कुत्सित—सभी को खा डालता है, किसीको नहीं छोड़ता। सव कुछ उस चरम गति-विनाश-की ही और अग्रसर हो रहा है। हमारा ज्ञान, ज्ञिल्प, विज्ञान—सव कुछ उसीकी ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस ज्वार की गित को नहीं रोक सकता। हम भले ही उसे मूले रहने की चेष्टा करें, जैसे किसी देश में महामारी फैलने पर लोग शराव, नाच, गान सादि व्यर्थ की चेष्टाओं में रत रहकर सव कुछ भूलने का प्रयत्न करते हुए, पक्षावात-ग्रस्त से हो जाते हैं। हम लोग भी सी प्रकार इस मृत्यु की चिन्ता को मूलने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं—सब प्रकार के इन्द्रिय-मुखों में रत रहकर उसे भूल जाने की चेप्टा कर रहे हैं। और यही माया है!

लोगों के सामने दो मार्ग हैं। इनमें से एक को तो सभी जानते हैं। वह यह है—'जगत् में दुःख है, कष्ट है—सब सत्य है, पर इस सम्बन्ध में बिल्कुल मत सोची। यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्। दुःख है अवस्य, पर उधर नजर

मत डालो। जो कुछ थोड़ा-बहुत सुख मिले, उसका भोग कर लो, इस संसार-चित्र के अन्वकारमय भाग को मत देखो—केवल प्रकाशमय और आशाप्रद पक्ष की ओर दृष्टि रखो।' इस मत में कुछ सत्य तो अवश्य है, पर साथ ही एक खतरा भी है। इसमें सत्य इतना ही है कि यह हमें कार्य की प्रेरणा देता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक प्रत्यक्ष आदर्श हमें कार्य में प्रवृत्त और उत्साहित करता है अवश्य, पर इसमें विपत्ति यह है कि अन्त में हमें हताश होकर सब चेप्टाएँ छोड़ देनी पड़ती हैं। यही हाल होता है उन लोगों का, जो कहते हैं—"संसार को जैसा देखते हो, वैसा ही ग्रहण करो; जितना स्वच्छन्द रह सकते हो, रहो; दु:ख-कप्ट आने पर भी सन्तुप्ट रहो; आघात होने पर भी कहो कि यह आघात नहीं, पुष्प-वृष्टि है; दास के समान दुत्कारे जाने पर भी कहो—'मैं मुक्त हूँ, स्वाघीन हूँ'; दूसरों तथा अपनी आत्मा के सम्मुख दिन-रात मिथ्या वोलो, क्योंकि संसार में रहने का, जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है।" इसीको सांसारिक ज्ञान कहते हैं, और इस उन्नीसवीं शताब्दी में इसका जितना प्रभाव है, उतना और कभी नहीं रहा ; क्योंकि लोग इस समय जो चोटें खा रहे हैं, वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं खायीं; प्रतिद्वन्द्विता भी इतनी तीव पहले कभी नहीं थी; मनुष्य अपने भाइयों के प्रति आज जितना निष्ठुर है, उतना पहले कभी नहीं था, और इसीलिए आजकल यह सान्त्वना दी जाती है। भाजकल इस उपदेश का ही जोर है, पर अब उससे कोई फल नहीं होता-कभी होता भी नहीं। सड़े-गले मुर्दे को फूलों से ढककर नहीं रखा जा सकता--यह असम्भव है। ऐसा अधिक दिन नहीं चलता। एक दिन ये सब फूल सूख जायेंगे, और तब वह शव पहले से भी अधिक वीभत्स दिखायी देगा। हमारा सारा जीवन भी ऐसा ही है। हम भले ही अपने पुराने, सड़े घाव को स्वर्ण के वस्त्र से ढक रखने की चेप्टा करें, पर एक दिन ऐसा आयेगा, जब वह स्वर्णवस्त्र खिसक पड़ेगा और वह घाव अत्यन्त बीभत्स रूप में आँखों के सामने प्रकट हो जायगा।

तब क्या कोई आशा नहीं है? यह सत्य है कि हम सभी माया के दास हैं, हम सभी माया के अन्दर ही जन्म लेते हैं और माया में ही जीवित रहते हैं। तब क्या कोई उपाय नहीं है? कोई आशा नहीं है? ये सब बातें तो सैकड़ों युगों से लोगों को मालूम हैं कि हम सब अतीव दुर्दशा में पड़े हैं, यह जगत् वास्तव में एक कारागार है, हमारी पूर्वप्राप्त महिमा की छटा भी एक कारागार है, हमारी बुढि और मन भी एक कारागार के समान है। मनुष्य चाहे जो कुछ कहे, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो किसी न किसी समय इस बात को हृदय से अनुभव न करता हो। वृद्ध लोग इसको और भी तीव्रता के साथ अनभव करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की संनित अभिज्ञता रहती है। प्रकृति की मिच्या भाषा उन्हें और अधिक नहीं ठगा सकती। इस बन्धन को तोड़ने का क्या उपाय है ? क्या कोई उपाय नहीं है ? हम देखते हैं कि इस भयंकर व्यापार के वावजूद, हमारे सामने, पीछ, चारों ओर यह वन्धन रहने पर भी, इस दुःख और कष्ट के वीच, इस जगत् में ही, जहाँ जीवन और मृत्यु समानार्थी हैं, एक महावाणी समस्त युगों, समस्त देशों और समस्त व्यक्तियों के हृदय में गूंज रही है —

#### देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।।

— 'मेरी यह दैवी, त्रिगुणमयी माया वड़ी मुश्किल से पार की जाती है। जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया से अतीत हो जाते हैं।'' 'हे थके-माँदे, भार से लदे मनुष्यो, आओ, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा।' यह वाणी ही हम सवको वरावर अग्रसर कर रही है। मनुष्य ने इस वाणी को सुना है, और अनन्त युगों से सुनता आ रहा है। जब मनुष्य को लगता है कि उसका सब कुछ चला जा रहा है, जब उसकी आशा टूटने लगती है, जब अपने वल में उसका विश्वास हटने लगता है, जब सब कुछ मानो उसकी अंगुलियों में से खिसककर भागने लगता है और जीवन केवल एक भग्नावशेप में परिण्णत हो जाता है, तब वह इस वाणी को सुन पाता है,—और यही धमं है।

अतएव, एक ओर तो यह अभय वाणी है कि यह समस्त कुछ नहीं, केवल माया है, और साथ ही यह आशाप्रद वाक्य है कि माया के वाहर जाने का मार्ग भी है। और दूसरी ओर, हमारे सांसारिक लोग कहते हैं, "धर्म, दर्शन ये सव व्यर्थ की वस्तुएँ लेकर दिमाग खराव मत करो। दुनिया में रहो; माना, यह दुनिया वड़ी खराव है, पर जितना हो सके, इसका वानंद ले लो।" सीध-सादे शब्दों में इसका वर्ष यही है कि दिन-रात पाखण्डपूर्ण जीवन व्यतीत करो—अपने धाव को जब तक हो सके, ढके रखो। एक के वाद दूसरी जोड़-गाँठ करते जाओ, यहाँ तक कि सव कुछ नष्ट हो जाय और तुम केवल जोड़-गाँठ का एक समूह मात्र रह जाओ। इसीको कहते हैं सांसारिक जीवन। जो इस जोड़-गाँठ से सन्तुष्ट हैं, वे कभी भी धर्मलाम नहीं कर सकते। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में मयानक अधान्ति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने जीवन के प्रति भी ममता नहीं रह जाती, जब इस जोड़-गाँठ पर अपार घृणा उत्पन्न हो जाती है, जब मिथ्या और पाखण्ड के प्रति प्रवल वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तभी धर्म का प्रारम्भ होता है। बुढ़देव ने बोधिन्वल के नीचे वैठकर दृड़ स्वर से जो वात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से

१. गीता ॥७।१४॥

वोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है; पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मार एक वार उनके निकट आया और कहने लगा-छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो, संसार में लौट चलो, और पहले जैसा पाखण्डपूर्ण जीवन विताओ, सव वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, अपने निकट और सबके निकट दिन-रात मिथ्या वोलते रहो। यह मार उनके पास पुनः आया, पर उस महावीर ने अपने अतूल पराक्रम से उसे उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, "अज्ञानपूर्वक केवल खा-पीकर जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है; पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्धक्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है।" यही धर्म की भित्ति है। जब मनुष्य इस भित्ति पर खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि वह सत्य की प्राप्ति के पथ पर, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिज्ञा आवश्यक है। मैं अपना रास्ता स्वयं ढूँढ़ लूँगा। सत्य को जानुंगा अथवा इस प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। कारण, संसार की ओर से ती और कुछ पाने की आशा है ही नहीं, यह तो शून्यस्वरूप है—दिन-रात उड़ता जा रहा है । आज का सुन्दर, आशापूर्ण तरुण कल का बृढ़ा है । आशा, आनन्द, सुख---ये सब मुकूलों की भाँति कल के शिशिर-पात से नष्ट हो जायँगे। यह हुई इस ओर की वात; और दूसरी ओर है विजय का प्रलोभन—जीवन के समस्त अशुभों पर विजय-प्राप्ति की सम्भावना। और तो और, स्वयं जीवन और जगत् पर भी विजय-प्राप्ति की सम्भावना है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अतएव जो लोग इस विजय-प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्य-पथ पर हैं, और वेद भी यही उपदेश करते हैं, 'निराश मत होओ; मार्ग बड़ा कठिन है—छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम; फिर भी निराश मत होओ; उठो, जागो और अपने चरम आदर्श को प्राप्त करो।'

सारे धर्मों की, चाहे वे किसी भी रूप में मनुष्य के निकट अपनी अभिन्यक्ति करते हों, यही एक सामान्य कोंद्रीय भित्ति है। और वह है, संसार के वाहर जाने का अर्थात् मुक्ति का उपदेश। इन सव धर्मों का उद्देश्य संसार और धर्म के बीच सुलह कराना नहीं, पर धर्म को अपने आदर्श में दृढ़ प्रतिष्ठित करना है, संसार के

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोघत।
 क्षुरस्य घारा निन्निता दुरत्यया
 दुर्गं पयस्तत्कवयो वदन्ति ॥ कठोपनिषद् ॥१।३।१४॥

साय विना समझौता किये ही उसकी जटिल समस्या का समावान करना है। प्रत्येक वर्म इसका प्रचार करता है और वेदान्त का कर्तव्य है--इन सभी महदा-कांक्षाओं में सामंजस्य स्थापित करना और संसार के सारे उच्चतम और निम्नतम धर्मों में विद्यमान सामान्य तत्त्व को अभिव्यक्त करना। हम जिसको अत्यन्त भ्रान्त अंवविश्वास कहते हैं, और जो सर्वोच्च दर्शन है, सर्वो की यही एक साधारण भित्ति है कि वे सभी इस एक प्रकार के संकट से निस्तार पाने का मार्ग दिखाते हैं, और अधिकांश में किसी प्रपंचातीत पुरुषविशेष की सहायता से अर्थात् प्राकृतिक नियमों से नित्य मुक्त पुरुपविशेष की सहायता से इस मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ती है। इस मुक्त पुरुष के स्वरूप के सम्बन्घ में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ और मतभेद होने पर भी—वह ब्रह्म सगुण है या निर्गुण, मनुष्य की भाँति ज्ञानसम्पन्न है अयवा नहीं, वह पुरुष है, स्त्री या निर्लिग—इस प्रकार के अनन्त विचार तथा विभिन्न मतीं के प्रवल विरोध होने पर भी, मूलभूत तत्त्व एक ही है। विविध मतवादों के इस प्रचंड परस्पर विरोव के बावजूद, हमें उन सवमें एकता का एक स्वर्णसूत्र मिलता है, और इस दर्शन में ही इस स्वर्णसूत्र की खोज हुई है, जो हमारी दृष्टि के सामने थोडा थोड़ा करके प्रकाशित हुआ है, और यह सामान्य तत्त्व ही इस प्रकाशना का पहला सोपान है कि हम सभी मुक्ति की ही ओर अग्रसर हो रहे हैं।

अपने सुख, दु:ख, विपत्ति और कप्ट-सभी अवस्थाओं में हम यह आश्चर्य की वात देखते हैं कि हम सभी धीरे घीरे मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न उठा-यह जगतु वास्तव में क्या है ? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ इसका लय है ? और इसका उत्तर या-मुक्ति से ही इसकी उत्पत्ति है, मुक्ति में यह विश्राम करता है और अन्त में मुक्ति में ही इसका लय हो जाता है। यह जो मुक्ति की भावना है कि वास्तव में हम मुक्त हैं, इस आश्चर्यजनक भावना के विना हम एक क्षण भी नहीं चल सकते, इस भाव के विना तुम्हारे सभी कार्य, यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन तक व्यर्थ है। प्रतिक्षण प्रकृति यह सिद्ध किये दे रही है कि हम दास हैं, पर उसके साथ ही यह दूसरा भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होता रहता है कि हम मुक्त हैं। प्रतिक्षण हम माया से आहत होकर बद्ध से प्रतीत होते हैं, पर उसी क्षण, उस आघात के साय ही—'हम वद्ध हैं', इस भाव के साय ही—श्रीर भी एक भाव हममें आता है कि हम मुक्त हैं। मानो हमारे अन्दर से कोई कह रहा है कि हम मुक्त हैं। पर इस मुक्ति की हृदय से उपलब्धि करने में, अपने मुक्त स्वभाव को प्रकट करने में जो वायाएँ उपस्थित होती हैं, वे भी एक प्रकार से अनितक्रमणीय हैं। तो भी अन्दर से, हमारे हृदय के अन्तस्तल से मानो कोई सर्वदा कहता रहता है—'मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ।' और यदि तुम संतार के विभिन्न धर्मों का अध्ययन

करो, तो देखोगे, उन सभी में किसी न किसी रूप में यह भाव प्रकाशित हुआ है। केवल धर्म नहीं, धर्म शब्द को तुम संकीणं अर्थ में मत लो, वरन् सारा सामाजिक जीवन इसी एक मुक्त भाव की अभिव्यक्ति है। सभी प्रकार की सामाजिक गतियाँ उसी एक मुक्त भाव की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। मानो सभी ने, जाने-अनजाने, उस स्वर को सुना है, जो दिन-रात कह रहा है, "हे थके-माँदे और वोझ से लदे हुए मनुष्यो! मेरे पास आओ!" मुक्ति के लिए आह्वान करनेवाली यह वाणी भले ही एक ही प्रकार की भाषा अथवा एक ही ढंग से प्रकाशित न होती हो, पर किसी न किसी रूप में वह हमारे साथ सदैव वर्तमान है। हमारा यहाँ जो जन्म हुआ है, वह भी इसी वाणी के कारण; हमारी प्रत्येक गति इसीके लिए है। हम जानें या न जानें, पर हम सभी मुक्ति की ओर चल रहे हैं, उसी वाणी का अनुसरण कर रहे हैं। जिस प्रकार गाँव के बालक वंशीवादक के संगीत से खिचकर चले जाते थे, उसी प्रकार हम भी, विना जाने ही, उस वाणी के सगीत का अनुसरण कर रहे हैं।

जब हम उस वाणी का अनुसरण करते हैं, तभी हम नीतिपरायण होते हैं। केवल जीवात्मा नहीं, वरन् छोटे से छोटे प्राणी से लेकर ऊँचे से ऊँचे मनुष्यों तक सभी ने वह स्वर सुना है, और सब उसीकी दिशा में दौड़े जा रहे हैं। और इस चेष्टा में या तो हम परस्पर मिल जाते हैं या एक दूसरे को धक्का देते रहते है। इसीसे प्रति-द्वित्ता, हर्ष, संघर्ष, जीवन, सुख और मृत्यु उत्पन्न होते हैं। और उस वाणी तक पहुँचने के लिए यह जो संघर्ष चल रहा है, समग्र विश्व उसीका परिणाम मात्र है। हम यही करते आ रहे हैं। यही व्यक्त प्रकृति का परिचय है।

इस वाणी के सुनने से क्या होता है ? इससे हमारे सामने का दृश्य परिवर्तित होने लगता है। जैसे ही तुम इस स्वर को सुनते हो और समझते हो कि यह क्या है, वैसे ही तुम्हारे सामने का सारा दृश्य बदल जाता है। यही जगत्, जो पहले माया का बीभत्स युद्धक्षेत्र था, अब और कुछ—अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर—हो जाता है। तब फिर हमें प्रकृति को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। संसार वड़ा बीभत्स है अथवा यह सब वृथा है, यह कहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती; रोने-चिल्लाने का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। जैसे ही तुम इस स्वर का अर्थ समझते हो, वैसे ही तुम जान लोगे कि इस सब चेष्टा, इस युद्ध, इस प्रतिद्वन्द्विता, इस कठिनाई, इस निष्ठुरता, इन सब क्षुद्र क्षुद्र सुख एवं आनन्द आदि का प्रयोजन क्या है! तब यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यह सब प्रकृति के स्वभाव से ही होता है; हम सब, जाने-अनजाने, उसी स्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसीलिए यह सब हो रहा है। अतएव समस्त मानव-जीवन, समस्त प्रकृति उसी मुक्त भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रही है, बस; सूर्य भी उसी ओर जा रहा है, पृथ्वी भी इसी-

लिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, चन्द्र भी इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उस स्थान पर पहुँचने के लिए ही समस्त ग्रह-नक्षत्र धावमान हैं और वायु प्रवहमान है। उस मुक्ति के लिए ही विजली तीव्र घोष करती है और मृत्यु भी उसीके लिए चारों ओर घूम-फिर रही है। सव कोई उसी दिशा में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधु भी उसी ओर जा रहे हैं, विना गये वे रह ही नहीं सकते, उनके लिए यह कोई प्रशंसा की वात नहीं। पापियों की भी यही दशा है। वड़ा दानी व्यक्ति भी उसीको लक्ष्य वनाकर सरल भाव से चला जा रहा है, विना गये वह रह ही नहीं सकता; और एक भयानक कंजूस भी उसीको लक्ष्य वनाकर चल रहा है। जो वड़े सत्कर्मशील हैं, उन्होंने भी उसी वाणी को सुना है, वे सत्कर्म किये विना रह नहीं सकते, और एक घोर आलसी व्यक्ति का भी यही हाल है। हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक ठोकरें खाये। जो व्यक्ति अधिक ठोकरें खाता है, उसे हम वुरा कहते हैं और जो कम, उसे सज्जन या भला कहते हैं। भला और वुरा, ये दो भिन्न चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही हैं; उनके वीच का भेद प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है।

अब देखो, यदि यह मुक्त भावरूपी शक्ति वास्तव में समस्त जगत् में कार्य कर रही है, तो अपने विशेष आलोच्य विषय धर्म में उसका प्रयोग करने पर हम देखते है कि सभी वर्मों में इस एक भाव को स्वीकार किया गया है। अत्यन्त निम्न कोटि के वर्म को लो, जिसमें किसी मृत पूर्वज अथवा निष्ठुर देवता की उपासना होती है। इन उपास्य देवताओं अथवा मृत पूर्वजों के वारे में क्या घारणा है? यही कि वे प्रकृति से जन्नत हैं, इस माया के द्वारा वे वद्ध नहीं हैं। पर हाँ, प्रकृति के वारे में उपासक की वारणा अवश्य विल्कुल सामान्य है। उपासक एक मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति है, उसकी विल्कुल स्यूल घारणा है, वह घर की दीवार को भेदकर नहीं जा सकता अयवा आकाश में विचरण नहीं कर सकता। अतः इन सब वाधाओं का अति-कमण करना—वस, इसके अतिरिक्त उसकी शक्ति की कोई उच्चतर धारणा है ही नहीं; अतएव वह ऐसे देवता की जपासना करता है, जो दीवार भेदकर अयवा आकाश में उड़कर आ-जा सकते हैं, अथवा जो अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं। दार्शनिक भाव से देखने पर इस प्रकार की देवोपासना में कौन सा रहस्य है? यह कि यहाँ भी वह मुक्ति का भाव मौजूद है, उसकी देवता सम्बन्धी घारणा प्रकृति सम्बन्धी अपनी वारणा से उन्नत है। और जो लोग तदपेक्षा उन्नत देवों के उपासक हैं, उनकी भी उस एक ही मुक्ति की दूसरे प्रकार की घारणा है। जैसे जैसे प्रकृति के सम्बन्य में हमारी धारणा उन्नत होती जाती है, वैसे ही वैसे प्रकृति की प्रभु आत्मा के सम्बन्य में भी हमारी वारणा जन्नत होती जाती है; अन्त में हम एकेश्वरवाद

में पहुँच जाते हैं, जो माया या प्रकृति को स्वीकार करता है, और जिसके मतानुसार मायाधीश एक ईश्वर ही हैं।

जहाँ सर्वप्रथम इस एकेश्वरवादसूचक भाव का आरम्भ होता है, वहीं वेदान्त का आरम्भ हो जाता है। वेदान्त इससे भी अधिक गम्भीर अन्वेषण करना चाहता है। वह कहता है कि इस माया-प्रपंच के पीछे जो एक आत्मा मौजूद है, जो माया का स्वामी है, पर जो माया के अधीन नहीं है, वह हमें अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है और हम सब भी धीरे धीरे उसीकी ओर जा रहे हैं—यह घारणा है तो ठीक, पर अभी भी यह घारणा शायद स्पष्ट नहीं हुई है, अब भी यह दर्शन मानो अस्पष्ट और अस्फुट है, यद्यपि वह स्पष्ट रूप से युक्तिविरोधी नहीं है। जिस प्रकार तुम्हारे यहाँ प्रार्थना में कहा जाता है — 'मेरे ईश्वर, तेरे अति निकट' (Nearer my God to Thee), वेदान्ती भी ऐसी ही प्रार्थना करता है, केवल एक शब्द वदलकर-'मेरे ईश्वर, मेरे अति निकट' (Nearer my God to me)। हमारा चरम लक्ष्य वहुत दूर है, प्रकृति से अतीत प्रदेश में है। वह हमें अपनी ओर खींच रहा है, उसे धीरे धीरे हमें अपने निकट लाना होगा, पर आदर्श की पवित्रता और उच्चता को अक्षुण्ण रखते हए। मानो यह आदर्श कमशः हमारे निकटतर होता जाता है--अन्त में स्वर्ग का ईश्वर मानो प्रकृतिस्य ईश्वर वन जाता है, फिर प्रकृति में और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, वही मानो इस देह-मन्दिर के अधिष्ठातृदेवता के रूप में, और अन्त में इसी देह-मन्दिर के रूप में बन जाता है और वही मानो अन्त में जीवात्मा और मनुष्य के रूप में परिज्ञात होता है। वस, यहीं वेदान्त की शिक्षा का अन्त है। जिसको ऋषिगण विभिन्न स्थानों में खोजा करते थे, वह हमारे अन्दर ही है। वेदान्त कहता है-तुमने जो वाणी सुनी थी, वह ठीक सुनी थी, पर उसे सुनकर तुम ठीक मार्ग पर चले नहीं। जिस मुक्ति के महान् आदर्श का तुमने अनुभव किया था, वह सत्य है, पर उसे बाहर की ओर खोजकर तुमने भूल की। इसी भाव को अपने निकट और निकटतर लाते चलो, जब तक कि तुम यह न जान लो कि यह मुक्ति, यह स्वाधीनता तुम्हारे अन्दर ही है, वह तुम्हारी आत्मा की अन्तरात्मा है। यह मुक्ति वरावर तुम्हारा स्वरूप ही थी, और माया ने तुम्हें कभी भी बद्ध नहीं किया। तुम पर अपना अधिकार जमाने का सामर्थ्य प्रकृति में कभी नहीं था। डरे हुए वालक के समान तुम स्वप्न देख रहे थे कि प्रकृति तुम्हारा गला दवा रही है। इस भय से मुक्त होना ही लक्ष्य है। केवल इसे वृद्धि से जानना ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष करना होगा, अपरोक्ष करना होगा-हम स जगत् को जितने स्पष्ट रूप से देखते हैं, उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से देखना होगा। तभी हम मुक्त होंगे, तब, और तभी हमारी सारी कठिनाइयों का अंत हो जायगा, तभी

हृदय की सारी उलझनें नष्ट होंगी, सारी वकताएँ सरल हो जायँगी। तव यह विविधता और प्रकृति का भ्रम चला जायगा। तव यह माया, आज के समान भयानक अव-सादकारक स्वप्न न होकर अति सुन्दर रूप में दिखेगी, और यह जगत्, जो इस समय कारागार के समान प्रतीत हो रहा है, कीड़ा-क्षेत्र का रूप धारण कर रेगा। तव सारी विपत्तियाँ, जिटलताएँ, और तो और, हम जो सब यन्त्रणाएँ भोग रहे हैं, वे भी ब्रह्मभाव में परिणत हो जायँगी और हमारे सम्मुख अपना प्रकृत स्वरूप अभिव्यक्त करेंगी। तब हम देखेंगे कि सारी वस्तुओं के पीछे, सबके सारसत्ता-स्वरूप 'वहीं' विद्यमान है और हम जान लेंगे कि 'वहीं' हमारा वास्तविक अन्तरात्मा-



## (१८९६ में लंदन में दिया गया व्याख्यान)

अद्दैत वेदान्त की इस एक बात की घारणा करना अत्यन्त कठिन है कि जो ब्रह्म अनन्त है, वह सान्त अथवा ससीम किस प्रकार हुआ। यह प्रश्न मन्ष्य सर्वदा करता रहेगा, पर जीवन भर इस प्रश्न पर विचार करते रहने पर भी उसके हृदय से यह प्रश्न कभी दूर न होगा और वह वारम्बार पूछेगा-जो असीम है, वह सीमित कैसे हुआ ? मैं अब इसी प्रश्न को लेकर आलोचना करूँगा। इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिए मैं नीचे दिये हुए चित्र की सहायता लुंगा ।

(क) वहा काल

इस चित्र में (क) ब्रह्म है और (ख) है जगत्। ब्रह्म ही जगत हो गया है। यहाँ पर जगत् शब्द से केवल जड़-जगत् ही नहीं, किन्तू सूक्ष्म तथा आव्यात्मिक जगत्, स्वर्ग, नरक और वास्तव में जो कुछ भी है, सवको इसके अन्तर्गत लेना होगा। मन एक प्रकार के परिणाम का नाम है, शरीर एक दूसरे प्रकार जगत् के परिणाम का—इत्यादि, इत्यादि। न सवको लेकर

अपना यह जगत् निर्मित हुआ है। यह ब्रह्म (क) देश-काल-निमित्त (ग) में से होकर आने से जगत् (ख) वन गया है। यही अद्वैतवाद की मूल वात है। हम देश-काल-निमित्तरूपी काँच में से ब्रह्म को देख रहे हैं, और इस प्रकार नीचे की ओर से देखने पर ब्रह्म हमें जगत् के रूप में दीखता है। इससे यह स्पप्ट है कि जहाँ ब्रह्म है, वहाँ देश-काल-निमित्त नहीं है। काल वहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ न मन है, न विचार। देश भी वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ कोई वाह्य परिणाम नहीं है। जहाँ सत्ता केवल एक है, वहाँ गति एवं निमित्त अयवा कार्य-कारणवाद भी नहीं रह सकता। यह वात समझना और इसकी अच्छी तरह घारणा कर लेना हमारे लिए अत्या-वश्यक है कि जिसको हम कार्य-कारणवाद कहते हैं, वह तो, यदि हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकें, ब्रह्म के प्रपंचरूप में अबःपतित होने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं; और हमारी इच्छा, वासना आदि जो कुछ हैं, वे सब उसके वाद ही

पर अद्दैतवादी कहते हैं कि ईश्वर केवल 'ज्ञेय' से अधिक कुछ और भी है। अब हमें इस वात को समझ लेना होगा। तुम अज्ञेयवादियों के समान यह धारणा न वना लो कि ईश्वर अज्ञेय है। दृष्टान्तस्वरूप देखो—सामने यह कुर्सी है, इसे में जानता हूँ, यह मेरा ज्ञात पदार्थ है। और आकाश तत्त्व के परे क्या है, वहाँ लोग रहते हैं या नहीं, यह वात शायद विल्कुल अज़ेय है। पर ईश्वर इन दोनों विषयों की भाँति ज्ञात और अज्ञेय नहीं है। प्रत्युत वह तो 'ज्ञात' से और भी कुछ अविक है। ईश्वर को अज्ञात या अज्ञेय कहने का वस यही तात्पर्य है। उसका वह अर्थ नहीं, जिस अर्थ में लोग कुछ प्रश्नों को अज्ञात या अज्ञेय कहते हैं। ईश्वर ज्ञात से और भी कुछ अधिक है। यह कुर्सी हमारे लिए ज्ञात है, पर ईश्वर तो इससे अत्यधिक जात है, क्योंकि पहले उसे जानकर—उसीके माध्यम से—हमें कुर्सी का ज्ञान प्राप्त करना होता है। वह साक्षीस्वरूप है, समस्त ज्ञान का वह गाश्वत साक्षीस्वरूप है। हम जो कुछ जानते हैं, वह सब पहले उसे जानकर-उसीके माष्यम से--जानते हैं। वही हमारी आत्मा का सारसत्तास्वरूप है। वही. वास्तविक 'अहं' है, और वह 'अहं' ही हमारे इस 'अहं' का सारसत्तास्वरूप है; हम उस 'अहं' के माघ्यम से जाने विना कुछ भी नहीं जान सकते, अतएव सभी कुछ हमें ब्रह्म के माध्यम से ही जानना पड़ेगा। इस कुर्सी को जानना हो, तो उसे ब्रह्म में और ब्रह्म के माव्यम से ही जानना होगा। इस प्रकार ब्रह्म कुर्सी की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है, पर तो भी वह हमते बहुत दूर है। वह जात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, पर दोनों की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा है। वह तुम्हारी आत्मा है। कीन इस जगत में एक क्षण भी जीवन घारण कर सकता, एक क्षण भी साँस ले सकता, यदि वह आनन्दस्वरूप इसमें रम न रहा होता। कारण, उसीकी शक्ति से हम श्वास-प्रश्वास ले रहे हैं, उसीके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ऐसी बात नहीं कि वह कोई एक स्थान पर वैठकर हमारा रक्त-संचालन कर रहा है। तात्पर्य यह है कि वही समुदय जगत् का सत्तास्वरूप है—हमारी आत्मा की आत्मा है; तुम किसी प्रकार यह नहीं कह सकते कि तुम उसे जानते हो, क्योंकि तब तो उसे बहुत नीचे गिराना हो जाता है। तुम अपने से बाहर नहीं आ सकते, अतएव उसे जान भी नहीं सकते। ज्ञान शब्द का अर्थ है—'विषयीकरण' (objectification)—वस्तु को बाहर छाकर विषय की भाँति(ज्ञेय वस्तु की भाँति)प्रत्यक्ष करना। उदाहरणस्वरूप देखो, स्मरण करने में नुम बहुत मी वस्नुओं को 'विषयी-कृत' करते हं.—मानो उनको तुम अपने भीतर ने बाहर प्रक्षिप्त करते हो ! सभी प्रकार की स्मृति—जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैं जानता हूँ, सभी—मेरे मन में अवस्थित है। इन मभी वस्तुओं की छाप या चित्र मेरे भीतर मौजूद है।

जव मैं उनके विषय में सोचने की इच्छा करता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ, तो पहले इन सबको मानो बाहर प्रक्षिप्त करना पड़ता है। ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसा करना असम्भव है, क्योंकि वह हमारी आत्मा की आत्मा है, हम उसे वाहर प्रक्षिप्त नहीं कर सकते। इस संबंध में वेदान्त का एक अन्यतम वचन है। छान्दोग्योप-निषद् में कहा है-स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस इवेतकेतो, जिसका अर्थ है, 'वह सारस्वरूप जगत् का कारण है, सकल वस्तुओं की आत्मा है, वहीं सत्यस्वरूप है, हे श्वेतकेतो, वहीं तू है। 'तू ईश्वर है' का अर्थ यही है। इसके अतिरिक्त और किसी भी भाषा द्वारा तुम ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर को माता, पिता, भाई या प्रिय मित्र कहने से उसको 'विषयी-कृत' करना पड़ता है—उसको वाहर लाकर देखना पड़ता है। पर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। वह तो सब विषयों का अनन्त विषयी है। जिस प्रकार मैं जब इस कुर्सी को देखता हूँ, तो मैं कुर्सी का द्रष्टा हूँ—मैं उसका विषयी हूँ, उसी प्रकार ईश्वर मेरी आत्मा का नित्य द्रष्टा है—नित्य ज्ञाता है—नित्य विषयी है। किस प्रकार तुम उसको-अपनी आत्मा की अन्तरात्मा को-सब वस्तुओं की सारसत्ता को 'विषयीकृत' करोगे ? इसीलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि ईश्वर ज्ञेय भी नहीं है और अज्ञेय भी नहीं, वह इन दोनों से अनन्त गुना ऊँचा है। वह हमारे साथ अभिन्न है; और जो हमारे साथ एक है, वह हमारे लिए न ज्ञेय हो सकता है, न अज्ञेय, जैसा कि हमारी अपनी आत्मा। तुम अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, तुम उसे वाहर नहीं ला सकते और न उसे 'विषय' के रूप में दुष्टिगोचर कर सकते हो, क्योंकि तुम स्वयं वही हो, तुम अपने को उससे पृथक् नहीं कर सकते। तुम उसको अज्ञेय भी नहीं कह सकते, क्योंकि अज्ञेय कहने से भी पहले उसे 'विषय' वनाना पड़ेगा—और यह हो नहीं सकता। तुम अपने निकट स्वयं जितने परिचित या ज्ञात हो, उससे अधिक कौन सी वस्तु तुमको ज्ञात है ? वास्तव में वह हमारे ज्ञान का केन्द्र है। ठीक इसी अर्थ में यह कहा जाता है कि ईश्वर ज्ञात भी नहीं है, अज्ञात भी नहीं, वह इन दोनों की अपेक्षा अनन्त गुना ऊँचा है, क्योंकि वही हमारी ययार्थ आत्मा है।

अतएव हमने देखा कि पहले तो यह प्रश्न ही स्विवरोघी है कि पूर्ण ब्रह्मसत्ता से जगत् किस प्रकार उत्पन्न हुआ; और दूसरे, हम देखते हैं कि अद्वैतवाद में ईश्वर की घारणा इसी एकत्व की घारणा है—अतः हम उसको 'विषयीकृत' नहीं कर सकते, क्योंकि जाने-अनजाने हम सदैव उसीमें जीवित हैं और उसीमें रहकर समस्त कार्य-कलाप करते हैं। हम जो कुछ करते हैं, सब उसके भीतर से ही करते हैं। अब प्रश्न यह है कि देश-काल-निमित्त क्या है? अद्वैतवाद का मर्म तो यह है कि वस्तु एक ही है, दो नहीं। पर यहाँ पर तो यह कहा जा रहा है कि वह अनन्त ब्रह्म देश-काल-निमित्त के आवरण में से नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दो वस्तुएँ हैं, एक तो वह अनन्त ब्रह्म और दूसरी देश-काल-निमित्त की समष्टि अर्थात् माया। ऊपर से तो यही प्रतीत होता है कि ये दो वस्तुएँ हैं। अद्वैतवादी इसका उत्तर देते हैं कि वास्तव में इस प्रकार दो नहीं हो सकते। यदि दो वस्तुएँ मानेंगे, तो ब्रह्म की भाँति, जिस पर कोई निमित्त कार्य नहीं कर सकता, दो स्वतन्त्र सत्ताएँ माननी पड़ेंगी। पहले तो, यह नहीं कहा जा सकता कि काल. देश और निमित्त स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं। हमारे मन के प्रत्येक परिवर्तन कें साथ काल का भी परिवर्तन होता रहता है, अतः उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कई वर्ष जीवित रहे और कभी कभी ऐसा बो<sup>ध</sup> होता है कि कई मास एक ही क्षण में गुजर गये। अतएव काल हमारें मन की अवस्था पर ही निर्भर है। दूसरे, काल का ज्ञान कभी कभी विल्कूल लुप्त हो जाता है। देश के सम्वन्ध में भी यही वात है। हम देश का स्वरूप नहीं जान सकते। उसका कोई निर्दिष्ट लक्षण करना असम्भव होने पर भी, 'वह है' इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। फिर, वह अन्य किसी पदार्थ से पृयक् होकर नहीं रह सकता। निमित्त अथवा कार्य-कारणवाद के सम्बन्ध में भी यही वात है।

इस देश, काल और निमित्त में हम एक विशेषता यह देखते हैं कि वे अन्यान्य वस्तुओं से पृथक् होकर नहीं रह सकते। तुम शुद्ध 'देश' की कल्पना करों, जिसमें न कोई रंग है, न सीमा, और न चारों ओर की किसी भी वस्तु से कोई संसर्ग है। तो तुम देखोगे कि तुम इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। देश सम्बन्धी विचार करते ही तुमको दो सीमाओं के वीच अथवा तीन वस्तुओं के वीच स्थित देश की कल्पना करनी होगी। अतः हमने देखा कि देश का अस्तित्व अन्य किसी वस्तु पर निर्भर रहता है। काल के सम्बन्ध में भी यही वात है। शुद्ध काल के सम्बन्ध में तुम कोई धारणा नहीं कर सकते। काल की धारणा करने के लिए तुमको एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती घटना लेनी पड़ेगी और अनुक्रम की धारणा के द्वारा उन दोनों को मिलाना होगा। जिस प्रकार देश वाहर की दो वस्तुओं पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार काल भी दो घटनाओं पर निर्भर रहता है। और 'निमित्त' अथवा 'कार्य-कारणवाद' की धारणा इस देश और काल पर निर्भर रहती है। 'देश-काल-निमित्त' के भीतर विशेषत्व यही है कि इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस कुर्सी अथवा उस दीवार का जैसा अस्तित्व है, उसका वैसा भी नहीं है। व जैसे सभी वस्तुओं के पीछे लगी हुई छाया के समान हैं, तुम किसी भी प्रकार

उन्हें पकड़ नहीं सकते। उनकी कोई सत्ता नहीं है —हम देख चुके हैं कि सचमुच उनका अस्तित्व ही नहीं है—अधिक से अधिक, वे छाया के समान हैं। फिर, वे कुछ भी नहीं हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उन्होंमें से जगत् का प्रकाश हो रहा है—ये तीनों मानो स्वभावतः मिलकर नाना रूपों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अतएव, पहले हमने देखा कि देश-काल-निमित्त की समिष्ट का अस्तित्व भी नहीं है, फिर वे विल्कुल असत् (अस्तित्वशून्य) भी नहीं हैं। दूसरे, ये कभी कभी बिल्कुल अन्तिहित हो जाते हैं। उदाहरणार्थं, समुद्र की तरंगों को लो। तरंग अवश्य समुद्र के साथ अभिन्न है, फिर भी हम उसको तरंग कहकर समुद्र से पृथक् रूप में जानते हैं। इस विभिन्नता का कारण क्या है?—नाम और रूप। नाम अर्थात् उस वस्तु के सम्बन्ध में हमारे मन में जो एक धारणा रहती है वह, और रूप अर्थात् अकार। पर क्या हम तरंग को समुद्र से बिल्कुल पृथक् रूप में सोच सकते है? नहीं, कभी नहीं। वह तो सदैव इस समुद्र की घारणा पर ही निर्भर रहती है। यदि यह तरंग चली जाय, तो रूप भी अन्तिहित हो जायगा। फिर भी ऐसी बात नहीं कि यह रूप बिल्कुल भ्रमात्मक था। जव तक यह तरंग थी, तव तक यह रूप भी था और तुमको बाध्य होकर यह रूप देखना पड़ता था। यही माया है!

अतएव यह समुदय जगत् मानो उस ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वह समुद्र है और तुम और मैं, सूर्य, तारे सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र हैं। तरंगों को समुद्र से पृथक् कौन करता है ?—यह रूप। और यह रूप है केवल देश-काल-निमित्त। यह देश-काल-निमित्त भी सम्पूर्ण रूप से इन तरंगों पर निर्भर रहता है। ज्यों ही तरंगें चली जाती हैं, त्यों ही ये भी अन्तर्हित हो जाते हैं। जीवात्मा ज्यों ही इस माया का परित्याग कर देती है, त्यों ही वह उसके लिए अन्तर्हित हो जाती है और वह मुक्त हो जाती है। हमारी सारी चेष्टाएँ इस देश-काल-निमित्त के चंगुल से वाहर होने के लिए होनी चाहिए। ये सर्वदा हमारी उन्नति के मार्ग में बाघा डालते रहते हैं। कमविकासवाद क्या है? उसके दो अवयव क्या हैं? एक है प्रवल अन्तर्निहित शक्ति, जो अपने को व्यक्त करने की चेण्टा कर रही है और दूसरा है बाहर की परिस्थितियाँ, जो उसे अवरुद्ध किये हुए हैं-परिवेश, जो उसे व्यक्त नहीं होने देता। अतः इन परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए यह शक्ति नये नये शरीर धारण कर रही है। एक अमीबा इस संघर्ष में एक और शरीर घारण करता है और कुछ वाघाओं पर जय-लाभ करता है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीर घारण करते हुए अन्त में मनुष्य-रूप में परिणत हो जाता है। अब यदि इसी तत्व को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धान्त पर ले जाया जाय, तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आयेगा, जब अमीवा के भीतर कीड़ा

करनेवाली शक्ति, जो अन्त में मनुष्य रूप में परिणत हो गयी, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सारी वाधाओं को पार कर जायगी—और अपने समस्त परिवेश को पार कर लेगी। इसी वात को दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा—प्रत्येक कार्य के दो अंश होते है; एक विषयी और दूसरा विषय, और जीवन का लक्ष्य है, विषयी को विषय का स्वामी बनाना। मान लो, एक व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया और मैंने अपने को दुःखी अनुभव किया। तो मेरी चेष्टा अपने मन को इतना सवल बना लेने की होगी, जिससे परिवेश पर मैं विजय प्राप्त कर लूँ, जिससे अपना तिरस्कार होने पर भी मैं किसी कष्ट का अनुभव न करूँ। बस, इसी प्रकार हम विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? विषयी को ब्रह्म से समसुरित करके वृढ़ बनाना, जिससे ससीम प्रकृति का अधिकार हम पर न चल सके। हमारे दर्शन का यह तार्किक निष्कर्ष है कि एक समय ऐसा आयेगा, जब हम सभी परिस्थितयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति सीमित है।

हमें एक वात और समझनी होगी। हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है ?—दर्शन के द्वारा । प्रकृति उस अनन्त का ही सीमावद्व भाव मात्र है । अतः वह सीमित है। अतएव एक समय ऐसा आयेगा, जब हम वाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उनको पराजित करने का उपाय क्या है? हम समस्त वाह्य परिवेश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यह असंभव है। छोटी मछली जल में रहनेवाले अपने बत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वह किस प्रकार यह कार्य करती है ? पंख विकसित करके, पक्षी वनकर। मछली ने जल अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया—जो कुछ परिवर्तन हुआ, वह उसके अपने ही अन्दर हुआ। परिवर्तन सदा 'अपने' ही अन्दर होता है। समस्त क्रमविकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग वर्म और नीति में करो, तो देखोगे, यहाँ भी 'अशुभ पर जय' 'अपने' भीतर परिवर्तन के द्वारा ही होती है। सब कुछ 'अपने' ऊपर निर्मर रहता है। इस 'अपने' पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। 'अगुम, दुःख' की वात कहना ही मूल है, क्योंकि वहिर्जगत् में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अम्यास हो जाय, तो फिर कोघोत्पादक सैंकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझमें कोच का उद्रेक न होगा। इसी प्रकार, लोग मुझसे चाहे जितनी घृणा करें, पर यदि में उससे प्रभावित न होऊं, तो मुझमें उनके प्रति घृणा-भाव उत्पन्न ही न होगा।

इस विजय को प्राप्त करने की प्रित्रया यही है—स्वयं के माध्यम से, स्वयं को ही पूर्ण बनाना। अतएव मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि अद्वैतवाद ही एकमात्र

ऐसा धर्म है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धान्तों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता, वरन् उनसे भी आगे जाता है, और इसी कारण वह आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना भाता है। वे देखते हैं कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिए पर्याप्त नहीं हैं, उनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य को केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, बौद्धिक श्रद्धा भी चाहिए। अब उन्नी-सवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी इस प्रकार की घारणा है कि हमारे वाप-दादों से आया हुआ धर्म ही एकमात्र सत्य है और अन्य स्थानों में जिन सब दूसरे धर्मों का प्रचार हो रहा है, वे सभी मिथ्या हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि हमारे भीतर अभी भी दुर्वलताएँ हैं। हमें ये दुर्वलताएँ दूर करनी होंगी। मैं यह नहीं कहता कि यह दुर्वलता केवल इसी देश में (इंग्लैण्ड) है-नहीं, यह सभी देशों में है, और जैसी मेरे देश में है, वैसी तो कहीं भी नहीं। वहाँ यह बहुत ही भयानक रूप में है। वहाँ अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने नहीं दिया गया। संन्यासी लोग ही अरण्य में उसकी साधना करते थे, इसी कारण वेदान्त का एक नाम 'आरण्यक' भी हो गया। अन्त में भगवान की कृपा से बुद्धदेव ने आकर सर्वसाधारण के वीच इसका प्रचार किया, और सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। फिर बहत समय बाद जब निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियों ने सारे देश को ध्वंस करने की चेष्टा की, इस भौतिकवाद से भारत का परित्राण करने में अद्दैत फिर एकमात्र उपाय सिद्ध हुआ। इस प्रकार दो वार इसने भौतिकवाद से भारत की रक्षा की है। पहले, बुद्धदेव के आने के पूर्व, नास्तिकता अति प्रबल हो उठी थी,—-यूरोप, अमेरिका के विद्वानों में आजकल जैसी नास्तिकता है, वैसी नहीं, वरन् वह तो इससे भी भयंकर थी। मैं एक प्रकार का भौतिकवादी हुँ; क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व है। आधुनिक वैज्ञानिक भौतिकवादी भी यही कहते हैं, पर वे उसे 'जड़' के नाम से पुकारते हैं और मैं उसे 'ब्रह्म' कहता हूँ। ये भौतिक-वादी कहते हैं कि इस 'जड़' से ही समस्त आशा, धर्म तथा सभी कुछ प्रसूत हुआ है । और मैं कहता हूँ, 'ब्रह्म' से ही सब कुछ हुआ है । पर वुद्ध के आविर्भाव के पूर्व की भौतिकवादिता असंस्कृत प्रकार की थी, जो शिक्षा देती थी—खाओ, पियो और मौज उड़ाओ; ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग कुछ भी नहीं है; धर्म कुछ धूर्त, दुष्ट पुरो-हितों की कपोल-कल्पना मात्र है-यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्। और यह नास्तिकता उस समय इतनी बढ़ गयी थी कि उसका एक नाम ही हो गया 'लोकायत दर्शन'। बुद्ध ने वेदांत को प्रकाशित किया, और उसका जन-साधारण में प्रचार करके भारतवर्ष की रक्षा की। बुद्ध के तिरोभाव के ठीक एक हज़ार वर्ष पश्चात् फिर उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई। भीड़ की भीड़, जन-

साधारण तथा अनेक जातियों ने वौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अतः जनता के घोर अज्ञानी होने के कारण वौद्ध धर्म का अपक्षय होना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म किसी ईश्वर या जगत् के शासक का उपदेश नहीं करता, अतः जनसाधारण शनैः शनैः अपने देवी-देवता, भूत-प्रेत पुनः ले आये और अन्त में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी सा हो गया। तब फिर से भौतिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक गया—अच्छे परिवार के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अन्धविश्वासी हो गये। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदान्त की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्तिसंगत, विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। उपनिषदों में विचार-भाग बड़ा ही अस्फुट है। वुद्धदेव ने उपनिषदों के नीति-भाग पर विशेष वल दिया था, शंकराचार्य ने उनके ज्ञान-भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धान्त युक्त और विचार की कसौटी पर कसकर, प्रणालीवद्ध रूप में लोगों के समक्ष रखे।

यूरोप में भी आजकल भौतिकवाद की पताका फहरा रही है। इन संदेहवादियों के उद्धार के लिए भले ही तुम प्रार्थना करो, पर वे विश्वास नहीं करने के; वे चाहते हैं वृद्धि। यूरोप का उद्धार एक वृद्धिपरक धर्म पर निर्भर है; और द्वयतारहित, एकत्वप्रधान, निर्मुण ईश्वर प्रतिपादित करनेवाला यह अद्वैतवाद ही, एक ऐसा धर्म है, जो किसी वौद्धिक जाति को सन्तुष्ट कर सकता है। जव कभी धर्म लुप्त होने लगता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी इसका आविर्भाव होता है। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर यह दृढ्मूल होता जा रहा है।

इस दर्शन के संबंध में मैं एक वात और कहना चाहूँगा। प्राचीन उपनिषदों में हमें उदात्त किवता मिलती है। उनके रचियता किव थे। प्लेटो ने कहा है—किवता के द्वारा अंतः स्फुरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है, किवत्व के माध्यम से उच्चतम सत्यों के साक्षात् कराने के लिए ही मानो विधाता ने सत्य के द्रष्टा इन प्राचीन ऋषियों को मानवता से इतना ऊँचा उठा दिया था। वे न तो प्रचार करते थे, न दार्शनिक ऊहापोह करते थे, और न कभी लिखते ही थे। उनके हृदय-निर्झर से संगीत का उद्गम हुआ था। वृद्धदेव में हम पाते हैं—हृदय, महान् विश्वच्यापी हृदय और अनन्त वैर्य। उन्होंने धर्म को सर्वसाधारणोपयोगी बनाकर प्रचार किया। शंकराचार्य में हम अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा पाते हैं, उन्होंने हर विपय पर बुद्धि की जारक ज्योति डाली। आज हमको वृद्धि के इस प्रखर सूर्य के साथ वृद्धदेव का अद्भुत प्रेम और दयायुक्त अद्भुत हृदय चाहिए। इसी सम्मिलन से हमें उच्चतम दर्शन की उपलब्धि होगी। विज्ञान और धर्म एक दूसरे का आर्लिंगन करेंगे। किवता और विज्ञान मित्र हो जायेंगे। यही भविष्य का धर्म होगा। और यदि हम ऐसा

ठीक ठीक कर ले सकें, तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह सभी काल और सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। यही पथ आधुनिक विज्ञान को ग्राह्म हो सकता है, क्योंकि वह लगभग वहाँ पहुँच गया है। जब विज्ञान का अध्यापक कहता है कि सब कुछ उस एक शक्ति का ही विकास है, तब क्या वह तुमको उप-निषदों में वर्णित उस ब्रह्म की याद नहीं दिलाता:

### अग्निर्ययेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥

— 'जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत् में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार सारे जीवों की अन्तरात्मा वह एक ब्रह्म नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है, फिर वह जगत् के वाहर भी है।'' विज्ञान किस ओर जा रहा है, यह क्या तुम नहीं देखते ? हिन्दू जाति मनस्तत्त्व की आलोचना करते करते दर्शन और तर्क के द्वारा, आगे वड़ी थी। यूरोपीय जातियों ने वाह्म प्रकृति से आरंभ किया और अब दोनों एक स्थान पर पहुँच रही हैं। मनस्तत्त्व में से होकर हम उसी एक अनन्त सार्वभौमिक सत्ता में पहुँच रहे हैं, जो सब वस्तुओं की अन्तरात्मा है, जो सबका सार और सभी वस्तुओं का सत्य है, जो नित्य मुक्त, नित्यानन्द और नित्य सत्ता है। वाह्म विज्ञान के द्वारा भी हम उसी एक तत्त्व पर पहुँच रहे हैं। यह जगत्प्रपंच उसी एक का विकास है—जगत् में जो कुछ भी है, वह उस सबकी समष्टि है। और सारी मानव जाति मुक्ति की ओर अग्रसर हो रही है, वन्धन की ओर वह कभी जा ही नहीं सकती। मनुष्य नीतिपरायण क्यों हो ? इसलिए कि नैतिकता ही मुक्ति का मार्ग है और अनैतिकता बन्धन का।

अद्वैतवाद की एक और विशेषता यह है कि अद्वैत सिद्धान्त अपने आरम्भ काल से ही अविघ्वंसात्मक रहा है। यह प्रचार करने के साहस का गौरव उसे प्राप्त है:

#### न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोवयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥

— 'ज्ञानियों को चाहिए कि वे अज्ञानी, कर्म में आसक्त व्यक्तियों में वृद्धिभेद उत्पन्न न करें; विद्वान् व्यक्ति को स्वयं युक्त रहकर उन लोगों को सब प्रकार के कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। अद्वैतवाद यही कहता है— किसीकी मित को विच-

१. कठोपनिषद् ॥२।२।९॥

लित मत करो. किन्तु सभी को उच्च से उच्चतर मार्ग पर जाने में सहायता दो। अद्वैतवाद जिस इंश्वर का प्रचार करता है, वह समस्त जगत् का समिष्टस्वरूप है। यदि तुम कोई ऐसा वर्म चाहते हो, जो सबके लिए उपयोगी हो, तो उसे केवल खंडों से निर्मित न होकर वार्मिक विकास के सभी स्तरों को अपने में समाहित करना चाहिए।

अन्य किसी धर्म में यह भाव उतना स्पष्ट नहीं है। वे सभी उस समिष्ट की ही प्राप्ति की चेप्टा में समान रूप से रत विभिन्न खंड हैं। खंडों का अस्तित्व केवल इसीलिए होता है। इसीलिए आरंभ से ही अद्वैतवाद का भारतवर्ष के किसी भी सम्प्रदाय से कोई विरोघ नहीं रहा है। भारत में आज अनेक द्वैतवादी हैं, उनकी संख्या भी सर्वायिक है। इसका कारण यह है कि कम शिक्षित लोगों को दैतवाद स्वभावतः अविक अच्छा लगता है। दैतवादी कहते हैं कि यह दैतवाद जगत् की एक विल्कुल स्वामाविक व्याच्या है। पर इन दैतवादियों के साय अद्वैतवादियों का कोई विवाद नहीं। दैतवादी कहते हैं, ईश्वर जगत् के वाहर है, वह स्वर्ग के वीच एक विशेष स्थान में रहता है। और अर्ट्टतवादी कहते हैं, जगत् का ईश्वर हमारा अपना ही अन्तरात्मास्वरूप है, उसे दूरवर्ती कहना ही ईश-तिरस्कार है। उससे पृथक् होने का भाव मन में लाना भी भयानक है! वह तो निकट से भी निकटतम है। एकत्व को छोड़ किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिसके द्वारा उसकी यह निकटता व्यक्त की जा सके। जिस प्रकार द्वैतवादी अद्वैतवादियों की वातों से डरते हैं और उसे नास्तिकता कहते हैं, अद्दैतवादी भी उसी प्रकार दैत-वादियों की वातों से डरते हैं और कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार उसको (ईश्वर को) अपनी ज्ञेय वस्तु के समान सीचने का साहस करता है ? ऐसा होने पर मी, वे जानते हैं कि इस प्रकार के विचारों का होना वनिवार्य है। द्वैतवादी भी वपने दृष्टिकोण से ठीक ही वात कहते हैं, अतः उनसे उनका कोई विवाद नहीं । जव तक वे समिष्टि-. भाव से न देखकर व्यप्टिभाव से देखते हैं, तव तक उन्हें अवश्य 'अनेक' देखना पड़ेगा। यह उनके दृष्टिकोण की अनिवार्य आवश्यकता है। फिर भी अट्टैतवादी जानते हैं कि दैतवादियों के मत में चाहे कितनी ही अपूर्णता क्यों न हो, वे सव उसी एक लब्य की ओर जा रहे हैं। इसी स्थान पर उनका द्वैतवादियों के साय सम्पूर्ण प्रभेद है, क्योंकि द्वैतवादी अपने से भिन्न सभी मतों को भ्रांत मानने के लिए विवश हैं। संसार के सभी हैतवादी स्वभावतः एक ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो एक उच्च बक्तिसम्पन्न मनुष्य मात्र है; और एक छौकिक बासक की भाँति कुछ से प्रसन्न तया कुछ से अप्रसन्न होता है। वह विना किसी कारण ही किसी जाति या राष्ट्र से प्रसन्न है और उन पर वरदानों की वृष्टि करता रहता है। अतः

द्वैतवादी के लिए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि ईश्वर के कुछ विशेष कृपा-पात्र होते हैं; और वह उनमें से एक होने की आशा करता है । तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह विचार पाया जाता है, 'हमीं ईश्वर के प्रिय पात्र हैं, हमारी ही तरह विश्वास करने से हमारा ईश्वर तुम पर कृपा करेगा।' और कितने ही द्वैतवादी तो ऐसे हैं, जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते हैं, "ईश्वर पूर्व विधान के अनुसार जिनके प्रति दयालु है, केवल उन्हींका उद्घार होगा, और शेष सब सिर पटककर भी मर जायँ, तो भी वह इस अन्तरंग दल में प्रवेश नहीं पा सकता।" तुम मुझे एक भी ऐसा द्वैतवादात्मक धर्म वता दो, जिसके भीतर यह संकीर्णता न हो। यही कारण है कि ये सब धर्म सदैव परस्पर युद्ध करते रहेंगे, और वे करते भी यही रहे हैं। फिर, यह द्वैतवादियों का धर्म सर्वदा लोकप्रिय होता है, क्योंकि वह अशिक्षितों के अहंकार की तृप्ति करता है। उनको यह अनुभव करना अच्छा लगता है कि कुछ विशेषाधिकार उनके भी पास हैं, जो औरों के पास नहीं हैं। द्वैतवादी समझते हैं कि तुमको मारने के लिए उद्यत एक दण्डधारी ईश्वर के बिना किसी प्रकार की नैतिकता ठहर ही नहीं सकती। अविचारशील साधारण लोग सभी देशों में द्वैतवादी होते हैं। इन बेचारों पर सदा ही अत्याचार होता रहा है। अत: उनकी मुक्ति की धारणा है, दण्ड से छ्टकारा पाना। एक बार अमेरिका में एक पादरी ने मुझसे कहा, "क्या ! तुम्हारे धर्म में शैतान नहीं है ? यह कैसे ?" किंतु हम देखते हैं कि सभी देशों के चिन्तनशील महापुरुषों ने इस निर्गुण ब्रह्मभाव को लेकर ही कार्य किया है। इस भाव से अनुप्राणित होकर ही ईसा मसीह ने कहा है—'मैं और मेरे पिता एक हैं।' इसी प्रकार का व्यक्ति लाखों व्यक्तियों में शक्ति-संचार करने में समर्थ होता है। और यह शक्ति सहस्रों वर्ष तक मनुष्यों के प्राणों में परित्राण देनेवाली शुभ-शक्ति का संचार करती रहती है । हम यह भी जानते हैं कि वे महा-पुरुष अद्वैतवादी थे, इसीलिए दूसरों के प्रति दयाशील थे। उन्होंने सर्वसाधारण को 'हमारा स्वर्गस्थ पिता' की शिक्षा दी थी। सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव की धारणा न कर सकनेवाले साधारण लोगों को उन्होंने स्वर्ग में रहनेवाले पिता से प्रार्थना करने का उपदेश दिया। जो कुछ अधिक सुक्ष्म भाव ग्रहण कर सकते थे, उनसे उन्होंने कहा, "मैं लता हूँ, तुम शाखाएँ हो।" किंतु अपने जिन शिष्यों के प्रति उन्होंने अपने को अधिक पूर्णता से प्रकट किया, उनसे उन्होंने सर्वोच्च सत्य की घोषणा की--'मैं और मेरे पिता एक हैं।'

उस महान् बुद्ध ने द्वैतवादी देवता, ईश्वर आदि की किंचित् भी चिता नहीं की, और जिन्हें नास्तिक तथा भौतिकवादी कहा गया है, वह एक साधारण वकरी तक के लिए प्राण देने को प्रस्तुत थे! उन्होंने मानव जाति में सर्वोच्च नैतिकता

का प्रचार किया। जहाँ कहीं तुम किसी प्रकार का नीतिविधान पाओगे, वहीं देखोंगे कि उनका प्रभाव, उनका प्रकाश जगमगा रहा है। जगत् के इन सव विशाल-हृदय व्यक्तियों को तुम किसी संकीर्ण दायरे में वाँधकर नहीं रख सकते, विशेषतः आज, जब कि मनुष्य जाति के इतिहास में एक ऐसा समय आ गया है और सब प्रकार के ज्ञान की ऐसी उन्नति हुई है, जिसकी किसीने सौ वर्ष पूर्व स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, यहाँ तक कि पचास वर्ष पूर्व जो किसीने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत बह चला है। ऐसे समय में क्या लोगों को अब भी इस प्रकार के संकीर्ण भावों में आबद्ध करके रखा जा सकता है ? हाँ, लोग यदि विल्कुल पशुतुत्य, विचारहीन जड़ पदार्थ के समान हो जायँ, तो भले ही यह सम्भव हो। इस समय आवश्यकता है, उच्चतम ज्ञान के साथ उच्चतम हृदय के, अनन्त ज्ञान के साय अनन्त प्रेम के योग की। अतएव वेदान्ती कहते हैं, उस अनन्त सत्ता के साय एकीभूतोना ही एकमात्र धर्म है। वे भगवान् के बस ये ही गुण वतलाते हैं— अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द; और वे कहते हैं कि ये तीनों एक हैं। ज्ञान और प्रेम के विना सत्ता कभी रह ही नहीं सकती। ज्ञान भी विना आनन्द या प्रेम के नहीं रह सकता और आनन्द भी कभी ज्ञान विना नहीं रह सकता। हमें अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्द का समन्वय आवश्यक है। यही हमारा लक्ष्य है। हमें समन्वय चाहिए, एकपक्षीय विकास नहीं। और शंकर की वृद्धि के साथ वृद्ध का हृदय रखना संभव है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुनीत समन्वय की उपलब्धि के निमित्त हम सभी संघर्ष करेंगे।

# विञ्व : बृहत् ब्रह्माण्ड

(१९ जनवरी, १८९६ को न्यूयार्क में दिया हुआ व्याख्यान)

सर्वत्र विद्यमान फूल सुन्दर हैं, प्रभात के सूर्य का उदय सुन्दर है, प्रकृति के विविध रंग और वर्णावली सुन्दर है। समस्त जगत् सुन्दर है, और मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है, तभी से इस सौन्दर्य का उपभोग कर रहा है। पर्वतमालाएँ गम्भीर भावव्यंजक एवं भय उत्पन्न करनेवाली हैं, प्रवल वेग से समुद्र की ओर वहनेवाली नदियाँ, पदिच ह्नरहित मरुदेश, अनन्त सागर, तारों से भरा आकाश—ये सभी उदात्त, और भयोद्दीपक और सुंदर हैं। प्रकृति शब्द से कही जानेवाली सभी सत्ताएँ अति प्राचीन, स्मृति-पथ के अतीत काल से मनुष्य के मन पर कार्य कर रही है, वे मनुष्य की विचारघारा पर क्रमशः प्रभाव फैला रही हैं और इस प्रभाव की प्रतिकिया के फलस्वरूप मनुष्य के हृदय में लगातार यह प्रश्न उठ रहा है कि यह सब क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अति प्राचीन मानव-रचना वेद के प्राचीन भाग में भी इसी प्रश्न की जिज्ञासा हम देखते हैं। यह सब कहाँ से आया ? जिस समय सत्, असत् कुछ भी नहीं था, जब अन्धकार अन्धकार से ढका हुआ था, तव किसने इस जगत् का सृजन किया? कैसे किया? कौन इस रहस्य को जानता है ? आज तक यही प्रश्न चला आ रहा है । लाखों वार इसके उत्तर देने की चेष्टा की गयी है, किन्तु फिर भी लाखों वार उसका फिर से उत्तर देना पड़ेगा। ऐसी वात नहीं कि ये सभी उत्तर श्रमपूर्ण हों। प्रत्येक उत्तर में कुछ न कुछ सत्य है—काल-चक के साथ साथ यह सत्य भी कमशः वल संग्रह करता जायगा। मैंने भारत के प्राचीन दार्शनिकों से इस प्रश्न का जो उत्तर पाया है, उसको, वर्तमान मानव-ज्ञान से समन्वित करके तुम्हारे सामने रखने की चेष्टा करूँगा।

हम देखते हैं कि इस प्राचीनतम प्रश्न के कई अंगों का उत्तर पहले से ही उपलब्ध था। प्रथम तो— जब सत् और असत् कुछ भी नहीं था, इस प्राचीन वैदिक वाक्य से प्रमाणित होता है कि एक समय ऐसा था, जब जगत् नहीं था, जब ये ग्रह-नक्षत्र, हमारी घरती माता, सागर, महासागर, नदी, शैलमाला, नगर, ग्राम, मानव जाति, अन्य प्राणी, उद्भिद्, पक्षी, यह अनन्त प्रकार की सृष्टि, यह सव कुछ भी नहीं था—यह बात पहले से ही मालूम थी। क्या हम इस विषय में सन्देह- रहित हैं ? यह सिद्धान्त किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह समझने की हम चेष्टा करेंगे। मनुष्य अपने चारों ओर क्या देखता है? एक छोटे से उद्भिद् को ही लो। मनुष्य देखता है कि उद्भिद् घीरे घीरे मिट्टी को फोड़कर उगता है, अन्त में बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष हो जाता है, फिर वह विनष्ट हो जाता है—केवल बीज छोड़ जाता है। वह मानो घूम-फिरकर एक वृत्त पूरा करता है। वीज से ही वह निक-लता है, फिर वृक्ष हो जाता है और उसके बाद फिर वीज में ही परिणत हो जाता है। पक्षी को देखो, किस प्रकार वह अण्डे में से निकलता है, सुन्दर पक्षी का रूप धारण करता है, कुछ दिन जीवित रहता है, अन्त में मर जाता है, और छोड़ जाता है अन्य कई अण्डे अर्थात् भावी पक्षियों के बीज। तिर्यग्जातियों के सम्वन्ध में भी इसी प्रकार होता है और मनुष्य के सम्बन्घ में भी। प्रत्येक पदार्थ मानो किसी वीज से, किसी मुल उपादान से, किसी सूक्ष्म आकार से आरम्भ होता है और स्थूल से स्थूलतर होता जाता है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है, और अन्त में फिर से उसी सूक्ष्म रूप में उसका लय हो जाता है। वृष्टि की एक वूँद, जिसमें अभी सुन्दर सूर्य-िकरणें खेल रही हैं, सागर से वाष्प के रूप में निकलकर ऐसे क्षेत्र में पहुँ-चती है, जहाँ पानी में परिणत हो जाती है, और फिर वाष्प के रूप में पून: परिणत होने के लिए समुद्र में पानी के रूप में आ गिरती है। हमारे चारों ओर स्थित प्रकृति की सारी वस्तुओं के सम्बन्ध में भी यही नियम है। हम जानते हैं कि आज हिमानी और नदियाँ वड़े वड़े पर्वतों पर कार्यशील हैं और उन्हें धीरे धीरे, परन्तु निश्चित रूप से, चूर चूर कर रही हैं, चूर चूरकर उन्हें बालू कर रही हैं। फिर वही वालू बहकर समुद्र में जाती है-समुद्र में स्तर पर स्तर जमती जाती है और अन्त में पहाड़ की भाँति कड़ी होकर भविष्य में पर्वत वन जाती है। वह पर्वत फिर से पिसकर वालू वन जायगा—वस यही कम है। वालुका से इन पर्वतमालाओं की उत्पत्ति है और वालुका में ही इनकी परिणति है।

यदि यह सत्य हो कि प्रकृति अपने सभी कार्यों में एकरूप है; यदि यह सत्य हो—और आज तक किसीने इसका खण्डन नहीं किया—कि एक छोटा सा वालू का कण जिस प्रणाली और नियम से सृष्ट होता है, प्रकाण्ड सूर्य, तारे, यहाँ तक कि सम्पूर्ण जगत्-ब्रह्माण्ड की सृष्टि में भी वही प्रणाली, वही एक नियम है; यदि यह सत्य हो कि एक परमाणु जिस ढंग से वनता है, सारा जगत् भी उसी ढंग से वनता है; यदि यह सत्य हो कि एक ही नियम समस्त जगत् में व्याप्त है, तो प्राचीन वैदिक भाषा में हम कह सकते हैं, "एक मिट्टी के ढेले को जान लेने पर हम जगत्-ब्रह्माण्ड में जितनी मिट्टी है, उस सवको जान सकते हैं।" एक छोटे से उद्भिद् को लेकर उसके जीवन-चरित की आलोचना करके हम जगत्-ब्रह्माण्ड का स्वरूप

जान सकते हैं। वालू के एक कण की गति का पर्यवेक्षण करके हम समस्त जगत् का रहस्य जान लेंगे। अतएव जगत्-ब्रह्माण्ड पर अपनी पूर्व आलोचना के फल का प्रयोग करने पर हम यही देखते हैं कि सभी वस्तुओं का आदि और अन्त प्रायः एक सा होता है। पर्वत की उत्पत्ति वालुका से है और वालुका में ही उसका अन्त है; वाष्प से नदी वनती है और नदी फिर वाष्प हो जाती है; वीज से उद्भिद् होता है और उद्भिद् फिर वीज वन जाता है; मानव-जीवन मनुष्य के वीजाणु से आता है और फिर से वीजाणु में ही चला जाता है । नक्षत्रपुंज, नदी, ग्रह, उपग्रह— सव कुछ नीहारिकामय अवस्था से आते हैं और फिर से उसी अवस्था में लौट जाते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं ? यही कि व्यक्त अर्थात् स्थूल अवस्था कार्य है और सूक्ष्म भाव उसका कारण है। समस्त दर्शनों के जनकस्वरूप महर्षि कपिल वहुत काल पहले से प्रदिशत कर चुके हैं, नाशः कारणलयः—'नाश का अर्थ है, कारण में लय हो जाना।' यदि इस मेज का नाज हो जाय, तो यह केवल अपने कारण-रूप में लौट जायगी-—फिर वह सूक्ष्म रूप भी उन परमाणुओं में वदल जायगा, जिनके मिश्रण से यह मेज नामक पदार्थ बना था। मनुष्य जब मर जाता है, तो जिन पंच-भृतों से उसके शरीर का निर्माण हुआ था, उन्होंमें उसका लय हो जाता है। इस पृथ्वी का जब घ्वंस हो जायगा, तब जिन भतों के योग से इसका निर्माण हुआ था, जन्हींमें वह फिर परिणत हो जायगी। इसीको नाश अर्थात् कारणलय कहते हैं। अतएव हमने सीखा कि कार्य और कारण अभिन्न हैं—भिन्न नहीं; कारण ही एक विशेष रूप घारण करने पर कार्य कहलाता है। जिन उपादानों से इस मेज की उत्पत्ति हुई, वे कारण हैं और मेज कार्य; और वे ही कारण यहाँ पर मेज के रूप में वर्तमान हैं। यह गिलास एक कार्य है—इसके कुछ कारण थे, वे ही कारण अभी इस कार्य में वर्तमान हैं। काँच नामक कुछ पदार्थ और, उसके साथ साथ वनाने-वाले के हाथों की शक्ति, इन दो उपादान और निमित्त कारणों के मेल से गिलास नामक यह आकार बना है। इसमें ये दोनों कारण वर्तमान हैं। जो शक्ति किसी वनानेवाले के हाथों में थी, वह संयोजक (adhesive) शक्ति के रूप में वर्तमान है—उसके न रहने पर गिलास के छोटे छोटे खण्ड पृथक् होकर विखर जायेंगे । फिर यह गिलास-रूप उपादान भी वर्तमान है। गिलास केवल इन सूक्ष्म कारणों की एक भिन्न रूप में अभिव्यक्ति मात्र है। यह गिलास यदि तोड़कर फेंक दी जाय, तो जो शक्ति संहति (adhesive power) के रूप में इसमें वर्तमान थी, वह लौट-कर फिर अपने उपादान में मिल जायगी, और गिलास के छोटे छोटे कण पुनः अपना पूर्व रूप घारण कर लेंगे, और तब तक उसी रूप में रहेंगे, जब तक वे पुनः एक नया रूप धारण नहीं कर लेते।

प्रत्येक कमिवकास के पूर्व कमसंकोच. की एक प्रक्रिया रहती है; अतएव जो क्षुद्र अणु वाद में महापुरुप हुआ, वह वास्तव में उसी महापुरुप की कमसंकुचित अवस्था है, वही वाद में महापुरुप-रूप में कमिवकिसत हो जाता है। यदि यह सत्य हो, तो फिर कमिवकासवादियों (followers of Darwin's evolution) के साथ हमारा कोई विवाद नहीं, क्योंकि हम कमदाः देखेंगे कि यदि वे छोग इस कमसंकोच की प्रक्रिया को स्वीकार कर लें, तो वे धर्म के नाशक न हो उसके प्रवल समर्थक हो जायेंगे।

अव तक हमने देखा कि शुन्य से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सभी वस्तुएँ अनन्त काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगी। केवल तरंगों की भाँति वे एक वार उठती हैं, फिर गिरती हैं। एक वार सूक्ष्म, अव्यक्त रूप में जाना, फिर स्यूल, व्यक्त रूप में आना—सारी प्रकृति में यह क्रमसंकोच और क्रमविकास की किया चल रही है। जीवन की निम्नतम अभिव्यक्ति से लेकर पूर्णतम मनुष्य में उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति की श्रेणी किसी अन्य वस्तु का क्रमसंकोच अवश्य रही है। . अव प्रश्त है—किसका कमसंकोच होगी ? कौन सा पदार्थ कमसंकुचित हुआ था ? ईश्वर । क्रमविकासवादी लोग कहेंगे कि तुम्हारी ईश्वर सम्बन्धी घारणा भुल है । कारण, तुम लोग कहते हो कि ईश्वर वृद्धियुक्त है, पर हम तो प्रतिदिन देखते हैं कि वृद्धि वहुत वाद में आती है। मनुष्य अयवा उच्चतर जन्तुओं में ही हम वृद्धि देखते हैं, पर इस वुद्धि का जन्म होने से पूर्व इस जगत् में लाखों वर्ष वीत चुके हैं। जो भी हो, तुम इन कमविकासवादियों की वातों से डरो मत, तुमने अभी जो नियम की खोज की है, उसका प्रयोग करके देखों - क्या सिद्धान्त निकलता है? तुमने देखा है कि वीज से ही वृक्ष का उद्भव है और वीज में ही उसकी परिणति। इसलिए आरम्म और अन्त समान हुए। पृथ्वी की उत्पत्ति उसके कारण से है और उस कारण में ही उसका विलय है। सभी वस्तुओं के सम्वन्व में यही वात है—हम देखते हैं कि आदि और अन्त दोनों समान हैं। इस प्रृंखला का अन्त कहाँ है ? हम जानते हैं कि आरम्भ जान रेने पर हम अन्त भी जान सकते हैं। इसी प्रकार अन्त जान छेने पर आदि भी जाना जा सकता है। इस समस्त क्रमविकासशील र्श्यंत्रला को, जिसका एक छोर जीविसार है, और दूसरा पूर्ण मानव, और संपूर्ण श्रेणी एक ही जीवन है। इस श्रेणी के अन्त में हम पूर्ण मानव को देखते हैं, अतएव आदि में भी वह होगा ही—यह निश्चित है । अतएव यह जीविसार अवश्य उच्चतम वृद्धि की कमसंकुचित अवस्था है। तुम इसको स्पप्ट रूप से भले ही न देख सको, पर वास्तव में वह क्रमसंकुचित वृद्धि ही अपने को व्यक्त कर रही है और इसी प्रकार अपने को व्यक्त करती रहेगी, जब तक वह पूर्णतम मानव के रूप में व्यक्त नहीं हो

जायगी। यह तत्त्व गणित के द्वारा निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। यदि ऊर्जासंघारणवाद (law of conservation of energy) सत्य हो, तो यह अवश्य मानना पड़ेगा कि यदि तुम किसी मशीन में पहले कूछ न डालो, तो उससे तूम कोई शक्ति प्राप्त न कर सकोगे। इंजन में पानी और कोयले के रूप में जितनी शक्ति डालोगे, ठीक उसी परिमाण में तुम्हें उसमें से शक्ति मिल सकती है, उससे थोड़ी सी भी कम या अधिक नहीं। मैंने अपनी देह में वाय, खाद्य और अन्यान्य पदार्थों के रूप में जितनी शक्ति का प्रयोग किया है, बस, उतने ही परिमाण में मैं कार्य करने में समर्थ होऊँगा। ये शक्तियाँ अपना रूप मात्र बदल लेती हैं। इस विश्व-ब्रह्माण्ड में हम जड़ तत्त्व का एक परमाणु या शक्ति का एक क्षुद्र अंश भी घटा-बढ़ा नहीं सकते। यदि ऐसा हो, तो फिर यह बृद्धि है क्या चीज? यदि वह जीविसार में वर्तमान न हो,तो यह मानना पड़ेगा कि उसकी उत्पत्ति अवश्य आकस्मिक है-तव तो, साथ ही, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि असत् (कुछ नहीं) से सत् (कुछ) की उत्पत्ति होती है। पर यह बिल्कुल असम्भव है। अतएव यह वात निस्सन्दिग्ध रूप से प्रमाणित होती है कि-जैसा हम अन्यान्य विषयों में देखते हैं--जहाँ से आरम्भ होता है, अन्त भी वहीं होता है; पर हाँ, कभी वह अव्यक्त रहता है और कभी व्यक्त। बस, इसी प्रकार वह पूर्ण मानव, मुक्त पुरुष, देव-मानव—जो प्रकृति के नियमों से वाहर चला गया है, जो सबके अतीत हो गया है, जिसे इस जन्म-मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं घूमना पड़ता, जिसे ईसाई ईसा-मानव, वौद्ध वुद्ध-मानव और योगी मुक्त पुरुष कहते हैं--इस शृंखला का एक छोर है और वहीं क्रमसंकुचित होकर उसके दूसरे छोर में जीविसार के रूप में वर्तमान है।

इस सिद्धांत को समग्र जगत् पर लागू करने से हम देखते हैं कि बुद्धि ही सृष्टि की प्रभु है, कारण है। जगत् के विषय में मानव की चरम धारणा क्या हो सकती है? वह है वृद्धि, बुद्धि की अभिव्यक्ति, जगत् के एक भाग का दूसरे भाग से समायोजन। प्राचीन सृष्टि-रचनावाद (design theory) इसीकी अभिव्यक्ति का एक प्रयास है। हम जड़वादियों के साथ यह मानने को तैयार हैं कि बुद्धि ही जगत् की अन्तिम वस्तु है—सृष्टि-क्रम में यही अन्तिम विकास है, पर साथ ही हम यह भी कहते हैं कि यदि यह अन्तिम विकास हो, तो आरम्भ में भी यही वर्तमान थी। जड़वादी कह सकते हैं, 'अच्छा, ठीक है, पर मनुष्य के जन्म के पहले तो लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उस समय तो बुद्धि का कोई अस्तित्व न था।' इस पर हमारा उत्तर है—हाँ, व्यक्त रूप में बुद्धि नहीं थी, लेकिन अव्यक्त रूप में यह अवश्य विद्यमान थी, और यह तो एक मानी हुई वात है कि पूर्ण मानव-रूप में प्रकाशित बुद्धि ही सृष्टि का अन्त है। तो फिर आदि क्या होगा? आदि भी बुद्धि

ही होगी। पहले वह बृद्धि कमसंकुचित होती है, अन्त में वही फिर कमविकसित होती है। अतएव इस जगत्-ब्रह्माण्ड में जो बृद्धि अब अभिव्यक्त हो रही है, उसकी समिष्ट अवश्य उस कमसंकुचित, सर्वव्यापी बृद्धि की ही अभिव्यक्ति है। इसी सर्वव्यापी, विश्वजनीन बृद्धि का नाम है ईश्वर। उसको फिर किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, इतना तो निश्चित है कि आदि में वही अनन्त विश्वव्यापी बृद्धि थी। वह विश्वजनीन बृद्धि कमसंकुचित हुई थी, और वही अपने को कमशः अभिव्यक्त कर रही है, जब तक कि वह पूर्ण मानव या ईसा-मानव या बुद्ध-मानव में परिणत नहीं हो जाती। तब वह फिर से अपने उत्पत्ति-स्थान में छौट जायगी। इसीलिए सभी शास्त्र कहते हैं, 'हम उनमें जीवित हैं, उनमें ही रहकर चलते हैं, उन्हींमें हमारी सत्ता है।' इसीलिए सभी शास्त्र घोषणा करते हैं, 'हम ईश्वर से आये हैं, फिर उन्हींमें लौट जायँगे।' विभिन्न धार्मिक परिभाषाओं से मत डरो, यदि परिभाषा से ही डरने लगे, तो फिर तुम दार्शनिक न वन सकोगे। धर्मतत्त्वज्ञ इस विश्वव्यापी वृद्धि को ही ईश्वर कहते हैं।

मुझसे अनेक बार पूछा गया है, "आप क्यों इस पुराने 'ईश्वर' (god) शब्द का व्यवहार करते हैं ?" तो इसका उत्तर यह है कि हमारे उद्देश्य के लिए यही सर्वोत्तम है। इससे अच्छा और कोई शब्द नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य की सारी आशाएँ और सुख इसी एक शब्द में केन्द्रित हैं। अब इस शब्द को बदलना असम्भव है। इस प्रकार के शब्द पहले-पहल वड़े वड़े साधु-महात्माओं द्वारा गढ़े गये थे और वे इन शब्दों का तात्पर्य अच्छी तरह समझते थे। घीरे घीरे जब समाज में उन शब्दों का प्रचार होने लगा, तब अज्ञ लोग भी उन शब्दों का व्यवहार कर<sup>ने</sup> लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि शब्दों की महिमा घटने लगी। स्मरणातीत काल से 'ईश्वर' शब्द का व्यवहार होता आया है। सर्वव्यापी वृद्धि का भाव तया जो कुछ महान् और पित्र है, सब इसी शब्द में निहित है। यदि कोई मुर्ख इस शब्द का व्यवहार करने में आपत्ति करता हो, तो क्या इसीलिए हमें इस शब्द को त्याग देना होगा ? एक दूसरा व्यक्ति भी आकर कह सकता है—'मेरे इस शब्द को लो।' फिर तीसरा भी अपना एक शब्द लेकर आयेगा। यदि यही कम चलता रहा, तो ऐसे व्यर्थ शब्दों का कोई अन्त न होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उस पुराने शब्द का ही व्यवहार करो; मन से अंधविश्वासों को दूर कर, इस महान् प्राचीन शब्द के थर्यं को ठीक तरह से समझकर, उसका ुँ और भी उत्तम रूप से व्यवहार करो। यदि तुम लोग समझते हो कि भाव-साहचर्य-विद्यान (law of association of ideas) किसे कहते हैं, तो तुमको पता चलेगा कि इस शब्द के साथ कितने ही महान् क्षोजस्वी भावों का संयोग है, लाखों मनुष्यों ने इस गब्द का व्यवहार किया है, करोड़ों आदिमियों ने इस शब्द की पूजा की है और जो कुछ सर्वोच्च एवं सुन्दरतम है, जो कुछ युक्तियुक्त, प्रेमास्पद और मानवीय भावों में महान् एवं सुन्दर है, वह समस्त इस शब्द से सम्बन्धित है। अतएव यह इन सब साहचर्य-भावों का संकेत देनेवाला कारण है, इसिलए इसका त्याग नहीं किया जा सकता। जो भी हो, यदि मैं तुम लोगों को केवल यह कहकर समझाने की चेप्टा करता कि ईश्वर ने जगत् की मृष्टि की है, तो तुम लोगों के निकट उसका कोई अर्थ न होता। फिर भी इस सब विचार आदि के बाद हम उस प्राचीन पुरुष के ही पास पहुँचे।

अतः हम देखते हैं कि जड़, शक्ति, मन, वुद्धि या अन्य दूसरे नामों से परिचित विभिन्न जागतिक शक्तियाँ उस विश्वव्यापी वृद्धि की ही अभिव्यक्ति हैं। जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो या अनुभव करते हो, सब उसीकी सृष्टि है—ठीक कहें, तो उसीका प्रक्षेप है; और भी ठीक कहें, तो सब कुछ स्वयं प्रभु ही है। सूर्य और ताराओं के रूप में वही उज्ज्वल भाव से विराज रहा है, वही घरती माता है, वहीं समुद्र है। वहीं बादलों के रूप में बरसता है, वहीं मृदु पवन है, जिससे हम साँस लेते हैं, वही शक्ति बनकर हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। वही भाषण है, भाषणदाता है, फिर सुननेवाला भी वही है। वही यह मंच है, जिस पर मैं खड़ा हुँ, वही यह आलोक है, जिससे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ; यह समस्त वही है। वह .. जगत् का उपादान और निमित्त कारण है, क्रमसंकुचित होकर वहीं अणु का रूप धारण करता है, फिर वही कमिवकिसत होकर पुनः ईश्वर वन जाता है। वही घीरे धीरे अवनत होकर क्षुद्रतम परमाणु हो जाता है, फिर वही घीरे घीरे अपना स्वरूप प्रकाशित करता हुआ अन्त में पुनः 'अपने' साथ युक्त हो जाता है—बस, यही जगत् का रहस्य है। 'तुम्हीं पुरुष हो, तुम्हीं स्त्री हो, यौवन के गर्व से भरे हुए भ्रमणशील नवयुवक भी तुम्हीं हो, फिर तुम्हीं बुढ़ापे में लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए मनुष्य हो, तुम्हीं समस्त वस्तुओं में हो, हे प्रभो ! तुम्हीं सव कुछ हो।" जगत्-प्रपंच की केवल इसी व्यास्या से मानव-युक्ति—मानव-वृद्धि परितृप्त होती है। सारांग यह कि हम उसीसे जन्म लेते हैं, उसीमें जीवित रहते हैं और उसीमें लौट जाते हैं।

१. क्वेताक्वतरोपनिषद् ॥४।३॥

## विरवः सूक्ष्म ब्रह्माण्ड

(२६ जनवरी, १८९६ को न्यूयार्क में दिया हुआ व्याख्यान)

स्वभाव से ही मनुष्य का मन बाह्य की ओर प्रवृत्त होता है, मानो वह इन्द्रियों के द्वारा शरीर के वाहर झाँकना चाहता हो। आँखें अवश्य देखेंगी, कान अवश्य सुनेंगे, इन्द्रियाँ अवश्य वाह्य जगत् को प्रत्यक्ष करेंगी। इसीलिए स्वभावतः प्रकृति का सौन्दर्य और महिमा मनुष्य की दृष्टि को एकदम आकृष्ट कर लेती है। मनुष्य ने पहले-पहल वहिर्जगत् के बारे में प्रश्न उठाया था—आकाश, नक्षत्रपुंज, नमो-मण्डल के अन्यान्य पदार्थसमूह, पृथ्वी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि वस्तुओं के विषय में प्रश्न किये गये थे। प्रत्येक प्राचीन घर्म में हमें कुछ न कुछ ऐसा परिचय मिलता ही है कि पहले-पहल मानव मन अन्धकार में टटोलता हुआ बाह्य जगत् में जो कुछ देख पाता था, उसीको पकड़ने की चेष्टा करता था। इसी तरह उसने नदी का एक अधिष्ठाता देवता, आकाश का अन्य अधिष्ठाता देवता, मेघ तथा वर्षा का एक दूसरा अधिप्ठाता देवता मान लिया। जिनको हम प्रकृति की शक्ति के नाम से जानते हैं, वे ही सचेतन पदार्थ में परिणत हो गयीं। किन्तु इस प्रश्न की जितनी अधिक गहराई से खोज होने लगी, इन बाह्य देवताओं से मानव के मन को उतनी ही अतृप्ति होने लगी। तव मानव की सारी शक्ति उसके अपने अन्दर प्रवाहित होने लगी-उसकी अपनी आत्मा के सम्बन्ध में प्रश्न होने लगे। बहिर्जगत् से यह प्रश्न अन्त-र्जगत् में आ पहुँचा। वहिर्जगत् का विश्लेपण हो जाने पर मनुष्य ने अन्तर्जगत् का विश्लेषण करना शुरू किया। यह अन्तःस्थ मनुष्य के सम्बन्ध में प्रश्न उच्चतर सम्यता से आता है, प्रकृति के विषय में गम्भीर अन्तर्दृष्टि से आता है, विकास के उच्चतर सोपान पर आरूढ़ होने से आता है।

यह अन्तर्मानव ही आज हमारी आलोचना का विषय है । अन्तर्मानव सम्बन्धी यह प्रश्न मनुष्य को जितना प्रिय है तथा उसके हृदय के जितना निकट है, उतना और कुछ नहीं। कितने करोड़ वार, कितने देशों में यह प्रश्न पूछा गया है। संन्यासी और सम्राट्, अमीर-ग़रीव, साघु या पापी—सभी नर-नारियों के मन में यह प्रश्न एक वार अवश्य उठा है कि इस क्षणभंगुर मानव जीवन में क्या कुछ भी शाश्वत नहीं है ? इस शरीर का अन्त होने पर क्या ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं मरता ?

जव यह देह धूल में मिल जाती है, तव क्या ऐसा कुछ नहीं रहता, जो जीवित रहता हो ? अग्नि से शरीर भस्मसात हो जाने पर क्या कुछ भी शेप नहीं रहता ? यदि रहता है, तो उसकी नियति क्या है ? वह जाता कहाँ है ? कहाँ से वह आया था ? ये प्रश्न बार बार पूछे गये हैं और जब तक यह सुष्टि रहेगी, जब तक मानव-मस्तिष्क की चिन्तन-क्रिया वन्द नहीं होगी, तब तक यह प्रश्न पूछा ही जायगा। इससे तुम लोग यह न समझो कि इसका उत्तर कभी मिला ही नहीं; जब कभी यह प्रश्न पूछा गया, तभी इसका उत्तर मिला है, और जैसे जैसे समय वीतता जायगा, वैसे वैसे इसका उत्तर अधिकाधिक वल संग्रह करता जायगा। वास्तव में तो, हजारों वर्ष पहले ही इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दे दिया गया था, और तव से अब तक वही उत्तर दुहराया जा रहा है, उसीको विशद और स्पष्ट करके हमारी बुद्धि के समक्ष उज्ज्वलतर रूप से रखा भर जा रहा है। अतएव हमें उस उत्तर को फिर से एक वार दुहरा भर देना है। हम इन सर्वग्रासी समस्याओं पर एक नया आलोक डालने का दम्भ नहीं भरते । हम तो चाहते हैं कि वर्तमान युग की भाषा में हम उस सनातन, महान् सत्य को प्रकाशित करें, प्राचीन लोगों के विचार हम आधुनिकों की भाषा में व्यक्त करें, दार्शनिकों के विचार लौकिक भाषा में प्रकट करें, देवताओं के विचार मनुष्यों की भाषा में कहें, ईश्वर के विचार मानव की दुर्वल भाषा में अभिन्यक्त करें, ताकि लोग उन्हें समझ सकें। क्योंकि हम वाद में देखेंगे कि जिस ईश्वरीय सत्ता से ये सव भाव निकले हैं, वह मनुष्य में भी वर्तमान है-जिस सत्ता ने इन विचारों की सुष्टि की है, वही मनुष्य में प्रकाशित होकर स्वयं इन्हें समझेगी।

मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। इस दर्शन-िकया के लिए किन किन वातों की आवश्यकता होती है ? पहले तो आंख—आंखें रहनी ही चाहिए। मेरी अन्य सय इन्द्रियां भले ही अच्छी रहें, पर यदि मेरी आंखें न हों, तो मैं तुम लोगों को न देख सकूँगा। अतएव पहले मेरी आंखें अवश्य रहनी चाहिए। दूसरे, आंखों के पीछे और कुछ रहने की आवश्यकता है, और वही असल में दर्शनेन्द्रिय है। यह यदि हममें न हो, तो दर्शन-िक्रया असम्भव है। वस्तुतः आंखें इन्द्रिय नहीं हैं, वे तो द्रिट को यंत्र मात्र हैं। यथायं इन्द्रिय चक्षु के पीछे है—वह मस्तिष्क में अवस्थित नाड़ी-केन्द्र है। यदि यह केन्द्र किसी प्रकार नष्ट हो जाय, तो स्वच्छ चनुद्रय रहते हुए भी मनुष्य कुछ देख न सकेगा। अतएव दर्शन-िक्रया के लिए इस असली इन्द्रिय का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है। हमारी अन्यान्य इन्द्रियों के वारे में भी ठीक ऐसा ही है। वाहर के कान ध्वनि-कम्प को भीतर ले जाने के यन्त्र मात्र हैं, उसकों मस्तिष्क में स्थित केन्द्र तक पहुँचना चाहिए। पर इतने से ही श्रवण-ित्रया

पूर्ण नहीं हो जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि पुस्तकालय में वैठकर तुम ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, घड़ी में वारह वजता है, पर तुम्हें वह व्विन सुनायी नहीं देती। क्यों ? वहाँ घ्वनि तो है, वायु-स्पन्दन, कान और केन्द्र भी वहाँ हैं और कान के माध्यम से केन्द्र तक स्पन्दन पहुँच भी गये हैं, पर तो भी तुम नहीं सुन पाते। किस चीज की कमी थीं ? इस इन्द्रिय के साथ मन का योग नहीं था। अतएव हम देखते हैं कि मन का रहना भी नितान्त आवश्यक है। पहले चाहिए वहिर्यन्त्र, यह वहिर्यन्त्र मानो विपय को वहन कर इन्द्रिय के निकट ले जाता है; फिर उस इन्द्रिय के साथ मन को युक्त रहना चाहिए। जव मस्तिष्क में अवस्थित इन्द्रिय से मन का योग नहीं रहता, तव कर्ण-यन्त्र और मस्तिष्क के केन्द्र पर भले ही कोई विषय आकर टकराये, पर हमें उसका अनुभव न होगा। मन भी केवल वाहक है, वह इस विपय की संवे-दना को और भी आगे ले जाकर वुद्धि को ग्रहण कराता है। वुद्धि उसके सम्वन्ध में निश्चय करती है, पर इतने से ही नहीं हुआ। बुद्धि को उसे फिर और भी भीतर ले जाकर शरीर के राजा आत्मा के पास पहुँचाना पड़ता है। उसके पास पहुँचने पर वह आदेश देती है, "हाँ, यह करो" या "मत करो।" तव जिस क्रम से वह विषय-संवेदना केन्द्र में गयी थी, ठीक उसी कम से वह वहिर्यन्त्र में आती है-पहले वुद्धि में, उसके वाद मन में, फिर मस्तिष्क-केन्द्र में और अन्त में वहिर्यन्त्र में; तभी विषय-ज्ञान की किया पूरी होती है।

ये सव यन्त्र मनुष्य की स्यूल देह में अवस्थित हैं, पर मन और वृद्धि नहीं।
मन और वृद्धि तो उसमें हैं, जिसे हिन्दू शास्त्र सूक्ष्म शरीर कहते हैं और ईसाईशास्त्र आध्यात्मिक शरीर। वह इस स्यूल शरीर से अवश्य वहुत ही सूक्ष्म है,
परन्तु फिर भी वह आत्मा नहीं है। आत्मा इन सबके अतीत है। कुछ ही दिनों
में स्यूल शरीर का अन्त हो जाता है—िकसी मामूली कारण से ही उसमें
क्षोभ पैदा हो जाता है और वह नष्ट हो जा सकता है। पर सूक्ष्म शरीर इतनी
आसानी से नष्ट नहीं होता, फिर भी वह कभी सवल और कभी दुर्वल होता रहता
है। हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों में मन का उतना जोर नहीं रहता। फिर, शरीर
में वल रहने से मन भी सवल रहता है; विविध औपविधाँ मन पर अपना प्रभाव
डालती हैं। वाहर की वस्तुएँ उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, और वह भी
वाह्य जगत् पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे शरीर में उन्नति और अवनति
होती है, वैसे ही मन भी कभी सवल और कभी निर्वल हो जाता है; अतः मन आत्मा
नहीं है; क्योंकि आत्मा कभी जीर्ण या क्षयग्रस्त नहीं होती। यह हम कैसे जान
सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि मन के पीछे और भी कुछ है? चूंकि जान
सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि मन के पीछे और भी कुछ है? चूंकि जान

ऐसी कोई जड़ वस्तु दृष्ट नहीं होती, जिसमें स्वरूपतः ज्ञान है। जड़भूत स्वयं ही अपने को कभी प्रकाशित नहीं कर सकता। बुद्धि ही समस्त जड़ को प्रकाशित करती है। यह जो सामने हॉल (बड़ा कमरा) देख रहे हो, बुद्धि को ही इसका मूल कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी बुद्धि के सहारे हम उसका अस्तित्व अनुभव नहीं कर सकते थे। यह शरीर स्वप्रकाश नहीं है—यदि वैसा होता, तो फिर मृत शरीर भी स्वप्रकाश होता। मन अथवा आध्यात्मिक शरीर भी स्वप्रकाश नहीं हो सकता। वे ज्ञानस्वरूप नहीं हैं। जो स्वप्रकाश है, उसका कभी क्षय नहीं होता। जो दूसरे के आलोक से आलोकित है, उसका आलोक कभी रहता है और कभी नहीं। पर जो स्वयं आलोकस्वरूप है, उसके आलोक का आविर्भावतिरोभाव, हास या वृद्धि कैसी? हम देखते हैं कि चन्द्रमा का क्षय होता है, फिर उसकी कला बढ़ती जाती है—क्योंकि वह सूर्य के आलोक से आलोकित है। यदि लोहे का गोला आग में डाल दिया जाय और लाल होने तक गरम किया जाय, तो उससे आलोक निकलता रहेगा; पर वह दूसरे का आलोक है, इसलिए वह शोध ही लुप्त हो जायगा। अतएव उसी आलोक का क्षय होता है, जो स्वप्रकाश न हो, जो दूसरे से उधार लिया हुआ हो।

अब हमने देखा कि यह स्थुल देह स्वप्रकाश नहीं है, वह स्वयं अपने को नहीं जान सकती। मन भी स्वयं को नहीं जान सकता। क्यों? इसलिए कि मन की शक्ति में ह्रास-वृद्धि होती रहती है--कभी वह सवल रहता है, तो कभी वह दुवंल हो जाता है। कारण, सभी प्रकार की बाह्य वस्तुएँ उस पर अपना अपना प्रभाव डालकर उसे शक्तिशाली भी बना सकती हैं और शक्तिहीन भी। अतएव मन के माध्यम से जो आलोक आ रहा है, वह उसका निजी आलोक नहीं है। तव वह किसका है ? वह अवश्य ऐसा आलोक है, जो किसी दूसरे से उधार नहीं लिया जा सकता है, जो किसी दूसरे आलोक का प्रतिविम्ब भी नहीं है, पर जो स्वयं आलोकस्वरूप है। अतएव वह आलोक या ज्ञान, उस पुरुष का स्वरूप होने के कारण, कभी नष्ट या क्षीण नहीं होता—वह न तो कभी बलवान हो सकता है, न कमजोर। वह स्वप्रकाश है—वह आलोकस्वरूप है। यह वात नहीं कि 'आत्मा को ज्ञान होता है', वरन् वह तो ज्ञानस्वरूप है। यह नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है, वरन वह स्वयं अस्तित्वस्वरूप है। आत्मा सुखी है, ऐसी वात नहीं, आत्मा तो सुखस्वरूप है। जो सुखी होता है, वह उस सुख को किसी दूसरे से प्राप्त करता है-वह अन्य किसीका प्रतिबिम्ब है। जिसको ज्ञान है, उसने अवश्य उस ज्ञान को किसी दूसरे से प्राप्त किया है, वह ज्ञान प्रतिविम्बस्वरूप है। जिसका अस्तित्व सापेक्ष है, उसका वह अस्तित्व दूसरे किसीके अस्तित्व पर निर्भर करता है। जहाँ कहीं गुण हों, वहाँ समझना चाहिए कि वे गुण गुणी में प्रतिविम्वित हुए हैं। पर ज्ञान, अस्तित्व या आनन्द—ये आत्मा के गुण या वर्म नहीं हैं, वे तो आत्मा के स्वरूप हैं।

फिर, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम इस वात को क्यों स्वीकार कर लें ? हम यह क्यों स्वीकार कर लें कि आनन्द, ज्ञान और स्वप्रकाशत्व आत्मा के स्वरूप हैं, आत्मा के उघार लिये गुण नहीं ? किन्तु प्रश्न पूछा जा सकता है—यह क्यों नहीं मान लेते कि आत्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान और आनन्द भी उसी तरह दूसरे से लिये हुए हैं, जैसे शरीर का प्रकाशत्व मन से ही लिया हुआ है। इस तरह मान लेने से दोप यह होगा कि ऐसी स्वीकृति का फिर कहीं अन्त न होगा; —पुनः प्रश्न उठेगा कि इस आत्मा को फिर कहाँ से आलोक मिला? यदि कहों कि दूसरी किसी आत्मा से मिला, तो फिर इस दूसरी आत्मा ने ही कहाँ से वह आलोक प्राप्त किया ? अतएव, अन्त में हमें ऐसे एक स्थान पर रुकना होगा, जिसका आलोक दूसरे से नहीं आया है। इसलिए इस विषय में न्यायसंगत सिद्धान्त यही है कि जहाँ पहले ही स्वप्रकाशत्व दिखायी दे, वस वहीं रुक जाना, और अविक आगे न वढ़ना।

अतएव हमने देखा कि पहले मनुष्य की यह स्यूल देह है, उसके पीछे मन, वृद्धि, अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर है और उसके भी पश्चात् मनुष्य का प्रकृत स्वरूप—आत्मा—विद्यमान है। हमने देखा है कि स्यूल शरीर की सारी शक्तियाँ मन से प्राप्त होती हैं और मन या सूक्ष्म शरीर आत्मा के आलोक से आलोकित है।

अव आत्मा के स्वरूप के वारे में विविध प्रश्न उठते हैं। आत्मा स्वप्नकाश है, सिच्चिदानन्द ही आत्मा का स्वरूप है, इस युक्ति से यदि आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाय, तो स्वभावतः ही यह प्रमाणित होता है कि उसकी सृष्टि नहीं होती। जो स्वप्रकाश है, जो अन्य-वस्तु-निरपेक्ष है, वह कभी किसीका कार्य नहीं हो सकता। अतएव सर्वदा ही उसका अस्तित्व था। ऐसा समय कभी न था, जब उसका अस्तित्व न था; क्योंकि यदि तुम कहो कि एक समय आत्मा का अस्तित्व नहीं था, तो प्रश्न यह है कि उस समय फिर काल कहाँ अवस्थित था? काल तो आत्मा में ही अवस्थित है। जब मन में आत्मा की शक्ति प्रतिविम्वित होती है और मन चिन्तन-कार्य में लग जाता है, तभी काल की उत्पत्ति होती है। जब आत्मा नहीं थी, तो विचार भी नहीं था, और विचार न रहने से काल भी नहीं रह सकता। अतएव जब काल आत्मा में अवस्थित है, तब भला हम यह कैसे कह सकते हैं कि आत्मा काल में अवस्थित है? उसका न तो जन्म है, न मृत्यु, वह केवल विभिन्न स्तरों में से होती हुई आगे वढ़ रही है—चीरे घीरे अपने को निम्नावस्था से उच्च

उच्च भावों में प्रकाशित कर रही है। मन के माध्यम से शरीर पर कार्य करके वह अपनी महिमा का विकास कर रही है, और शरीर से वहिर्जगत् का ग्रहण तथा अनुभव कर रही है। वह एक शरीर ग्रहण कर उसका उपयोग करती है; और जब उस शरीर के द्वारा और कोई कार्य होने की सम्भावना नहीं रहती, तब वह दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है; और इसी प्रकार कम आगे चलता रहता है।

अब आत्मा के पुनर्जन्म का रोचक प्रश्न आता है। पुनर्जन्म के नाम से लोग कभी कभी डर जाते हैं, और अंधविश्वासों ने उनमें इस तरह अपनी जड़ें जमा रखी हैं कि विचारशील व्यक्ति भी विश्वास कर लेते हैं कि वे शून्य से पैदा हुए हैं, और फिर महायुक्ति के साथ यह सिद्धान्त स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि यद्यपि हम शन्य से आये हैं, फिर भी हम चिरकाल तक रहेंगे। जो शन्य से आया है, वह अवश्य शून्य में ही मिल जायगा। हममें से कोई भी शून्य से नहीं आया, इस-लिए हम शून्य में नहीं मिट जायेंगे। हम अनन्त काल से विद्यमान हैं और रहेंगे, और विश्व-ब्रह्माण्ड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो हम लोगों का अस्तित्व मिटा सके। इस पुनर्जन्मवाद से हमें किसी तरह डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो मानव की नैतिक उन्नति का प्रधान सहायक है। चिन्तनशील व्यक्तियों का यही न्यायसंगत सिद्धान्त है। यदि भविष्य में चिरकारु के लिए तुम्हारा अस्तित्व रहना सम्भव हो, तो यह भी सच है कि अनादि काल से तुम्हारा अस्तित्व था; इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इस मत के विरुद्ध कई आपत्तियाँ उठायी गयी हैं, मैं उनका निराकरण करने की चेष्टा करूँगा। यद्यपि तुममें से अनेक इन आपत्तियों को साधारण सी समझेंगे, फिर भी हमें इनका उत्तर देना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्तनशील व्यक्ति भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों की सी बातें किया करते हैं। लोग जो कहते है कि 'इतना कोई असंगत मत नहीं, जिसके समर्थन के लिए कोई दार्शनिक न मिले', यह विल्कुल सच है। पहली शंका यह है कि हमें अपने जन्म-जन्मान्तर की बातें क्यों याद नहीं रहतीं ? इस पर यह पूछा जा सकता है कि क्या इसी जन्म की सब बीती घटनाओं को हम याद रख सकते हैं ? तुममें से कितनों को वचपन की घटनाएँ स्मरण हैं ? किसीको नहीं। अतएव यदि अस्तित्व स्मृति-शक्ति पर निर्भर रहता हो, तव तो कहना पड़ेगा कि शिशुरूप में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय की कोई बात तुमको याद नहीं है । अतः यह कहना निरी मूर्खता है कि हम अपने पूर्व जन्म का अस्तित्व तभी स्वीकार करेंगे, जब हम उसे स्मरण कर सकें। पूर्व जन्म की बातें भला क्यों हमारी स्मृति में रहें ? उस समय का मस्तिष्क अब नहीं है--वह विल्कुल नष्ट हो गया है और एक नये मस्तिष्क की रचना हुई है। अतीत काल के संस्कारों

का जो समिष्टिभूत फल है, वही हमारे मस्तिष्क में आया है—उसीको लेकर मन हमारे इस शरीर में अवस्थित है।

में अभी जो कुछ हूँ, वह मेरे अनन्त अतीत काल के कर्मो का फल है और भला में उस सारे अतीत का स्मरण क्यों करूँ? जब हम सुनते हैं कि प्राचीन काल के किसी सायु, पैगम्बर या ऋषि ने सत्य का प्रत्यक्ष करके कुछ कहा है, तो हम कह देते हैं कि वह मूर्ख है; परन्तु यदि कोई कहे कि यह हक्सले का मत है या यह टिण्डल ने वताया है, तो उसे अवश्य ही सत्य होना चाहिए, और उसे हम स्वयंसिद्ध मान लेते हैं। प्राचीन अंवविश्वासों की जगह हम आधुनिक अंवविश्वास ले आये हैं, धर्म के प्राचीन पोपों के वदले हमने विज्ञान के आधुनिक पोपों को विठा दिया है! अतएव हमने देला कि स्मृति सम्वन्धी यह शंका खोखली है। और पुनर्जन्म के वारे में जो सव आपत्तियाँ उठायी जाती हैं, उनमें यही एकमात्र ऐसी है, जिस पर विज्ञ लोग चर्चा कर सकते हैं। यद्यपि हमने देखा कि पुनर्जन्मवाद सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि साथ ही स्मृति भी रहनी चाहिए, फिर भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अनेक दृष्टान्त ऐसे हैं, जिनमें ऐसी स्मृति प्राप्त हुई है, और जिस जन्म में तुम लोगों को मुक्ति लाभ होगा, उस जन्म में तुम लोग भी ऐसी स्मृति के अधिकारी वन जाओगे। तभी तुमको मालूम होगा कि जगत् स्वप्न सा है, तभी तुम हृदय के अन्तस्तल से अनुभव करोगे कि तुम इस जगत् में नट मात्र हो और यह जगत् एक रंगभूमि है, तभी प्रचण्ड अनासक्ति का भाव तुम्हारे भीतर उदित होगा, तभी सारी भोग-वासनाएँ— जीवन के प्रति यह प्रगाढ़ ममता—यह संसार चिरकाल के लिए लुप्त हो जायगा। तव तुम स्पप्ट देख पाओगे कि जगत् में तुम कितनी वार आये, कितने लाखों वार तुमने माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्वामी, स्त्री, वन्यु, ऐश्वर्य, शक्ति आदि लेकर जीवन काटा। यह सब कितनी वार आया और कितनी वार गया! कितनी वार तुम संसार-तरंग के सर्वोच्च शिखर पर चढ़े और कितनी वार नैराझ्य के अतल गर्त . में समा गये। जव स्मृति यह सब तुम्हारे मन में ला देगी, तभी तुम बीर से खड़े हो सकोगे और संसार के कटाक्षों को हँसकर उड़ा दे सकोगे। तभी वीर की भाँति खड़े होकर तुम कह सकोगे, "मृत्यु, तुझसे भी मैं नहीं डरता, क्यों तू व्यर्थ मुझे डराने की चेप्टा कर रही है ?" सभी इस अवस्था की प्राप्ति करेंगे।

आत्मा के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में क्या कोई युक्तियुक्त प्रमाण है? अब तक हम शंका का समाधान कर रहे थे, दिखा रहे थे कि पुनर्जन्मवाद के विरोध में जो दलीलें उठायी जाती हैं, वे खोखली हैं। अब पुनर्जन्मवाद के पक्ष में जो जो युक्तियाँ हैं, उनकी हम आलोचना करेंगे। पुनर्जन्मवाद के विना ज्ञान असम्भव है। मान

लो, मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा। मैंने कैसे जाना कि वह कुत्ता ही है ? ज्यों ही मेरे मन पर उसकी छाप पड़ी, त्यों ही उसे मैं अपने मन के पूर्व संस्कारों के साथ मिलाने लगा। मैंने देखा कि वहाँ धेरे समस्त पूर्व संस्कार स्तर में सजे हुए हैं। ज्यों ही कोई नया विषय आयां, त्यों ही मैं प्राचीन संस्कारों के साथ उसे मिलाने लगा। और जब मैंने अनुभव किया कि हाँ, उसीकी भाँति और भी कई संस्कार वहाँ विद्यमान हैं, तो बस मैं तृप्त हो गया। मैंने तब जाना कि उसे कुत्ता कहते हैं, क्योंकि पहले के कई संस्कारों के साथ वह मिल गया। जब हम उस प्रकार का कोई संस्कार अपने भीतर नहीं देख पाते, तब हममें असन्तोष पैदा होता है। इसीको 'अज्ञान' कहते हैं। और सन्तोष मिल जाना ही 'ज्ञान' कहलाता है। जब एक सेव गिरा, तो मनुष्य को असन्तोष हुआ । इसके बाद मनुष्य ने क्रमशः इसी प्रकार की कई घटनाएँ देखीं—शृंखला की तरह ये घटनाएँ एक दूसरे से वँधी हुई थीं। यह प्रांखला क्या थी ? वह श्रांखला यह थी कि सभी सेब गिरते हैं। और इसको उसने 'गुरुत्वाकर्षण' नाम दे दिया। अतएव हमने देखा कि पहले की अनुभूतियाँ न रहने से कोई नयी अनुभूति प्राप्त करनी असम्भव है, क्योंकि उस नयी अनुभूति से तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकेगा। अतएव यदि कुछ यूरोपीय दार्शनिकों का यह मत कि 'पैदा होते समय बच्चा संस्कारशून्य मन लेकर आता है', सच हो, तो फिर वह बौद्धिक शक्ति अर्जित ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि नयी अनुभृति मिलाने के लिए उसमें कोई संस्कार ही नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की ज्ञानार्जन की क्षमता भिन्न होती है। इससे सिद्ध होता है कि हम सब अपने पृथक् ज्ञान-भांडार के साथ आते हैं। ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है, जानने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम मृत्यु का भय सर्वत्र देख पाते हैं, पर क्यों ? अभी पैदा हुआ मुरगी का वच्चा चील को आते देख अपनी माँ के पास भाग जाता है। उसने कहाँ से तथा कैसे सीखा कि चील मुरगी के बच्चों को ला जाती है ? इसकी एक पुरानी व्याख्या है, पर उसे व्याख्या कहा ही नहीं जा सकता। उसे लोग मूल या जन्मजात-प्रवृत्ति (instinct) कहते हैं। मुरगी के उस छोटे से बच्चे में कहाँ से मरने का डर आया ? अण्डे से अभी अभी निकली वतक पानी के निकट आते ही क्यों कूद पड़ती है और तैरने लगती है ? वह तो पहले कभी तैरना नहीं जानती थी, और न पहले उसने किसीको तैरते ही देखा है। लोग कहते हैं कि वह जन्मजात-प्रवृत्ति है। यह तो हमने एक लम्बा-चौड़ा शब्द प्रयोग किया अवश्य, पर उसमें हमें कोई नयी वात नहीं मिलती। अव आलोचना की जाय कि यह जन्मजात-प्रवृत्ति है क्या। हमारे भीतर अनेक प्रकार की जन्मजात-प्रवृत्तियाँ हैं। मान लो, एक वच्चे ने पियानो वजाना सीखना शुरू

किया। पहले उसे प्रत्येक परदे की ओर नज़र रखते हुए अंगुलियों को चलाना पड़ता है, पर कुछ महीने, कुछ साल अभ्यास करते करते अंगुलियाँ अपने आप ठीक ठीक स्थानों पर चलने लगती हैं, वह स्वाभाविक हो जाता है। एक समय जिसमें ज्ञानपूर्वक इच्छा को लगाना पड़ता था, उसमें जब उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, अर्थात् जब ज्ञानपूर्वक इच्छा लगाये विना ही वह सम्पन्न होने लगता है, तो उसीको स्वाभाविक ज्ञान या सहज प्रेरणा कहते हैं। पहले वह इच्छा के साथ होता था, वाद में उसमें इच्छा का कोई प्रयोजन न रहा। पर जन्मजात-प्रवृत्ति का तत्त्व अव भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो आघा रह गया है। वह यह कि जो सब कार्य आज हमारे लिए स्वामाविक हैं, लगभग उन सभी को हम अपनी इच्छा के वश में ला सकते हैं। शरीर की प्रत्येक पेशी को हम अपने वश में ला सकते हैं। आजकल यह विषय हम सवों को अच्छी तरह से ज्ञात है। अतएव अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों उपायों से यह प्रमाणित कर दिया गया कि जिसे हम जन्मजात-प्रवृत्ति कहते हैं, वह इच्छा से किये गये कार्य का श्रष्ट भाव मात्र है। अतएव जब सारी प्रकृति में एक ही नियम का राज्य है, तो समग्र सृष्टि में 'उपमान' प्रमाण का प्रयोग करके हम इस सिद्धान्त पर पहेँच सकते हैं कि तिर्यक् जाति और मनुष्य में जो जन्मजात-प्रवृत्ति है, वह इच्छा का ही भ्रष्ट भाव मात्र है।

वहिर्जगत् में हमें जो नियम मिला या कि 'प्रत्येक कमिवकास-प्रिक्या के पहले एक कमसंकोच-प्रिक्या रहती है और कमसंकोच के साथ साथ कमिवकास भी रहता है', उसका प्रयोग करने पर हमें जन्मजात-प्रवृत्ति की कौन सी व्याख्या मिलती है ? यही कि जन्मजात-प्रवृत्ति विचारपूर्वक कार्य का कमसंकुचित भाव है, अतएव मनुष्य अथवा पशु में जिसे हम जन्मजात-प्रवृत्ति कहते हैं, वह अवश्य पूर्ववर्ती इच्छाकृत कार्य का कमसंकोच भाव होगा। और 'इच्छाकृत कार्य' कहने से ही यह स्वीकृत हो जाता है कि पहले हमने अभिज्ञता या अनुभव प्राप्त किया था। पूर्वकृत कार्य से यह संस्कार आया था और यह अब भी विद्यमान है। मरने का भय, जन्म से ही तैरने लगना तथा मनुष्य में जितने भी अनिच्छाकृत, सहज कार्य पाये जाते हैं, वे सभी पूर्व कार्य, पूर्वानुभूति के फल हैं—वे ही अव सहज प्रेरणा के रूप में परिणत हो गये हैं। अव तक तो हम विचार में आसानी से आगे वढ़ते रहे और यहाँ तक आधुनिक विज्ञान भी हमारा सहायक रहा। आधुनिक वैज्ञानिक घीरे घीरे प्राचीन ऋषियों से सहमत हो रहे हैं और जहाँ तक उन्होंने ऐसा किया है, वहाँ तक पूर्ण सहमित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी कुछ अनुभूतियों की समिष्ट लेकर जन्म लेता है; वे यह

विश्व: सुक्ष्म ब्रह्माण्ड

भी मानते हैं कि मन के ये सब कार्य पूर्वानुभूति के फल हैं। पर यहाँ पर वे और एक शंका उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह कहने की क्या आवश्यकता है कि ये अनुभूतियाँ आत्मा की हैं? वे सब शरीर और केवल शरीर के ही धर्म हैं, यह क्यों न कहें? उसे आनुवंशिक संक्रमण (hereditary transmission) क्यों न कहें? यही अन्तिम प्रश्न है। जिन सब संस्कारों को लेकर मैंने जन्म लिया है, वे मेरे पूर्वजों के संचित संस्कार हैं, ऐसा हम क्यों न कहें? छोटे जीवाणु से लेकर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तक सबों के कर्म-संस्कार मुझमें हैं, पर वे सब आनुवंशिक संक्रमण के कारण ही मुझमें आये है। ऐसा कहने में अड़चन कौन सी है? यह प्रश्न बहुत ही सूक्ष्म है। इस आनुवंशिक संक्रमण को कुछ अंश तक हम मानते भी हैं। लेकिन बस यहीं तक मानते हैं कि इससे आत्मा को रहने लायक एक स्थान मिल जाता है। हम अपने पूर्व कर्मों के द्वारा एक शरीरविशेष का आश्रय लेते हैं और उस शरीरविशेष का उपयुक्त उपादान आत्मा उन्हीं लोगों से ग्रहण करती है, जिन्होंने उस आत्मा को सन्तान के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं को उपयुक्त बना लिया है।

आनुवंशिक संक्रमणवाद (doctrine of heredity) बिना किसी प्रमाण के ही एक अद्भुत बात मान लेता है कि अनुभवों का आलेखन जड़ द्रव्य में हो सकता है, और यह अनुभव जड़ द्रव्य में संकुचित हो जाते हैं। मन के संस्कारों की छाप जड़ तत्त्व में रह सकती है। जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ, तब मेरे चित्त-सरोवर में एक तरंग उठ जाती है। यह तरंग थोड़े समय बाद लुप्त हो जाती है, पर सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहती है। हम यह समझ सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि भौतिक संस्कार शरीर में रह सकते हैं। किन्तु इसका क्या प्रमाण है कि मानसिक संस्कार शरीर में रहते हैं, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा ये संस्कार संचारित होते हैं? अच्छा, माना कि मन के प्रत्येक संस्कार का शरीर में रहना सम्भव है; यह भी माना कि आनुवंशिकता के अनुसार आदिम मनुष्य से लेकर समस्त पूर्वजों के संस्कार मेरे पिता के शरीर में वर्तमान हैं; पर पूछता हूँ कि वे सब संस्कार मेरे शरीर में कैसे आये ? तुम शायद कहो-जीवाणु-कोष (bio-plasmic cell) के द्वारा। किन्तु यह कैसे सम्भव है, क्योंकि पिता का शरीर तो सन्तान में सम्पूर्ण रूप से नहीं आता? एक ही माता-पिता की कई सन्तानें हो सकती हैं। अतः यह आनुवंशिक संक्रमणवाद मान लेने पर तो हमें यह भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक सन्तान के जन्म के साथ ही साथ माता-पिता को अपने निजी संस्कारों का कुछ अंश खोना पड़ेगा, (चूंकि उन लोगों के मत से संचारक और जिसमें संचार होता हो वह, एक अर्थात् भौतिक हैं); और

दोप है, जिनकी कृपा-वायु दिन-रात वह रही है, जिनकी दया का अन्त नहीं है? हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। उनका सूर्य दुर्वल, वलवान सबके लिए उगता है। सायु, पापी सभी के लिए उनकी वायु वह रही है। वे सबके प्रभु हैं, पिता हैं, दयामय और समदर्शी हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम छोटी छोटी चीज़ों को जिस दृष्टि से देखते हैं, वे भी उसी दृष्टि से देखते हैं ? भगवान् के सम्बन्ध में यह कितनी भ्रष्ट घारणा है! पिल्लों की तरह हम यहाँ पर नाना विषयों के लिए प्राणपण से संघर्ष कर रहे हैं और मूर्ख की तरह समझते हैं कि भगवान भी उन विषयों को ठीक उसी तरह सत्य समझकर ग्रहण करेंगे। इन पिल्लों के इस खेल का क्या अर्थ है, भगवान् यह अच्छी तरह जानते हैं। उन पर सब दोप लाद देना या यह कहना कि वे ही दण्ड-पुरस्कार देने के मालिक़ हैं, मूर्खता की वातें हैं। वे किसीको न दण्ड देते हैं, न पुरस्कार । प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्या में हर एक जीव उनकी अनन्त दया प्राप्त करने का अधिकारी है। उसका किस प्रकार उपयोग किया जाय, यह हम पर निर्भर करता है। मनुष्य, ईश्वर या और किसी पर दोष लादने की चेष्टा न करो। जब तुम कष्ट पाते हो, तो अपने को ही उसके लिए दोपी समझो और जिससे अपना कल्याण हो सके, उसीकी चेण्टा करो ।

पूर्वोक्त समस्या का यही समाधान है। जो लोग अपने दु:खों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी वनाते हैं (और दु:ख की वात तो यह है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है), वे साधारणतया अभागे और दुर्वल-मस्तिष्क हैं। अपने ही कर्म-दोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं, और अब वे दूसरों को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। पर इससे उनकी दशा में तिनक भी परिवर्तन नहीं होता—उनका कोई उपकार नहीं होता, वरन् दूसरों पर दोप लादने की चेण्टा करने के कारण वे और भी दुर्बल वन जाते हैं। अतएव अपने दोष के लिए तुम किसीको उत्तरदायी न समझो, अपने ही पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो, सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं, वे हमारे ही किये हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाय, तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किये जा सकते हैं। जो कुछ हमने सृष्ट किया है, उसका हम घ्वंस भी कर सकते हैं; जो कुछ दूसरों ने किया है, उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान होओ । सब उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर लो—यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ वल या सहायता चाहो, सव तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञानरूप शक्ति के सहारे तुम वल प्राप्त करो और

अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। गतस्य शोचना नास्ति—अब तो सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम सदैव यह बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य संचित रहेगा; और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत्-विचार और असत्-कार्य शेरों की, तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सत्-विचार और सत्-कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं।

## ग्रमरत्व

## (अमेरिका में दिया हुआ भाषण)

जीवात्मा के अमरत्व के प्रश्न के सिवा अन्य कौन सा प्रश्न अधिक बार पूछा गया है, अन्य किस तत्त्व के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए मनुष्य ने सारे जगत् की इतनी अधिक खोज की है, अन्य कौन सा प्रश्न मानव-हृदय को इतना प्रिय और उसके इतना निकट है, अन्य कौन सा प्रश्न हमारे अस्तित्व के साथ इतने अच्छेच भाव से सम्बन्धित है ? यह कवियों की कल्पना का विषय रहा है; साधु, महात्मा, ज्ञानी सभी के गम्भीर चिन्तन का विषय रहा है, सिंहासन पर बैठे हुए राजाओं ने इस पर विचार किया है, पथ के भिखारियों ने भी इसका स्वप्न देखा है। श्रेष्ठतम मानवों ने इसका उत्तर पाया है, और अति निकृष्ट मनुष्यों ने भी इसकी आशा की है। इस विषय में लोगों की रुचि अभी तक वनी हुई है, और जब तक मानव-प्रकृति विद्यमान है, तव तक वह बनी रहेगी। विभिन्न लोगों ने इसके विभिन्न उत्तर दिये हैं। और यह भी देखा जाता है कि इतिहास के प्रत्येक युग में हजारों व्यक्तियों ने इस प्रश्न को विल्कुल अनावश्यक कहकर छोड़ दिया है, फिर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों नवीन ही वना हुआ है। जीवन-संग्राम के कोलाहल में हम प्रायः इस प्रश्न को भूल से जाते हैं, परन्तु जब अचानक कोई मर जाता है—-एक ऐसा व्यक्ति, जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे हृदय के अति निकट और अत्यन्त प्रिय है, अचानक हमसे छिन जाता है, तव हमारे चारों ओर का संघर्ष और कोलाहल क्षण भर को रुक सा जाता है, सब कुछ मानो निस्तव्य हो जाता है और हमारी आत्मा के गम्भीरतम प्रदेश से वही प्राचीन प्रश्न उठता है कि इसके बाद क्या है ? देहान्त के बाद आत्मा की क्या गति होती है?

समस्त मानव ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है, अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से हम कुछ भी जान नहीं सकते। हमारी सारी तर्कना सामान्यीकृत अनुभव पर आधारित है, हमारा सारा ज्ञान सामंजस्यपूर्ण अनुभव ही है। हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? सतत परिवर्तन। वीज से वृक्ष होता है और चक्र पूरा करके वह फिर वीज-रूप में परिणत हो जाता है। एक जीव उत्पन्न हुआ, कुछ दिन जीवित रहा, फिर मर गया, इस प्रकार मानो एक वृत्त पूरा हो गया। मनृष्य के

सम्बन्ध में भी यही बात है। और तो और, पर्वत भी घीरे घीरे, परन्तु निश्चित रूप से, चूर चूर होते जाते हैं; निदयाँ घीरे घीरे, पर निश्चित रूप से, सूखती जाती हैं; समुद्र से बादल उठते हैं और वर्षा करके फिर समुद्र में ही मिल जाते हैं। सर्वत्र ही एक एक वृत्त पूरा हो रहा है-जन्म, वृद्धि और क्षय मानी गणितीय अप-रिहार्यता के साथ ठीक एक के बाद एक आते रहते हैं। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। फिर भी, इस सबके अन्दर, क्षुद्रतम परमाणु से लेकर उच्चतम सिद्ध पुरुप तक लाखों प्रकार की, विभिन्न नाम-रूपयुक्त वस्तुओं के अन्तराल में हम एक अखण्ड भाव, एक एकत्व देखते हैं। हम प्रतिदिन देखते है कि वह दुर्भेच दीवार, जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक् करती प्रतीत होती थी, गिरती जा रही है और आधुनिक विज्ञान समस्त भृतों को एक ही पदार्थ मानने लगा है-मानो वही एक प्राण-शक्ति नाना रूपों में नाना प्रकार से प्रकाशित हो रही है, मानो वह सबको जोड़नेवाली एक शृंखला के समान है, और ये सब विभिन्न रूप मानो इस शृंखला की ही एक एक कड़ी हैं-अनन्त रूप से विस्तृत, किन्तु फिर भी उसी एक शृंखला के अंदा। इसीको कमविकासवाद कहते हैं। यह एक अत्यन्त प्राचीन घारणा है--उतनी ही प्राचीन, जितना कि मानव-समाज। केवल वह मानवीय ज्ञान की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ मानो हमारी आँखों के सम्मुख अधिकाधिक ताजी होती जा रही है। एक बात और है, जो प्राचीन लोगों ने विशेष हप से समझा था, परन्तू जिसे आयुनिक विचारकों ने अभी तक ठीक ठीक नहीं समझ पाया है, और वह है कमसंकोच। बीज का ही वृक्ष होता है, बाल् के कण का नहीं। पिता ही पुत्र में परिणत होता है, मिट्टी का ढेला नहीं। अब प्रश्न है कि यह अमविकास किससे होता है ? बीज पया था ? वह उस वृक्ष-रूप में ही था। भविष्य में होनेवाले युक्ष की सभी सम्भावनाएँ वीज में निहित हैं। छोटे बच्चे में भावी मनुष्य की समस्त संभावनाएँ निहित है। किसी भी प्रकार के भावी जीवन की नमस्त नंभाव-नाएँ बीजाणु में विद्यमान हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भारतवर्ष के प्राचीन दार्झ-निक इसीको 'क्रमसंकोच' कहते थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक क्रमविकास के पहले क्रमसंकोच का होना अनिवार्य है। किसी ऐनी वस्तु का क्रमविकास नहीं हो सकता, जो पूर्व से ही यतमान नहीं है। यहाँ पर फिर बाधुनिक विज्ञान हमें सहायता देता है। गणितमास्य के तक से तुम जानते हो कि जगत् में दूरगमान मिति का समस्टि-योग (sum-total) तदा समान रहता है। तुम जा तन्य का एक भी परमाणु अयवा मन्ति की एक भी एकाई घटा या बड़ा नहीं सकते। अतक्ष प्रमिविहास कभी पून्य से नहीं होता। तब फिर यह हुआ करों मे ? पूर्वनामी कममंकोत से। बालक कमनकुंतित मतुष्य है और मनुष्य क्रमविकतित बालक

है। कमसंकुचित वृक्ष ही वीज है और कमिवकसित वीज ही वृक्ष । जीवन की सभी सम्भावनाएँ उसके वीजाणु में हैं। अव समस्या कुछ अधिक स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ जीवन के सातत्य की पिछली घारणा जोड़ दो। निम्नतम जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यन्त वस्तुतः एक ही जीवन है। जिस प्रकार एक ही जीवन में हम शैशव, यौवन, वार्घक्य आदि विविध अवस्थाएँ देखते हैं, उसी प्रकार जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यन्त एक ही अविच्छिन्न जीवन, एक ही शृंखला है। इसीको ऋमविकास कहते हैं, और यह हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक कमविकास के पूर्व एक कमसंकोच रहता है। यह समग्र जीवन, जो क्रमशः व्यक्त होता है, अपने को जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव अथवा घरती पर आविर्भूत ईश्वरावतार के रूप में, क्रमविकसित होता है, एक प्रृंखला या श्रेणी है, और यह संपूर्णं अभिव्यक्ति उसी जीविसार में संकुचित रही होगी। यह समस्त जीवन, मर्त्यलोक में अवतीर्ण यह ईश्वर तक उसमें निहित था, वस, धीरे घीरे-वहुत धीरे कमशः उस सवकी अभिव्यक्ति मात्र हुई है। जो सर्वोच्च, चरम अभिव्यक्ति है, वह भी अवश्य वीज भाव से सूक्ष्माकार में उसके अन्दर विद्यमान रही होगी। अतएव यह शक्ति, यह संपूर्ण श्रृंखला उस सर्वव्यापी विश्व जीवन का क्रमसंकोच है। वुद्धि की यह एक राशि ही जीविसार से पूर्णतम मनुष्य तक अपने को व्यक्त कर और खोल रही है। ऐसी वात नहीं कि वह थोड़ा थोड़ा करके वढ़ रहा हो। वढ़ने की भावना को मन से एकदम निकाल दो। वृद्धि कहने से ही मालूम होता है कि वाहर से कुछ आ रहा है, कुछ वाहर है, और इससे यह सत्य झूठा हो जायगा कि हर जीवन में अव्यक्त असीम किसी भी वाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। उसमें वृद्धि नहीं हो सकती; उसका अस्तित्व सदा रहता है, वह केवल अपने को व्यक्त कर देता है।

कार्य कारण का व्यक्त रूप है। कार्य और कारण में कोई मौलिक भेद नहीं होता। उदाहरण के लिए, यह एक गिलास है। यह अपने उपादानों और अपने निर्माता की इच्छा के सहयोग से बना है। ये दोनों उसके कारण ये और उसमें वर्तमान हैं। निर्माता की इच्छा-शक्ति अभी उसमें किस रूप में विद्यमान हैं? संहति-शक्ति (adhesion) के रूप में। यह शक्ति यदि न रहती, तो इसके परमाणु अलग अलग हो जाते। तो अब कार्य क्या हुआ? वह कारण के साय अभिन्न है, केवल उसने एक दूसरा रूप वारण कर लिया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए। इसी तत्त्व को अपनी जीवन सम्बन्धी घारणा पर प्रयुक्त करने पर हम देखते हैं कि जीविसार से लेकर पूर्णतम मानव पर्यन्त सम्पूर्ण श्रेणी अवस्य उस विश्वव्यापी जीवन के साथ अभिन्न है। पहले वह संकुचित और मूक्मतर

१२५ अमरत्व

हुआ; और इस सूक्ष्मतर कारण से वह अपने को विकसित और व्यक्त करता तथा स्थूलतर होता रहा है।

किन्तु अमृतत्व के सम्बन्ध में जो प्रश्न था, वह अब भी नहीं सुलझा। हमने देखा कि जगत् के किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। नूतन कुछ भी नहीं है और होगा भी नहीं। अभिव्यक्तियों की एक ही शृंखला चक्र की भाँति बारवार उपस्थित होती रहती है। जगत् में जितनी गति है, वह समस्त तरंग के आकार में एक बार उठती है, फिर गिरती है। विविध ब्रह्माण्ड सूक्ष्मतर रूपों से प्रसूत हो रहे हैं—स्युल रूप घारण कर रहे हैं, फिर लीन होकर सूक्ष्म भाव में जा रहे हैं। वे फिर से इस सूक्ष्म भाव से स्थूल भाव में आते हैं—कुछ समय तक उसी अवस्था में रहते हैं और पुनः धीरे घीरे उस कारण में चले जाते हैं। ऐसा ही जीवन के संबंध में सत्य है । जीवन की प्रत्येक अभिव्यक्ति आती है और फिर चली जाती है । तो फिर नष्ट क्या होता है ? केवल रूप—आकृति। वह रूप नष्ट हो जाता है, किन्तु फिर आता है। एक अर्थ में तो सभी शरीर और सभी रूप नित्य हैं। कैसे ? मान लो, मैं पाँसा खेल रहा हूँ और वे ६-५-३-४ के अनुपात से पड़े। मैं और खेलने लगा। खेलते खेलते एक समय ऐसा अवश्य आयेगा, जब नहीं संख्याएँ फिर से पड़ेंगी। और खेलो, वहीं संयोग पुनः अवस्य आयेगा। मैं इस जगत् के प्रत्येक कण, प्रत्येक परमाणु की एक एक पाँसे से तुलना करता हूँ । उन्हींको बार बार फेंका जा रहा है, और वे बार वार नाना प्रकार से संयुक्त हैं। तुम्हारे सम्मुख जो सारे पदार्थ हैं, वे परमाणुओं के एक विशिष्ट प्रकार के संघात से उत्पन्न हुए हैं। यह गिलास, यह मेज, यह सुराही, ये सभी वस्तुएँ परमाणुओं के समवायविशेष हैं—क्षण भर के बाद शायद ये समवायविशेष नष्ट हो जा सकते हैं। पर एक समय ऐसा अवश्य आयेगा, जब ठीक यही समवाय पुनः उपस्थित होगा—जव तुम सब इसी तरह बैठे होगे और यह सुराही तथा अन्य सभी वस्तुएँ ठीक अपने अपने स्थान पर रहेंगी और ठीक इसी विषय की आलोचना होगी। अनन्त बार इस प्रकार हुआ है और अनन्त वार इसकी आवृत्ति होगी। तो फिर हमने स्यूल, वाह्य वस्तुओं की आलो-चना से क्या तत्त्व पाया ? यही कि इन भौतिक रूपाकारों के विभिन्न समवायों की पुनरावृत्ति चिरंतन होती रहती है।

इस परिकल्पना से जो एक अन्यतम मनोरंजक निष्कर्ष निकलता है, वह है इस प्रकार के तथ्यों की व्याख्या : शायद तुममें से कुछ लोगों ने ऐसा व्यक्ति देखा होगा, जो मनुष्य के अतीत एवं भविष्य की सारी वातें वतला देता है। यदि भविष्य किसी नियम के अधीन न हो, तो फिर किस प्रकार भविष्य के सम्वन्य में वताया जा सकता है ? अतीत के कार्य भविष्य में घटित होंगे, और हम देखते हैं कि ऐसा होता है। हिंडोले (Ferris Wheel) का उदाहरण लो। वह लगातार घूमता रहता है। लोग आते हैं और उसके एक एक पालने में बैठ जाते हैं। हिडोला घूमकर फिर नीचे आता है। वे उतर जाते हैं, तो एक दूसरा दल आ बैठता है। क्षुद्रतम जन्तु से लेकर उच्चतम मानव तक प्रकृति की प्रत्येक अभिव्यक्ति मानो ऐसा एक एक दल है, और प्रकृति हिंडोले के चक सदृश है तथा प्रत्येक शरीर या रूप इस हिंडोले के एक एक पालने जैसा है। नयी आत्माओं का एक एक दल उन पर चढ़ता है और ऊँचे से ऊँचे जाता रहता है, जब तक उसमें से प्रत्येक पूर्णता प्राप्त कर हिंडोले से वाहर नहीं आ जाती। पर हिंडोला निरन्तर चलता रहता है— हमेशा दूसरे लोगों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। और जब तक शरीर इस चक के भीतर अवस्थित है, तब तक गणितीय और निरपेक्ष निश्चय के साथ, यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि अब वह किस ओर जायगा। किन्तु आत्मा के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। अतएव प्रकृति के भूत और भविष्य निश्चित रूप से, गणित की तरह ठीक ठीक वतलाना असम्भव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि उन्हीं भौतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति निश्चित समयों पर होती रहती है, और वहीं संयोजन चिरंतन काल से होते चले आ रहे हैं। किन्तु यह आत्मा का अमरत्व नहीं है। किसी भी शक्ति का नाश नहीं होता, कोई भी जड़ वस्तु शून्य में पर्यवसित नहीं की जा सकती। तो फिर उनका क्या होता है? उनके आगे और पीछे परिणाम होते रहते हैं, और अन्त में जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वहीं वे लौट जाते हैं। सीघी रेखा में कोई गति नहीं होती। प्रत्येक वस्तु घूम-फिरकर अपने पूर्व स्थान पर छौट आती है, क्योंकि सीघी रेखा अनन्त भाव से बढ़ा दी जाने पर वृत्त में परिणत हो जाती है। यदि ऐसा ही हो, तो फिर अनन्त काल तक किसी भी आत्मा का अधःपतन नहीं हो सकता—वैसा हो नहीं सकता। इस जगत् में प्रत्येक वस्तु, शीघ्र हो या विलम्ब से, अपनी अपनी वर्तुलाकार गति को पूरा कर फिर अपने उत्पत्ति-स्थान पर पहुँच जाती है। तुम, मैं अथवा ये सब आत्माएँ क्या हैं ? पहले कमसंकोच तथा कमिवकास-तत्त्व की आलोचना करते हुए हमने देखा है कि तुम, हम उसी विराट् विश्वव्यापी चैतन्य या प्राण या मन के अंज्ञविज्ञेप हैं, जो हममें संकुचित या अव्यक्त हुए है, और हम घूमकर, क्रमविकास की प्रकिया के अनुसार, उस विश्वव्यापी वृद्धि में लौट जायेंगे,—और यह विश्वव्यापी वृद्धि ही ईश्वर है। लोग उसी विश्वव्यापी चैतन्य को प्रभु, भगवान्, ईसा, वुद्ध या ब्रह्म कहते हैं - जड़वादी उसीकी शक्ति के रूप में उपलब्धि करते हैं एवं अज्ञेयवादी उसीकी उस अनन्त अनिर्वचनीय सर्वातीत पदार्थ के रूप में घारणा करते हैं और हम सब उसीके अंश हैं।

यह दूसरा तथ्य हुआ, फिर भी अनेक शंकाएँ की जा सकती हैं। किसी शक्ति का नाश नहीं है, यह बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है। पर हम जितनी भी राक्तियाँ और रूप देखते हैं, सभी मिश्रण हैं। हमारे सम्मुख यह रूप अनेक खंडों का समवाय है, इसी प्रकार प्रत्येक शक्ति अनेक शक्तियों का समवाय है। यदि तुम शक्ति के सम्वन्ध में विज्ञान का मत ग्रहण कर उसे कतिपय शक्तियों की समिष्ट मात्र मानते हो, तो फिर तुम्हारे 'मैं-पन', व्यक्तित्व का क्या होता है ? जो कुछ समवाय या संघात है, वह शीघ्र अथवा विलम्ब से अपने कारणीभृत पदार्थ में लय हो जाता है। इस विश्व में जो भी जड़ अथवा शक्ति के समवाय से उत्पन्न है, वह अपने अंशों में पर्यवसित हो जाता है। शीघ्र या विलम्ब से, वह अवश्य विक्लिष्ट हो जायगा, भग्न हो जायगा और अपने कारणीभूत अंशों में परिणत हो जायगा। आत्मा भौतिक शक्ति अथवा विचार-शक्ति नहीं है। वह तो चिन्तन-शक्ति की स्रष्टा है, स्वयं चिन्तन-शक्ति नहीं। वह शरीर की रचयित्री है, किन्तु वह स्वयं शरीर नहीं है। क्यों ? शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वह वुद्धियुक्त नहीं है। शव अथवा कसाई की दूकान का मांस का टुकड़ा बुद्धियुक्त नहीं है। हम 'बुद्धि' शब्द से क्या समझते हैं?-प्रतिकिया-शक्ति। थोड़ा और गम्भीर भाव से इस तत्त्व की आलोचना करो। मैं अपने सम्मुख यह सुराही देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है ? इस सुराही से कुछ प्रकाश-किरणें निकलकर मेरी आँख में प्रवेश करती हैं। वे मेरे नेत्रपटल (retina) पर एक चित्र अंकित करती हैं। और यह चित्र जाकर मेरे मस्तिष्क में पहुँचता है। शरीर-वैज्ञानिक जिसको संवेदक नाड़ी (sensory nerves) कहते हैं, उन्हींके द्वारा यह चित्र भीतर मस्तिष्क में ले जाया जाता है। किन्तु तब भी देखने की किया पूरी नहीं होती, क्योंकि अभी तक भीतर की ओर से कोई प्रतिकिया नहीं हुई। मस्तिष्क में स्थित जो स्नाय-केन्द्र है, वह इस चित्र को मन के पास ले जायगा, और मन उस पर प्रतिकिया करेगा। इस प्रतिकिया के होते ही सुराही मेरे सम्मुख प्रकाशित हो जायगी। एक और अधिक सरल उदाहरण लो। मान लो, तुम खूब एकाग्र होकर मेरी बात सून रहे हो और इसी समय एक मच्छर तुम्हारी नाक पर काटता है; किन्तु तुम मेरी वात सुनने में इतने तन्मय हो कि उसका काटना तुमको अनुभव नहीं होता। ऐसा क्यों ? मच्छर तुम्हारे चमड़े को काट रहा है; उस स्थान पर कितनी ही नाड़ियाँ हैं, और वे इस संवाद को मस्तिष्क के पास पहुँचा भी रही हैं; इसका चित्र भी मस्तिष्क में मौजूद है; किन्तु मन दूसरी ओर लगा है, इसलिए वह प्रति-किया नहीं करता, अतएव तुम उसके काटने का अनुभव नहीं करते। हमारे सामने कोई नया चित्र आने पर यदि मन प्रतिक्रिया न करे, तो हम उसके सम्बन्ध में कुछ

जान ही न सकेंगे। किन्तु प्रतिकिया होते ही उसका ज्ञान होगा और तभी हम देखने, सुनने और अनुभव आदि करने में समर्थ होंगे। इस प्रतिकिया के साथ साथ ही, जैसा सांख्यवादी कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है। अतएव हम देखते हैं कि शरीर कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय मनोयोग नहीं रहता. उस समय हम अनभव नहीं कर पाते। ऐसी घटनाएँ सूनी गयी हैं कि किसी किसी विशेष अवस्था में एक व्यक्ति ऐसी भाषा वोलने में समर्थ हुआ है, जो उसने कभी नहीं सीखी। बाद में खोजने पर पता लगता है कि वह व्यक्ति वचपन में ऐसी जाति में रहा है, जो वह भाषा बोलती थी, और वही संस्कार उसके मस्तिष्क में रह गया। वह सब वहाँ पर संचित था; बाद में किसी कारण से उसके मन में प्रतिक्रिया हुई और त्यों ही ज्ञान आ गया और वह व्यक्ति वह भाषा वोलने में समर्थ हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि केवल मन ही पर्याप्त नहीं है, मन भी किसीके हाय में यंत्र मात्र है; उस व्यक्ति की वाल्यावस्था में उसके मन में वह भाषा गूढ़ भाव से सन्निहित थी, किन्तू वह उसे नहीं जानता था; पर वाद में एक ऐसा समय आया, जब वह उसे जान सका। इससे यही प्रमाणित होता है कि मन के अतिरिक्त और भी कोई है—उस व्यक्ति के वाल्यकाल में इस 'और कोई' ने उस शक्ति का उपयोग नहीं किया, किन्तू जब वह वड़ा हुआ, तब उसने उस शक्ति का उपयोग किया। पहले है यह शरीर, उसके वाद है मन अर्थात् विचार का यंत्र, और फिर है इस मन के पीछे विद्यमान वह आत्मा। आधुनिक दार्शनिक लोग विचार को मस्तिष्क में स्थित परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के साथ अभिन्न मानते है, अतएव वे ऊपर कही हुई घटनावली की व्याख्या नहीं कर पाते; इसीलिए वे साधारणतः इन सव वातों को विल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। जो हो, मन के साय मस्तिप्क का विशेष सम्बन्ध है और शरीर का विनाश होने पर वह नष्ट हो जाता है। आत्मा ही एकमात्र प्रकाशक है-मन उसके हायों यंत्र के समान है, और इस यंत्र के माघ्यम से आत्मा वाह्य साधन पर अधिकार जमा लेती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष वोव होता है। वाह्य चक्षु आदि सावनों में विषय का संस्कार पडता है, और वे उसको भीतर मस्तिप्क-केन्द्र में **ले जाते हैं—कारण, तुमको यह याद र**खना चाहिए कि चक्षु आदि केवल इन संस्कारों के ग्रहण करनेवाले हैं; अन्तरिन्द्रिय अर्यात् मस्तिष्क के केन्द्र ही कार्य करते हैं। संस्कृत भाषा में मस्तिष्क के इन सब केन्द्रों को इन्द्रिय कहते हैं—ये इन्द्रियाँ इन चित्रों को लेकर मन को अपित कर देती हैं, फिर मन इनको वुद्धि के निकट और वुद्धि उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान महा महिमाशाली राजराजेश्वर आत्मा को प्रदान करती है। तव आत्मा उन्हें देखकर आवस्यक आदेश देती है। फिर मन तुरन्त इन मस्तिष्क-केन्द्रों अर्यात्

१२९ अमरत्व

इन्द्रियों पर कार्य करता है और ये इन्द्रियाँ स्थूल शरीर पर । मनुष्य की आत्मा ही इन सवकी वास्तविक अनुभवकर्ता, शास्ता, स्रष्टा, सव कुछ है।

हमने देखा कि आत्मा शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं । आत्मा कोई यौगिक पदार्थ (compound) भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं ? इसलिए कि हर यौगिक पदार्थ हमारे दर्शन या कल्पना का विषय होता है। जिस विषय का हम दर्शन या कल्पना कुछ भी नहीं कर सकते, जिसे हम पकड़ नहीं सकते. जो न भूत है, न शक्ति, जो कार्य, कारण अथवा कार्य-कारण-सम्बन्ध कुछ भी नहीं है, वह यौगिक अथवा मिश्र नहीं हो सकता। यौगिक पदार्थों का क्षेत्र मनोजगत्—विचार-जगत् तक सीमित है। इसके परे वे संभव नहीं हैं। सभी यौगिक पदार्थ नियम के राज्य के अन्तर्गत हैं। नियम के परे यदि कोई वस्तु हो, तो वह कदापि यौगिक नहीं हो सकती। चूँकि मनुष्य की आत्मा कार्य-कारणवाद के परे है, अतः वह यौगिक नहीं है। यह सदा मुक्त है और नियमों के अन्तर्गत सभी वस्तुओं का नियमन करती है। उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश का अर्थ है, किसी यौगिक पदार्थ का अपने उपादानों में परिणत हो जाना। और जो कभी यौगिक नहीं है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु होती है या विनाश होता है, ऐसा कहना केवल कोरी मूर्खता है।

अब हम सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर क्षेत्र में आ उपस्थित हुए हैं। सम्भव है, तुममें से कुछ लोग भयभीत भी हो जायँ। हमने देखा कि यह आत्मा भूत, शक्ति एवं विचार-रूप क्षुद्र जगत् के अतीत एक मौलिक (simple) पदार्थ है, अतः इसका विनाश असम्भव है। इसी प्रकार उसका जीवन भी असम्भव है। कारण, जिसका विनाश नहीं, उसका जीवन भी कैसे हो सकता है ? मृत्यु क्या है ? मृत्यु एक पहलू है, और जीवन उसीका एक दूसरा पहलू है। मृत्यु का और एक नाम है जीवन, और जीवन का और एक नाम है मृत्यु। अभिव्यक्ति के एक रूपविशेष को हम जीवन कहते हैं, और उसीके अन्य रूपविशेष को मृत्यू। जब तरंग ऊपर की ओर उठती है, तो मानो जीवन है और फिर जब वह गिर जाती है, तो मृत्यु है। जो वस्तु मृत्यु के अतीत है, वह निश्चय ही जन्म के भी अतीत है। मैं तुमको फिर उस प्रथम सिद्धान्त की याद दिलाता हूँ कि मानवात्मा उस सर्वव्यापी जगन्मयी शक्ति अथवा ईश्वर का अंश मात्र है। तो हम देखते हैं कि वह जीवन और मृत्यु, दोनों के परे है। तुम न कभी उत्पन्न हुए थे, न कभी मरोगे। हमारे चारों ओर जो जन्म और मृत्यु दिखते हैं, वे फिर क्या हैं ? वे तो केवल शरीर के हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा-सर्वदा वर्तमान है। तुम कहोगे, 'यह कैसे ? हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं, आत्मा सर्वव्यापी है!' मैं पूछता हूँ, जो पदार्थ नियम के, कार्य-कारण-

सम्बन्य के वाहर है, उसे सीमित करने की शक्ति किसमें है? यह गिलास एक सीमित पदार्य है—यह सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर की जड़राशि इमको इसी रूप में दिहने की वाव्य करती है-इसे सर्वव्यापी नहीं होने देती। यह अपने आसपास के प्रत्येक पदार्य के द्वारा नियन्त्रित है, अतएव यह सीमित है। किन्तु जो वस्तु नियम के वाहर है, जिस पर कार्य करनेवाला कोई पदार्य नहीं, वह कैसे सीमित हो सकती है ? वह सर्वेच्यापक होगी ही । तुम सर्वेत्र विद्यमान हो । फिर, 'मैंने जन्म लिया है, मरनेवाला हूँ'—ये सब भाव क्या हैं ? वे सब अज्ञान की बातें हैं, मन का भ्रम है। तुम्हारा न कमी जन्म हुआ था, न तुम कभी मरोगे। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, न कभी पुनर्जन्म होगा। आवागमन का क्या अर्थ है ? कुछ नहीं। यह सब मूर्खता है। तुन सब जगह मौजूद हो। आवागमन जिसे कहते हैं, वह इस सूक्ष्म द्यारीर अर्थात् मन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई एक मग-मरीचिका मात्र है। यह वरावर चल रहा है। यह आकाश पर तैरते हुए वादल के एक टुकड़े के समान है। जब वह चलता रहता है, तो प्रतीत होता है कि आकाश ही चल रहा है। कभी कभी जब चन्द्रमा के ऊपर से वादल हो निकलते हैं, तो भ्रम होता है कि चन्ट्रमा ही चल रहा है। जव तुम गाड़ी में वैठे रहते हो, तो मालूम होता है कि पृथ्वी चल रही है, और नाव पर वैठनेवाले को पानी चलता हुआ सा मालूम होता है। वास्तव में न तुम जा रहे हो, न आ रहे हो, न तुनने जन्म लिया है, न फिर जन्म लोगे। तुम अनन्त हो, सर्वव्यापी हो--सभी कार्य-कारण-सम्बन्य से अतीत, नित्य मुक्त, अज और अविनाशी। जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही ग़लतः है, महामूर्खता-पूर्ण है। मृत्यु हो ही कैसे सकती है, जव जन्म ही नहीं हुआ ?

किन्तु निर्दोप, तर्कसंगत सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए हमें एक क़दम और वढ़ना होगा। मार्ग के बीच में रकना नहीं है। तुम दार्गनिक हो, तुम्हारे लिए बीच में रकना गोमा नहीं देता। हाँ, तो यदि हम नियम के बाहर हैं, तो निश्चय ही हम सर्वज हैं; नित्यानन्दस्वरूप हैं; निश्चय ही सभी ज्ञान, सभी शक्ति और सर्वविध कल्याण हमारे अन्दर ही हैं। अवश्य, तुम सभी सर्वज और सर्वव्यापी हो। परन्तु इस प्रकार की सत्ता या पुरुष क्या एक से अधिक हो सकते हैं? क्या लाखों-करोड़ों पुरुष सर्वव्यापक हो सकते हैं? कभी नहीं। तब फिर हम सबका क्या होगा? वास्तव में केवल एक ही है, एक ही आत्मा है, और तुम सब वह एक आत्मा ही हो। इस तुच्छ प्रकृति के पीछे वह आत्मा हो विराजमान है। एक ही पुरुष है—वहीं एकमाव सत्ता है, वह सबानन्दस्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वज, जन्मरहित और मृत्युहीन है। 'उत्तीकी आजा ने आकाय फैला हुआ है, उत्तीकी आजा से वायू वह रही है, मूर्य चमक रहा है, सब जीवित हैं। वही प्रकृति का आवारस्वरूप है; प्रकृति उस

सत्यस्वरूप पर प्रतिष्ठित होने के कारण ही सत्य प्रतीत होती है। वह तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा है। यही नहीं, तुम स्वयं ही वह हो, तुम और वह एक ही है।' जहाँ कहीं भी दो हैं, वहीं भय है, खतरा है, वही द्वन्द्व और संघर्ष है। जब सब एक ही है, तो किससे घुणा, किससे संघर्ष ? जब सब कूछ वही है, तो तुम किससे लड़ोगे ? जीवन-समस्या की वास्तविक मीमांसा यही है; इसीसे वस्तु के स्वरूप की व्याख्या होती है। यही सिद्धि या पूर्णत्व है और यही दितर है। जब तक तूम अनेक देखते हो, तव तक तुम अज्ञान में हो। 'इस बहुत्वपूर्ण जगत् में जो उस एक को, इस परि-वर्तनशील जगत् में जो उस अपरिवर्तनशील को अपनी आत्मा की आत्मा के रूप में देखता है, अपना स्वरूप समझता है, वही मुक्त है, वही आनन्दमय है, उसीने रुक्ष्य की प्राप्ति की है। अतएव जान लो कि तुम्हीं वह हो, तुम्हीं जगत् के ईश्वर हो—तत्त्वमित । ये घारणाएँ कि मैं पुरुष हुँ, स्त्री हुँ, रोगी हुँ, स्वस्थ हुँ, बलवान् हूँ, निर्वल हूँ, अथवा यह कि मैं घृणा करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, अथवा मेरे पास इतनी शक्ति है-सब भ्रम मात्र हैं। इनको छोड़ो। तुम्हें कौन दुर्वरु बना सकता है ? तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है ? जगत् में तुम्हीं तो एकमात्र सत्ता हो। नुम्हें किसका भय है? अतएव उठो, मुक्त हो जाओ। जान लो कि जो कोई विचार या शब्द तुम्हें दुर्बल बनाता है, एकमात्र वही अश्भ है। मनुष्य को दुर्वल और भयभीत बनानेवाला संसार में जो कुछ है, वही पाप है और उसीसे वचना चाहिए। तुम्हें कौन भयभीत कर सकता है ? यदि सैकड़ों सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ें, सैकड़ों चन्द्र चूर चुर हो जायँ, एक के बाद एक ब्रह्माण्ड विनष्ट होते चले जायँ, तो भी तुम्हारे लिए क्या ? पर्वत की भाँति अटल रहो; तुम अविनाशी हो। तुम आत्मा हो, तुम्हीं जगत् के ईश्वर हो। कहो, "शिवोऽहं, शिवोऽहं; मैं पूर्ण सिन्निदा-नन्द हूँ।" पिजड़े को तोड़ डालनेवाले सिंह की भाँति तुम अपने बन्धन तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम्हें किसका भय है, तुम्हें कौन बाँधकर रख सकता है ? -- केवल अज्ञान और भ्रम; अन्य कुछ भी तुम्हें वाँघ नहीं सकता। तुम शुद्ध-स्वरूप हो, नित्यानन्दमय हो।

यह मूर्जी का उपदेश है कि 'तुम पापी हो, अतएव एक कोने में बैठकर हाय हाय करते रहो।' यह उपदेश देना मूर्जता ही नहीं, दुष्टता भी है, कोरी वदमाशी है। तुम सभी ईश्वर हो। वन्ना तुम ईश्वर को नहीं देखते और उसीको मनुष्य कहते हो ? अतएव यदि तुममें साहस है, तो इस विश्वास पर खड़े हो जाओ और उसके अनुसार अपना जीवन गढ़ डालो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा गला काटे, तो उसे मना मत करना, वयोंकि तुम तो स्वयं अपना गला काट रहे हो। किसी गरीव का यदि कुछ उपकार करो, तो उसके लिए तिनक भी अहंकार मत लाना। वह

तो तुम्हारे लिए उपासना मात्र है, उसमें अहंकार की कौन सी वात ? क्या तुम्हीं समस्त जगत् नहीं हो ? कहीं ऐसी कोई वस्तु है, जो तुम नहीं हो ? तुम जगत् की आत्मा हो । तुम्हीं सूर्य, चन्द्र, तारा हो, तुम्हीं सर्वत्र चमक रहे हो । समस्त जगत् तुम्हीं हो । किससे घृणा करोगे और किससे झगड़ा करोगे ? अतएव जान लो कि तुम वही हो, और इसी साँचे में अपना जीवन ढालो । जो व्यक्ति इस तत्त्व को जानकर अपना सारा जीवन उसके अनुसार गठित करता है, वह फिर कभी अन्धकार में मारा मारा नहीं फिरता ।

## बहुत्व में एकत्व

(३ नवम्वर, १८९६ को लन्दन में दिया हुआ भाषण)

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः तस्मात् पराङ्ग पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्-आवृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन्।।

— 'स्वयम्भू ने इन्द्रियों को विहर्मुख होने का विधान बनाया है, इसीलिए मनुष्य सामने की ओर (विषयों की ओर) देखता है, अन्तरात्मा को नहीं देखता। अमृतत्व-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले किसी किसी ज्ञानी ने विषयों से दृष्टि फेरकर अन्तरस्य आत्मा का दर्शन किया है।'' हम देख चुके हैं कि वेदों में हमें जो पहला अनुसंधान मिलता है, वह बाह्य विषयों को लेकर है। उसके बाद इस नवीन विचार का उदय हुआ कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप बहिर्जगत् के अनुसंधान द्वारा नहीं, वरन् वाहर की ओर से दृष्टि फिराकर अर्थात् भीतर की ओर दृष्टि डालकर जाना जा सकता है। और यहाँ पर आत्मा का विशेषणस्वरूप जो प्रत्यक् शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह भी एक विशेष भाव का द्योतक है। प्रत्यक् अर्थात् जो भीतर की ओर गया है—हमारी अन्तरतम वस्तु, हृदय-केन्द्र; वह परम वस्तु, जिससे मानो सब कुछ वाहर आया है; वह मध्यवर्ती सूर्य, जिसकी वाह्य किरणें हैं मन, शरीर, इन्द्रियाँ और हमारा सब कुछ।

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् । अय घीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्ययन्ते ॥

—'वालवृद्धि मनुष्य वाहरी काम्य वस्तुओं के पीछे दौड़ते फिरते हैं। इसीलिए सव ओर व्याप्त मृत्यु के पाश में वैंध जाते हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुष अमतत्व को जानकर अनित्य वस्तुओं में नित्य वस्तु की खोज नहीं करते।' यहाँ पर भी यही भाव प्रकट

१. कठोपनिषद् ॥२।१।१॥

२. वही, २

होता है कि सीमित वस्तुओं से पूर्ण वाह्य जगत् में असीम और अनन्त वस्तु की खोज व्यर्थ है—अनन्त की खोज अनन्त में ही करनी होगी, और हमारी अन्तर्वर्ती आत्मा ही एकमात्र अनन्त वस्तु है । शरीर, मन आदि जो जगत्प्रपंच हम देखते हैं अथवा जो हमारी चिन्ताएँ या विचार है, उनमें से कोई भी अनन्त नहीं हो सकता। जो द्रप्टा, साक्षी पुरुष इन सवको देख रहा है, अर्थात् मनुष्य की आत्मा जो सदा जाग्रत है, वहीं एकमात्र अनन्त है; इस जगत् के अनन्त कारण की खोज में हमें उसीमें जाना पड़ेगा। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। मृत्योः स मृत्युमाम्नोति य इह नानेव पञ्यति—'जो यहाँ है, वही वहाँ भी है; जो वहाँ है, वही यहाँ भी है। जो यहाँ नाना रूप देखते हैं, वे बारम्वार मृत्यु को प्राप्त होते हैं।" हम देखते हैं कि पहले आर्यो में स्वर्ग जाने की विशेष रूप से इच्छा रहती थी। जब वे प्राचीन आर्य जगत्प्रपंच से असन्तुष्ट हुए, तो स्वभावतः ही उनके मन में एक ऐसे स्थान में जाने की इच्छा हुई, जहाँ दु:ख विल्कुल न हो-केवल सुख ही सुख हो। ऐसे स्थानों का ही नाम उन्होंने स्वर्ग रखा-जहाँ केवल आनन्द होगा, जहाँ शरीर अजर-अमर हो जायगा, मन भी वैसा ही हो जायगा और जहाँ वे पितृगणों के साथ सदा वास करेंगे। किन्तु दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति होने के बाद इस प्रकार के स्वर्ग की घारणा असंगत और असम्भव मालूम पड़ने लगी। 'अनन्त किसी एक देश में है', यह वायय ही स्वविरोधी है। किसी भी स्थानविशेष की उत्पत्ति और नाश काल में ही होते हैं। अतः उन्हें स्वर्गविषयक घारणा का त्याग कर देना पड़ा। वे घीरे घीरे समञ्ज गये कि ये सव स्वर्ग में रहनेवाले देवता एक समय इसी जगत् के मनुप्य थे, वाद में किसी सत्कर्म के फलस्वरूप वे देवता वन गये; अतः यह देवत्व विभिन्न पदों का नाम मात्र है। वेद का कोई भी देवता चिरंतन व्यक्ति नहीं है।

जैसे इन्द्र या वरुण किसी व्यक्ति के नाम नहीं हैं। ये सब शासक के हप में विभिन्न पदों के नाम हैं। जो पहले इन्द्र था, वह अब इन्द्र नहीं है, उसका इन्द्रत्व अब नहीं है, एक अन्य व्यक्ति यहाँ से जाकर उस पद पर आरुड़ हो गया है। सभी देवताओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार समझना चाहिए। जो लोग कर्म के बल से देवत्व-प्राप्ति के योग्ध हो चुके हैं, वे ही इन पदों पर समय समय पर प्रतिष्ठित होते हैं। पर इनका भी विनाध होता है। प्राचीन ऋग्वेद में देवताओं के नम्बन्ध में हम इस 'अमरत्व' धव्द का व्यवहार देखते तो हैं, पर बाद में इसका एकदम परित्याग कर दिया गया है; क्योंकि उन्होंने देखा कि यह अमरत्व देध-काल में अतीत होने के कारण किसी भौतिक वस्तु के सम्बन्ध में प्रयन्त नहीं हो नकता,

१. वहा, १०

चाहे वह वस्तु कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो। वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति देश-काल में ही है, क्योंकि आकार की उत्पत्ति का प्रधान उपादान है देश। देश को छोड़कर आकार की कल्पना करके देखो, यह असम्भव है। देश आकार के निर्माण का एक विशिष्ट उपादान है—इस आकार का निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। देश और काल माया के भीतर हैं। यह भाव उपनिषदों के निम्नलिखित श्लोकांश में व्यक्त किया गया है—यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदिन्वह—'जो कुछ यहाँ है, वह वहाँ है; जो कुछ वहाँ है, वही यहाँ भी है।' यदि ये देवता हैं, तो जो नियम यहाँ है, वही वहाँ भी लागू होगा। और सभी नियमों में विनाश, और वाद में फिर नये नये रूप धारण करना निहित्त है। इस नियम के द्वारा सभी जड़ पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो रहे हैं, और टूटकर, चूर चूर होकर फिर उन्हीं जड़ कणों में परिणत हो रहे हैं। जिस किसी वस्तु की उत्पत्ति है, उसका विनाश होता ही है। अतएव यदि स्वर्ग है, तो वह भी इसी नियम के अधीन होगा।

हम देखते हैं कि इस संसार में सब प्रकार के सुख के पीछे, उसकी छाया के रूप में दु:ख रहता है। जीवन के पीछे, उसकी छाया मृत्यु रहती है। वे दोनों सदा एक साथ ही रहते हैं, कारण, वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, वे पथक सत्ताएँ नहीं हैं, वे एक ही वस्तु के दो विभिन्न रूप है, वह एक ही वस्तु जीवन-मृत्यु, सुख-दु:ख, अच्छे-बुरे आदि रूप में व्यक्त हो रही है। यह द्वैतवादी धारणा कि शुभ और अशुभ, ये दोनों पृथक् वस्तुएँ हैं और वे चिरंतन हैं, नितान्त असंगत है। वे वास्तव में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप हैं—वह कभी अच्छे रूप में और कभी वुरे रूप में भासित हो रही है। यह भिन्नता प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। उनका भेद वास्तव में मात्रा के तारतम्य में है। हम देखते हैं कि एक ही स्नायु-प्रणाली अच्छे-चुरे दोनों प्रकार के प्रवाह ले जाती है। किन्तु यदि स्नायुमण्डली किसी तरह विगड़ जाय, तो फिर किसी प्रकार की अनुभृति न होगी। मान लो, एक स्नायु में पक्षाघात हो गया; तव उसमें से होकर जो सुखकर अनुभूति आती थी, वह अब नहीं आयेगी, और दु: खकर अनुभूति भी नहीं आयेगी। ये कभी भी दो नहीं होते, वे एक ही है। फिर, एक ही वस्तु जीवन में कभी सुख, तो कभी दुःख उत्पन्न करती है। एक ही वस्तु किसीको सुख, तो किसीको दुःख देती है। मांताहारी को मांस खाने से अवश्य मुख मिलता है, पर जिसका मांस खाया जाता है, उसके लिए तो भयानक कप्ट है। ऐसा कोई विषय नहीं, जो सवको समान रूप से सुख देता हो। कुछ लोग सुखी हो रहे हैं और कुछ दु:खी। यह इसी प्रकार चलता रहेगा। अतः यह स्पप्ट है कि यह हैतभाव वास्तव में मिथ्या है। इससे क्या निष्कर्प प्राप्त होता है? मैं पहले च्यास्यान में कह चुका हूँ कि जगत् में ऐसी अवस्था कभी आ नहीं सकती, जब सभी

कुछ अच्छा हो जाय और वुरा कुछ भी न रहे। हो सकता है, इससे अनेक व्यक्तियों की चिरपोषित आशा चूर्ण हो जाय, अनेक भयभीत भी हो उठें, पर इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त मैं अन्य कोई उपाय नहीं देखता। हाँ, यदि मुझे कोई समझा दे कि वह सत्य है, तो मैं समझने को तैयार , पर जब तक बात मेरी समझ में नहीं आती, तब तक कैसे मान सकता हूँ?

मेरे इस कथन के विरुद्ध ऊपर से युक्तियुक्त मालूम पड़नेवाला एक सामान्य तर्क यह है कि कमविकास की प्रक्रिया में अशुभ का कमिक निराकरण होता जा रहा है, और यदि यह निराकरण करोड़ों वर्ष तक चलता रहे, तो एक ऐसा समय आयेगा, जव वह समस्त नष्ट होकर केवल शुभ ही शुभ शेष रह जायगा। ऊपर से देखने पर यह युक्ति एकदम अकाट्य मालूम पड़ती है। भगवान् करते, यह बात सत्य होती! पर इस युक्ति में एक दोष है। वह यह कि वह शुभ और अशुभ को चिरंतन निर्दिष्ट सत्ताओं के रूप में लेती है। वह मान लेती है कि एक निर्दिष्ट परिमाण में अशुभ है-मान लो कि वह १०० है; इसी प्रकार निर्दिष्ट परिमाण में शुभ भी है, और यह अशुभ कमशः कम होता जा रहा है और केवल शुभ वचता जा रहा है। किन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है ? दुनिया का इतिहास इस वात का साक्षी है कि शुभ के समान अशुभ भी कमशः वढ़ ही रहा है। समाज के अत्यन्त निम्न स्तर के व्यक्ति को लो। वह जंगल में रहता है, उसके भोग-सुख अल्प हैं, इसलिए उसके दु:ख भी कम हैं। उसके दु:ख केवल इन्द्रिय-विषयों तक ही सीमित हैं। यदि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिले, तो वह दुःखी हो जाता है। उसे खूव भोजन दो, उसे स्वच्छन्द होकर घूमने-फिरने और शिकार करने दो, तो वह पूरी तरह सुखी हो जायगा। उसका सुख-दुःख केवल इन्द्रियों में आवद्ध है। मान लो कि उसका ज्ञान बढ़ने लगा। उसका सुख बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि विकसित हो रही है, वह जो सुख पहले इन्द्रियों में पाता था, अब वही सुख वह वुद्धि की वृत्तियों को चलाने में पाता है। अब वह एक सुन्दर कविता पाठ करके अपूर्व सुख का स्वाद लेता है। गणित की कोई समस्या उसे अपूर्व रस देती है। पर इसके साथ साथ उसकी सुक्ष्मतर नाड़ियाँ उन मानसिक पीड़ाओं के प्रति ग्रहणशील होती जाती हैं, जिनकी कल्पना भी जंगली व्यक्ति नहीं कर पाता। एक सावारण सा उदाहरण लो। तिव्वत में विवाह नहीं होता, अतः वहाँ प्रेमजनित ईर्ष्या भी नहीं पायी जाती, फिर भी हम जानते हैं कि विवाह अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था है। तिव्वती लोग पवित्रता के अद्भुत सुख को, पतिव्रता पत्नी, पत्नीव्रती पति के विशुद्ध दाम्पत्य-प्रेम का सुख नहीं जानते। किन्तु साथ ही सती स्त्री या संयत पुरुष की भयानक ईप्यों का भी वे अनुभव नहीं करते अथवा किसी पुरुष या स्त्री का पतन हो जाने

से दूसरे के मन में कितना भयानक दुःख, कितना अन्तर्दाह उपस्थित हो जाता है, यह भी वे नहीं जानते। एक ओर वे सुखी तो होते है, किन्तु दूसरी ओर दुःखी भी।

तुम अपने देश की ही बात लो-पृथ्वी पर इसके समान धनी और विलासी देश दूसरा नहीं है, पर दु:ख-कष्ट भी यहाँ किस प्रवल रूप में विराजमान है, यह भी देखो। अन्यान्य देशों की अपेक्षा यहाँ पागलों की संख्या कितनी अधिक है! इसका कारण यह है कि यहाँ के लोगों की वासनाएँ अत्यन्त तीव्र, अत्यन्त प्रवल हैं। यहाँ कें लोगों को जीवन का स्तर सर्वदा ऊँचा ही रखना होता है। तुम लोग एक वर्ष में जितना खर्च कर देते हो, वह एक भारतीय के लिए जीवन भर की सम्पत्ति के बरावर है। फिर तूम उसे सरल जीवन का उपदेश भी नहीं दे सकते, क्योंकि समाज उससे इतनी अपेक्षा करता है। सामाजिक चक्र दिन-रात घम रहा है--वह विधवा के आँसुओं और अनाथों के आर्तनाद के निमित्त नहीं रुकता। यहाँ सर्वत्र यही अवस्था है। तुम लोगों की भोग सम्बन्धी धारणा काफ़ी विकसित है, तुम्हारा समाज भी कुछ अन्य समाजों की अपेक्षा अत्यधिक सुन्दर है। तुम्हारे पास विषय-भोगों के साधन भी अधिक हैं। पर जिनके पास तुम्हारे समान भोगों की सामग्री . नहीं है, उनके दुःख भी तुम्हारी अपेक्षा कम हैं। इसी प्रकार तुम सर्वत्र देखोगे। तुम्हारे मन में जितना उच्च आदर्श होगा, तुमको सुख भी उतना ही अधिक मिलेगा, और उसी परिमाण में दुःख भी। एक मानो दूसरे की छाया के समान है। अशुभ कम होता जा रहा है, यह बात सत्य हो सकती है, पर उसके साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि शुभ भी कम हो रहा है। किन्तु क्या मैं यह नहीं कह सकता कि वास्तव में, शुभ कम हो रहा है, और अशुभ की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है ? सच तो यह है कि सुख यदि गणितीय ऋम (arithmetical progression) के नियम से वढ़ रहा है, तो दु:ख ज्यामितीय कम (geometrical progression) के नियम से। इसीका नाम माया है! यह न आशावाद है, न निराशावाद। वेदान्त यह नहीं कहता कि संसार केवल दु:खमय है। ऐसा कहना ही भूल है। और जगत् सुख से परिपूर्ण है, यह कहना भी ठीक नहीं है। वालकों को यह शिक्षा देना भूल है कि यह जगत् केवल मधुमय है—यहाँ केवल सुख है, केवल फूल हैं, केवल सौन्दर्य है। हम सारे जीवन इन्हींका स्वप्न देखते रहते है। फिर, किसी व्यक्ति ने दूसरे की अपेक्षा अधिक द:ख भोगा है, इसीलिए सबका सब दु:खमय है, यह कहना भी भूल है। संसार वस इस द्वैतभावपूर्ण अच्छे-बुरे का क्षेल है। वेदान्त इसके साय ही कहता है, "यह न सोचो कि अच्छा और वुरा दो सम्पूर्ण पृथक् वस्तुऐँ हैं । वास्तव में वे एक ही वस्तु हैं। वह एक वस्तु ही भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न आकार में आविर्भूत हो एक ही व्यक्ति के मन में भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न कर रही है।" अतएव

वेदान्त का पहला कार्य है—ऊपर से भिन्न प्रतीत होनेवाले इस वाह्य जगत् में एकत्व का पता लगाना। ईरानियों के उस स्थूल पुराने मत की याद करों कि दो देवताओं ने मिलकर जगत् की सृष्टि की है, शुभ देवता सारा शुभ ही करता है, अशुभ देवता सारा अशुभ करता है। यह स्पष्ट है कि ऐसा होना असम्भव है; क्योंकि वास्तव में यदि इसी नियम से सभी कार्य होने लगें, तब तो प्रत्येक प्राकृतिक नियम के दो अंश हो जायँगे—एक को तो एक देवता चलायेगा और जब वह चला जायगा, तो उसकी जगह दूसरा आकर दूसरे अंश को चलायेगा। फिर यह मत स्वीकार करने में एक और किठनाई यह है कि एक ही समय दो देवता कार्य कर रहे हैं, एक स्थान पर एक किसीका उपकार कर रहा है, और दूसरे स्थान पर दूसरा किसीका अपकार कर रहा है, कौर दूसरे स्थान पर दूसरा किसीका अपकार कर रहा है, फिर भी दोनों के बीच सामंजस्य बना रहता है—यह किस प्रकार सम्भव है? निस्सन्देह, यह मत जगत् के द्वैत तत्त्व को प्रकाशित करने की एक बहुत ही अविकसित प्रणाली है। अब इस सिद्धान्त से कुछ अधिक उच्च और उन्नत सिद्धान्त लो: यह जगत् अंशतः शुभ और अंशतः अशुभ है। उसी तर्क से वह भी असंगत है। यह एकत्व का नियम ही है, जो हमें हमारा आहार देता है, तथा अनेकों को दुर्घटनाओं आदि से मार डालता है।

अतएव हम देखते हैं कि यह जगत् न आशावादी है, न निराशावादी, वह दोनों का मिश्रण है और अंत में हम देखेंगे कि सभी दोष प्रकृति के कन्वों से हटाकर हमारे अपने ऊपर रख दिया जाता है। साथ ही वेदान्त हमें वाहर निकलने का मार्ग भी दिखलाता है, किंतु अमंगल को अस्वीकार करके नहीं, क्योंकि वह तथ्य जैसा है, उसका उसी रूप में विश्लेपण करता है- कुछ भी छिपाकर रखना नहीं चाहता। वह मनुष्य को एकदम निराशा के सागर में नहीं डुवा देता, वह अज्ञेयवादी नहीं है। उसे इस सुख-दुःख का प्रतिकार मिला है, और यह प्रतिकार वह वज्र के समान दृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित रखना चाहता है, किसी ऐसे असत्य के द्वारा बच्चे का मुँह और आँखें वाँवकर नहीं, जिसे वह कुछ दिनों में पकड़ लेगा। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, उस समय किसी युवक के पिता मर गये, जिससे वह वड़ा असहाय हो गया और एक वड़े परिवार का भार उसके गले पड़ गया। उसने देखा कि उसके पिता के मित्र लोग ही उसके प्रवान शत्रु हैं। एक दिन एक पादरी के साय साक्षात् होने पर वह उनसे अपने दुःख की कहानी कहने लगा और वे उसको सान्त्वना देने के लिए कहने लगे, "जो होता है, अच्छा ही होता है; जो कुछ होता है, अच्छे के लिए ही होता है।" यह तो पुराने घाव को सोने के वरक से ढक देने का पुराना ढंग है। यह हमारी अपनी दुर्वलता और अज्ञान का परिचायक है। छ: मास वाद उस पादरी के घर एक सन्तान हुई। उसके उपलक्ष्य में जो उत्सव हुआ, उसमें वह

युवक भी निमन्त्रित था। पादरी महोदय भगवान् की पूजा आरम्भ करके बोले, "ईश्वर की कृपा के लिए उसे धन्यवाद।" तब वह युवक खड़ा हो गया और वोला, "यह क्या कह रहे हैं? उसकी कृपा है कहाँ? यह तो घोर अभिशाप है।" पादरी ने पूछा, "सो कैसे?" युवक ने उत्तर दिया, "जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, तब ऊपर ऊपर अमंगल होने पर भी उसे आपने मंगल कहा था। इस समय आपकी सन्तान का जन्म भी यद्यपि ऊपर ऊपर आपको मंगल सा लग रहा है, किन्तु वास्तव में मुझे तो यह महान् अमंगलकारी ही मालूम होता है।" इस प्रकार संसार के दुःख-अमंगल को ढक रखना ही क्या संसार का दुःख दूर करने का उपाय है? स्वयं अच्छे बनो और जो कष्ट पा रहे हैं, उनके प्रति दयासम्पन्न होओ। जोड़-गाँठ करने की चेष्टा मत करो, उससे भव-रोग दूर नहीं होगा। वास्तव में हमें जगत् के अतीत जाना पड़ेगा।

यह जगतु सदा ही भले और बुरे का मिश्रण है। जहाँ भलाई देखो, समझ लो कि उसके पीछे बुराई भी छिपी है। किन्तु इन सब व्यक्त भावों के पीछे—इन सब विरोधी भावों के पीछे-वेदान्त उस एकत्व को ही देखता है। वेदान्त कहता है-बुराई छोड़ो और भलाई भी छोड़ो। ऐसा होने पर फिर शेष क्या रहा? अच्छे-बुरे के पीछे एक ऐसी वस्तू है, जो वास्तव में तुम्हारी अपनी है, जो वास्तव में तुम्हीं हो, जो सब प्रकार के शुभ और सब प्रकार के अशुभ के अतीत है—और वह वस्तु ही शुभ और अशुभ के रूप से प्रकाशित हो रही है। पहले इसको जान लो, तभी तुम पूर्ण आशावादी हो सकते हो, इसके पूर्व नहीं। ऐसा होने पर ही तुम सब पर विजय प्राप्त कर सकोगे। इन आपातप्रतीयमान व्यक्त भावों को अपने अधीन कर लो, तव तुम उस सत्य वस्तु को अपनी इच्छानुसार व्यक्त कर सकोगे। पर पहले तुम्हें स्वयं अपना ही प्रभु बनना पड़ेगा। उठो, अपने को मुक्त करो, समस्त नियमों के राज्य के बाहर चले जाओ, क्योंकि ये नियम निरपेक्ष रूप से तुम पर शासन नही करते, वे तुम्हारी सत्ता के अंश मात्र हैं। पहले समझ लो कि तुम प्रकृति के दास नहीं हो, न कभी थे और न कभी होगे—प्रकृति भले ही अनन्त मालूम पड़े, पर वास्तव में वह ससीम है। वह समुद्र का एक विन्दु मात्र है, और तुम्हीं वास्तव में समुद्रस्वरूप हो, तुम चन्द्र, सूर्य, तारे-सभी के अतीत हो। तुम्हारे अनन्त स्वरूप की तुलना में वे केवल बुद्बुदों के समान हैं। यह जान लेने पर तुम अच्छे और बुरे दोनों पर विजय पा लोगे। तव तुम्हारी सारी दृष्टि एकदम परिवर्तित हो जायगी और तुम खड़े होकर कह सकोगे, "मंगल कितना सुन्दर है और अमंगल कितना अदभत है!"

यही वेदान्त की शिक्षा है। वेदान्त यह नहीं कहता कि स्वर्ण-पत्र से घाव की ढांके रखो और घाव जितना ही पकता जाय, उसे और भी स्वर्ण-पत्रों से मढ़ दो।

यह जीवन एक कठोर सत्य है, इसमें सन्देह नहीं। यद्यपि यह वज्र के समान दुर्भेंद्य प्रतीत होता है, फिर भी प्राणपण से इसके वाहर जाने का प्रयत्न करो, आत्मा उसकी अपेक्षा अनन्त गुनी शक्तिमान है! वेदान्त तुम्हारे कर्म-फल के लिए क्षुद्र देवताओं को उत्तरदायी नहीं वनाता; वह कहता है, तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो, तुम अपने ही हाथों से अपनी आँखें मूँदकर कहते हो—अन्धकार है। हाथ हटा लो—प्रकाश दीख पड़ेगा। तुम ज्योतिस्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। अव हम समझते हैं कि मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यित—'जो यहाँ नानात्व देखता है, वह वारंबार मृत्यु को प्राप्त होता है', इस श्रुति-वाक्य का क्या अर्थ है? उस एक को देखो और मुक्त हो जाओ।

हम किस प्रकार इस तत्त्व को जान सकते हैं? यह मन जो इतना भ्रान्त और दुर्बल है, जो थोड़े में ही विभिन्न दिशाओं में दौड़ जाता है, इस मन को भी इतना सबल किया जा सकता है, जिससे वह उस ज्ञान का—उस एकत्व का आभास पा सके, जो पुनः पुनः मृत्यु के हाथों से हमारी रक्षा करता है। यथोदकं दुर्गे वृद्धं पर्वतेषु विधावति। एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानेवानुविधावति—'जल उच्च, दुर्गम भूमि में बरसकर जिस प्रकार पर्वतों में वह जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति गुणों को पृथक् करके देखता है, वह उन्हींका अनुवर्तन करता है।'

अतः वास्तविक शिवत एक है, केवल माया में पड़कर अनेक हो गयी है। अनेक के पीछे मत दोड़ो, वस, उसी एक की ओर अग्रसर होओ। हंसः शुचिवहसुरन्तरिक्ष-सद्धोता वे विषवितिथिर्दुरोणसत्। नृषद्धरसदृतसद्ध्योमसदन्ता गोजा ऋतजा अदिजा ऋतं बृहत्।—'वह (वही आत्मा) आकाशवासी सूर्य, अन्तरिक्षवासी वाय, वेदिवासी अग्नि और कलशवासी सोम रस है। वही मनुष्य, देवता, यज्ञ और आकाश में है, वही जल में, पृथ्वी पर, यज्ञ में और पर्वत पर उत्पन्न होता है; वह सत्य है, वह महान् है।' अग्नियंयंको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव। एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो विहस्य—'जिस प्रकार एक हो अग्नि जगत् में प्रविष्ट होकर दाह्य वस्तु के रूप-भेद से भिन्न भिन्न रूप घारण करती है, उसी प्रकार सव भूतों की वह एक अन्तरात्मा नाना वस्तुओं के

१. कठोपनिषद् ॥२।१।१०॥

२. वही, १४

३. वही ॥२।२।२॥

भेद से उस उस वस्तु का रूप धारण किये हुए है, और सबके वाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु जगत् में प्रविष्ट होकर नाना वस्तुओं के भेद से तत्तद्रप हो गयी है, उसी प्रकार सब भूतों की वही एक अन्तरात्मा नाना वस्तूओं के भेद से उस उस रूप की हो गयी है और उनके वाहर भी है।" जब तुम इस एकत्व की उपलब्धि करोगे, तभी यह अवस्था आयेगी, उससे पूर्व नहीं। यही वास्तविक आशावाद है--सभी जगह उसके दर्शन करना। अब प्रश्न यह है कि यदि यह सत्य हो, यदि वह गुद्धस्वरूप, अनन्त आत्मा इन सबके भीतर प्रवेश करके विद्यमान हो, तो फिर वह क्यों सुख-दु:ख भोगती है, क्यों वह अपवित्र होकर दु:ख-भोग करती है ? उपनिषद् कहते हैं कि वह दु:ख का अनुभव नहीं करती। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षैर्वाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदृःखेन बाह्यः। 'सभी लोगों का चक्ष्स्वरूप सूर्य जिस प्रकार चक्षुग्राह्य बाह्य अपवित्र वस्तु के साथ लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों की एकमात्र अन्तरात्मा जगत् सम्बन्धी दुःख के साथ लिप्त नहीं होती।'<sup>२</sup> क्योंकि वह फिर जगत् के अतीत भी है। पीलिया हो जाने पर हमें सभी कुछ पीले रंग का दिखायी पड़ता है, पर इससे सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एको वशी सर्वभृतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्यं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषान्। 'जो एक है, सवका नियन्ता और सब प्राणियों की अन्तरात्मा है, जो अपने एक रूप को अनेक प्रकार का कर लेता है, उसका दर्शन जो ज्ञानी पुरुष अपने में करते हैं, वे ही नित्य सुखी हैं, अन्य नहीं। " नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विद्याति कामान्। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् । 'जो अनित्य वस्तुओं में नित्य है, जो चेतनावालों में चेतन है, जो अकेले ही अनेकों की काम्य वस्तुओं का विधान करता है, उसका जो ज्ञानी लोग अपने अन्दर दर्शन करते हैं, उन्हींको नित्य शान्ति मिलती है, औरों को नहीं।" वाह्य जगत् में वह कहाँ मिल सकता है? सूर्य, चन्द्र अयवा तारे उसको कैसे पा सकते हैं ? न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कूतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। 'वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चन्द्र, तारे आदि नहीं चमकते, ये विजलियाँ भी नहीं चमकतीं, फिर अग्नि की क्या वात ? सभी वस्तुएँ उस प्रकाशमान से ही प्रकाशित होती हैं, उसीकी दीप्ति से सव दीप्त होते हैं।" यहाँ पर और एक

१. वही, ९-१०

२. वही, ११

३. वही, १२

४. वही, १३

५. वही, १५

२-१०

सुन्दर रूपक है। तुम लोगों में से जो भारत हो आये हैं और देखा है कि कैसे अदवत्य वृक्ष एक मूल से उद्गत होता है और काफ़ी दूर तक फैल जाता है, वे इसे समझ सकेंगे। ऊर्घ्यं मूलोऽवाक्शाख एघोऽश्वत्यः सनातनः। तदेव शुक्रं तद्यद्य तदेवामृतमुच्यते। तिस्मं लोकाः श्विताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतईतत्। 'ऊपर की ओर जिसका मूल और नीचे की ओर जिसकी शाखाएँ हैं, ऐसा यह चिरन्तन अश्वत्य वृक्ष (संसार-वृक्ष) है। वही उज्ज्वल है, वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं। समस्त संसार उसीमें आश्वित है। कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर नकता। यही वह आत्मा है।"

वेद के ब्राह्मण भाग में नाना प्रकार के स्वर्गों की वातें हैं, किन्तु उपनिपद् स्वर्ग जाने की इस वासना को निराकृत कर देते है। नुख इस या उस स्वर्ग में नहीं है, वरन् इस आत्मा में है, स्थानों का कोई अर्थ नहीं है। ययादशें तयात्मिन यंया स्वप्ने तया पितुलोके। ययाप्यु परोव दद्शे तया गन्घर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके। 'जिस प्रकार दर्पण में लोग अपना प्रतिविम्ब स्पप्ट रूप से देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अपने को अस्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में ब्रह्मदर्शन होता है। जिस प्रकार जल में लोग अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार गन्धवंलोक में ब्रह्मदर्शन होता है। जिस प्रकार प्रकारा और छाया परस्पर पृथक् हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में ब्रह्म और जगत् स्पष्ट रूप से पुयक मालूम पड़ते हैं।' किन्तू फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्मदर्शन नहीं होता। अतएय वेदान्त कहता है कि हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च स्वर्ग है, मानवारमा ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मन्दिर है, वह सभी स्वर्गों से श्रेष्ठ है। कारण, इस आरमा में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है, बैमा और कहीं भी नहीं होता। एक स्यान से अन्य स्थान में जाने से ही आरम-दर्शन में कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। में जब भारतवर्ष में था, तो सोचता या कि किसी गुफा में बैठने पर बायद खूब स्पष्ट रूप से ब्रह्म की अनुभूति होती होगी, परन्तु उसके बाद देखा कि दात वैसी नहीं है। फिर सोचा, जंगल में जाकर बैठने ने बायद नुविया होगी। कामी की बात भी मन में आयी । असल बात यह है कि सभी स्थान एक प्रकार के हैं, क्योंकि हम स्वयं अपना जगत् रच केते हैं। यदि में बुरा हूँ, तो सारा जगत् मुझे बुरा दीन पड़ेगा। उन-निषद यही कहते हैं। नवेंग एक ही नियम लागु होता है। यदि मेरी यहां मृत्य हो जाय और में स्वर्ग चला डार्डें, तो वहाँ भी में नव पूछ वहीं के नमान देनुंगा। इद

१. यही ॥२।३।१॥

२. वही, ५

तक तुम पिवत्र नहीं हो जाते, तब तक गुफा, जंगल, काशी अथवा स्वर्ग जाने से कोई विशेष लाभ नहीं। और यदि तुम अपने चित्तरूपी दर्पण को निर्मल कर सको, तब तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम कृत सत्य का अनुभव करोगे। अतएव इघर-उघर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र है। उसी शक्ति को यदि चित्त-दर्पण को निर्मल बनाने में लगाया जाय, तो कितना अच्छा हो! निम्नलिखित इलोक में इसी भाव का वर्णन है:

न तंदृशे तिष्ठित रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्। हृदा मनीषी मनसाऽभिक्लृप्तो य एतिहृदुरम्तास्ते भवन्ति।

— 'उसका रूप देखने की वस्तु नहीं। कोई उसको आँख से नहीं देख सकता। हृदय, संशयरिहत बुद्धि एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं।'

जिन लोगों ने राजयोग सम्बन्धी मेरे व्याख्यान पिछली गर्मियों में सुने हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि वह योग ज्ञानयोग से कुछ भिन्न प्रकार का है। जिस योग पर हम अब विचार कर रहे हैं, वह मुख्यतया इंद्रिय-नियंत्रण का है।

> यदा पञ्चावित्ष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धित्व न विचेष्टिति तामाहुः परमां गतिम्॥

— 'जब सारी इंद्रियाँ संयत हो जाती हैं, जब मनुष्य उनको अपना दास बनाकर रखता है, जब वे मन को चंचल नहीं कर सकतीं, तभी योगी चरम गति को प्राप्त होता है।''

> यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्तृते।। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। अय मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचनुशासनम्।।

—'जो सव कामनाएँ मर्त्य जीव के हृदय का आश्रय लेकर रहती हैं, वे जब नष्ट

१. वही, ९

२. वही, १०

हो जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता और यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब इस संसार में हृदय की सारी प्रन्थियाँ कट जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है। यहीं उपदेश है।" यहीं, इसी पृथ्वी पर, कहीं अन्यत्र नहीं।

यहाँ कुछ और कहना आवश्यक है। साघारणतः लोग कहते हैं कि वेदान्त, तया अन्य प्राच्य दर्शन और धर्म इस जगत् और उसके सारे सुखों एवं संघर्षों को छोडकर इसके वाहर जाने का उपदेश देते हैं। पर यह घारणा एकदम ग़लत है। केवल ऐसे अज्ञानी व्यक्ति ही, जो प्राच्य चितन के विषय में कुछ नहीं जानते, और जिनमें उसकी यथार्थ शिक्षा समझने योग्य वृद्धि ही नहीं है, इस प्रकार की वातें कहते हैं। प्रत्युत हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि वे अन्य किसी लोक में जाना नहीं चाहते। वे उन लोकों की यह कहकर निदा करते हैं कि कुछ क्षणों तक वहाँ रो और हैंसकर लोग मर जाते हैं। जब तक हम दुर्वल रहेंगे, तब तक हमें स्वर्ग-नरक आदि में घूमना पड़ेगा, जो कुछ सत्य है, यही है और वह है मनुष्य की आत्मा। वे यह भी कहते हैं कि आत्महत्या द्वारा अपरिहार्य को पार नहीं किया जा सकता, हम उससे वच नहीं सकते । हाँ, सच्चा मार्ग पाना अत्यन्त कठिन अवश्य है। पाश्चात्य लोगों के समान हिन्दू भी कार्यकुशल हैं, पर दोनों की जीवन-दृष्टि मिन्न है। पश्चिमी लोग कहते हैं, एक अच्छा सा मकान वनाओ, उत्तम भोजन करो, उत्तम वस्त्र पहनो, विज्ञान की चर्चा करो, वुद्धि की उन्नति करो। इन सवमें वे वड़े व्यावहारिक हैं। किन्तु हिन्दू लोग कहते हैं, आत्मज्ञान ही जगत् का ज्ञान है। वे उसी आत्मजान के आनन्द में विभोर होकर रहना चाहते हैं। अमेरिका में एक प्रसिद्ध अज्ञेयवादी वक्ता (इंगरसोल) हैं—वे एक अत्यन्त सज्जन पुरुष हैं और एक वड़े सुन्दर वक्ता भी। उन्होंने धर्म के सम्वन्ध में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने उसमें कहा कि धर्म की कोई आवश्यकता नहीं, परलोक को लेकर अपना मस्तिष्क खराव करने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं। अपने मत को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "संसार मानो एक सन्तरा है और हम उसका सब रस वाहर निकाल लेना चाहते हैं।" मेरी एक वार उनसे भेंट हुई। मैंने उनसे कहा, "मैं आपके साथ सहमत हूँ, मेरे पास भी फल है, मैं भी इसका सब रस निकाल लेना चाहता हूँ। पर आपसे मेरा मतभेद है, केवल इस फल को लेकर। आप चाहते हैं सन्तरा और मैं चाहता हूँ आम । आप समझते हैं कि संसार में आकर खूद खा-पी लेने और कुछ वैज्ञानिक तथ्य जान लेने से ही वस पर्याप्त हो गया; पर आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि इसे छोड़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं

१. वही, १४-५

है। मेरे लिए तो यह धारणा विल्कुल तुच्छ है। यदि जीवन का एकमात्र कार्य यह जानना ही हो कि सेव किस प्रकार भूमि पर गिरता है अथवा विद्युत् का प्रवाह किस प्रकार स्नायुओं को उत्तेजित करता है, तब तो मैं इसी क्षण आत्महत्या कर लूं! मेरा संकल्प है कि मैं सभी वस्तुओं के मर्म की खोज करूँगा—जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है, यह जानूँगा। आप केवल प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियों की चर्चा करते हैं, पर मैं तो प्राण का स्वरूप ही जान लेना चाहता हूँ। मैं इस जीवन में ही समस्त रस सोख लेना चाहता हूँ। मेरा दर्शन कहता है कि जगत् और जीवन का समस्त रहस्य जान लेना होगा, स्वर्ग-नरक आदि का सारा अंधविश्वास छोड़ देना होगा, यद्यपि उनका अस्तित्व उसी अर्थ में है, जिस अर्थ में इस पृथ्वी का अस्तित्व है। मैं इस जीवन की अन्तरात्मा को जानूंगा—उसका वास्तविक स्वरूप जानूंगा, वह क्या है, यह जानूंगा; वह किस प्रकार कार्य करती है और उसका प्रकाश क्या है, केवल इतना जानकर मेरी तृष्ति नहीं होगी। मैं सभी वस्तुओं का 'क्यों' जानना चाहता हूँ-- 'कैसे होता है', यह खोज वालक करते रहें। विज्ञान और है क्या ? आपके ही किसी बड़े आदमी ने कहा है, 'सिगरेट पीते समय जो जो होता है, वह सब यदि मैं लिखकर रखूँ तो वही सिगरेट का विज्ञान हो जायगा। वैज्ञानिक होना अवश्य अच्छा है और गौरव की वात है—ईश्वर उनके अनुसन्धान में सहायता करे, उन्हें आशीर्वाद दे; पर जब कोई कहता है कि यह विज्ञान-चर्चा ही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं, तब समझ लेना चाहिए कि वह मुर्खो-चित वात कह रहा है। उसने जीवन के मुल रहस्य को जानने की कभी चेष्टा नहीं की; प्रकृत वस्तु क्या है, इस सम्बन्ध में उसने कभी आलोचना नहीं की। मैं सहज ही तर्क द्वारा यह समझा दे सकता हैं कि आपका सारा ज्ञान अर्थहीन और आधारहीन है। आप प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राण क्या है, तो आप कहते हैं, 'मैं नहीं जानता'। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, करें, मुझे अपने ही भाव में रहने दें।"

मैं अपने ढंग से पूर्णरूपेण व्यवहार-कुशल हूँ। अतएव तुम्हारी इस बात में कोई अर्थ नहीं कि केवल पश्चिम ही व्यवहार-कुशल है। तुम एक ढंग से व्यवहार-कुशल हो, तो मैं दूसरे ढंग से। इस संसार में विभिन्न प्रकार की प्रकृतिवाले मनुष्य हैं। यदि प्राच्य देश के किसी व्यक्ति से कहा जाय कि सारा जीवन एक पैर पर खड़ा रहने से वह सत्य को पा सकेगा, तो वह सारा जीवन एक पैर पर ही खड़ा रहेगा। यदि पाश्चात्य देशों में लोग सुनें कि किसी वर्वर देश में कहीं पर सोने की खदान है, तो हजारों लोग सोना पाने की आशा में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे—और शायद उनमें से एक ही कृतकार्य होगा! इस दूसरे प्रकार के मनुष्यों ने भी सुना है

कि आत्मा नाम की कोई चीज है, पर वे उसकी मीमांसा का भार चर्च पर डाल-कर निश्चिन्त हो जाते हैं। पर पहले प्रकार का मनुष्य सोना पाने के लिए वर्वरों के देश में जाने को राजी न होगा; कहेगा, "नहीं, उसमें खतरे कीं आशंका है।" पर यदि उससे कहा जाय कि एक ऊँचे पर्वत के शिखर पर एक अद्भुत साध रहते हैं, जो उसे आत्मज्ञान दे सकते हैं, तो वह तुरन्त उस शिखर पर चढ़ने को उद्यत हो जायगा—फिर इस प्रयत्न में उसके प्राण ही क्यों न चले जायँ। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति व्यवहार-कुशल हैं, पर भूल यहाँ पर है कि तुम लोग इस परिदृश्यमान संसार को ही सब कुछ समझ बैठते हो। तुम्हारा जीवन क्षणस्थायी इन्द्रिय-भोग मात्र है—उसमें कुछ भी नित्यता नहीं है, प्रत्युत उससे दु:ख कमशः बढ़ता ही जाता है। हमारे मार्ग में अनन्त शान्ति है, और तुम्हारे मार्ग में अनन्त दु:ख।

में यह नहीं कहता कि तुम्हारा दृष्टिकोण ग़लत है। तुमने जैसा समझा है, वैसा करो। उससे परम मंगल होगा—लोगों का वड़ा हित होगा, पर इसी कारण मेरे दृष्टिकोण पर दोषारोपण मत करो। मेरा मार्ग भी अपने ढंग से मेरे लिए व्याव-हारिक है। आओ, हम सब अपने अपने ढंग से कार्य करें। भगवान करते, हम दोनों ही ओर समान रूप से कार्य-कुशल हो सकते! मैंने ऐसे अनेक वैज्ञानिक देखे हैं, जो विज्ञान और अघ्यात्म-तत्त्व दोनों में समान रूप से व्यावहारिक हैं, और मैं आज्ञा करता हूँ कि एक समय आयेगा, जव समस्त मानव जाति इसी प्रकार व्यवहार-कुशल हो जायगी। मान लो, एक पतीली में जल गरम होकर उवलने आ रहा है---उस समय क्या होता है, इस वात की ओर यदि तुम घ्यान दो, तो देखोगे कि एक कोने में एक बुद्वुद उठ रहा है, दूसरे कोने में एक और उठ रहा है। ये बुद्वुद कमशः वढ़ते जाते हैं और अन्त में सब मिलकर एक प्रवल हलचल उत्पन्न कर देते हैं। यह संसार भी ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति मानो एक वद्वुद है, और विभिन्न राष्ट्र मानो कुछ वृद्वृदों की समष्टि हैं। क्रमशः राष्ट्रों में परस्पर मेल होता जा रहा है, और मेरी यह दृढ़ धारणा है कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब राष्ट्र नामक कोई वस्तु नहीं रह जायगी--राप्ट्र राष्ट्र का भेद दूर हो जायगा। हम चाहे इच्छा करें या न करें, हम जिस एकत्व की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, वह एक दिन प्रकाशित होगा ही। वास्तव में, हम सबके बीच भ्रातृ-सम्बन्व स्वाभाविक ही है, पर हम सब इस समय पृथक् हो गये हैं। ऐसा समय अवश्य आयेगा, जब ये सब भेद-भाव लुप्त हो जायँगे-प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक विषय के ही समान आध्यात्मिक विषय में भी तीत्र रूप से व्यवहार-कुशल हो जायगा, और तव वह एकत्व, वह समन्वय समस्त जगत् में व्याप्त हो जायगा। तव सारी मानवता जीवन्मुक्त हो जायगी। अपनी ईर्प्या, घृणा, मेल और विरोघ में से होते हुए हम उसी एक लक्ष्य की ओर

संघर्ष कर रहे हैं। हम सबको लेते हुए एक वेगवती नदी समुद्र की ओर वहीं जा रही है। छोटे छोटे काग़ज के टुकड़े, तिनके आदि की भाँति हम इसमें वहें जा रहे हैं। हम भले ही इधर-उधर जाने की चेष्टा करें, पर अन्त में हम भी जीवन और आनन्द के उस अनन्त समुद्र में अवश्य पहुँच जायेंगे।

## समी वस्तुओं में ब्रह्मदर्शन

(२७ अक्तूवर, १८९६ को लन्दन में दिया हुआ भाषण)

हमने देखा कि हम अपने दुःखों को दूर करने की कितनी ही चेण्टा क्यों न करें, परन्तु फिर भी हमारे जीवन का अधिकांश भाग अवश्यमेव दुःखपूर्ण रहेगा, और यह दुःखराशि वास्तव में हमारे लिए एक प्रकार से अनन्त है। हम अनादि काल से इस दुःख के प्रतिकार की चेण्टाएँ करते आ रहे हैं, पर यह जैसा था, वैसा ही अब भी है। हम इस दुःख को दूर करने के लिए जितने ही उपाय निकालते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि जगत् में और भी कितना दुःख गुप्त भाव से विद्यमान है। हमने यह भी देखा कि सभी धर्म कहते हैं—इस दुःख-चक से वाहर निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर। सभी धर्म कहते हैं, जैसा इस युग में व्यावहारिक लोग हमें मानने की सलाह देते हैं, कि यदि संसार को उसके परिदृश्यमान रूप में ही ग्रहण कर लिया जाय, तो फिर दुःख के सिवा और कुछ न रहेगा। वे यह भी कहते हैं—इस जगत् के अतीत और भी कुछ है। यह पंचेन्द्रियग्राह्य जीवन, यह भौतिक जीवन ही सब कुछ नहीं है—यह तो केवल एक लघु अंश मात्र है, सतही मात्र है। इसके पीछे, इसके परे वह अनन्त विद्यमान है, जहाँ दुःख का लेशमात्र भी नहीं। उसे कोई गाँड, कोई अल्लाह, कोई जिहोवा, कोई जोव और कोई और कुछ कहता है। वेदान्ती उसे ब्रह्म कहते हैं।

सभी धर्मों के उपदेशों से साघारणतः मन में यही भावना उदित होती है कि शायद आत्महत्या करना ही श्रेयस्कर है। जीवन के दुःखों का प्रतिकार क्या है, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उससे तो आपाततः यही वोध होता है कि जीवन का त्याग कर देना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस उत्तर से मुझे एक प्राचीन कथा याद आती है। किसीके मुँह पर एक मच्छर वैठा था। उसके एक मित्र ने उस मच्छर को मारने के लिए इतने जोर से घूँसा मारा कि मच्छर के साथ ही वह मनुष्य भी मर गया! दुःख के प्रतिकार का उपाय भी ठीक इसी प्रकार का संकेत देता लगता है। जीवन और जगत् दुःखमय है, यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे जगत् को जानने का साहस करनेवाला कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता।

किन्तु संसार के समस्त धर्म इसका क्या प्रतिकार बताते हैं? वे कहते हैं कि यह संसार कुछ नहीं है; इस संसार के बाहर ऐसा कुछ है, जो वास्तिविक सत्य है। यहीं पर किठनाई प्रारम्भ होती है। यह उपाय तो मानो हमें अपना सब कुछ नष्ट करके फेंक देने का उपदेश देता है। तब फिर प्रतिकार का उपाय यह कैसे होगा? तब क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय और भी बतलाया जाता है। वह यह है: वेदान्त कहता है—विभिन्न धर्म जो कुछ कहते हैं, सब सत्य है, पर इसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना होगा। बहुधा लोग धर्मों के उपदेशों को ग़लत समझ लेते हैं, और धर्म भी अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते। मस्तिष्क एवं हृदय, दोनों की ही हमें आवश्यकता है। अवश्य हृदय बहुत श्रेष्ठ है—हृदय के माध्यम से जीवन की महान् अंतःप्रेरणाएँ आती हैं। मस्तिष्कवान, पर हृदयशून्य होने की अपेक्षा मैं तो यह सौ बार पसन्द करूँगा कि मेरे कुछ भी मस्तिष्क न हो, पर थोड़ा सा हृदय हो। जिसके हृदय है, उसीका जीवन सम्भव है, उसीकी उन्नति सम्भव है; किन्तु जिसके तिनक भी हृदय नहीं, केवल मस्तिष्क है, वह सूखकर मर जाता है।

परन्तु हम यह भी जानते हैं कि जो केवल अपने हृदय के द्वारा परिचालित होते हैं, उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि प्रायः ही उनके भ्रम में पड़ने की सम्भा-वना रहती है। हमको चाहिए—हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हृदय के लिए मस्तिष्क को और मस्तिष्क के लिए हृदय को हानि पहुँचायें। वरन् प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अनन्त हो और साथ ही साथ उसमें अनन्त परिमाण में विचार-बुद्धि भी रहे। इस संसार में हम जो कुछ चाहते हैं, उसकी क्या कोई सीमा है? क्या संसार अनन्त नहीं है? यहाँ तो अनन्त परिमाण में भावना के (हृदय के) विकास के लिए और उसके साथ साथ अनन्त परिमाण में बुद्धि और संस्कृति के लिए अवकाश है। वे दोनों अनन्त परिमाण में आयें—वे दोनों समानान्तर रेखा में साथ साथ साथ विस्तृत होते रहें।

अधिकांश धर्म तथ्य तो समझते हैं, पर ज्ञात होता है कि सभी एक भ्रम में पड़ जाते हैं—वे सभी हृदय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा परिचालित होते हैं। संसार में दु:ख है, अतएव इसका त्याग कर दो, यह बहुत अच्छा उपदेश है—एकमात्र उपदेश है, इसमें सन्देह नहीं। 'संसार का त्याग करो!' इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते कि सत्य को जानने के लिए असत्य का त्याग करना होगा—अच्छी वस्तु पाने के लिए बुरी वस्तु का त्याग करना होगा, जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु का त्याग करना होगा।

पर यदि इस परिकल्पना का यही तात्पर्य हो कि हम जिसे जीवन नाम से समझते हैं, उस पंचेन्द्रियगत जीवन का त्याग करना होगा, तव फिर हमारे पास क्या शेष रहा ? और जीवन का अर्थ भी क्या है ? यदि हम उसे त्याग दें, तो क्या वच रहता है ? जब हम वेदान्त के दार्शनिक अंश की आलोचना करेंगे, तब हम इस तत्त्व को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे, पर अभी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल वेदान्त में इस समस्या की युक्तिसंगत मीमांसा मिलती है। यहाँ पर में वेदान्त का वास्तविक उपदेश क्या है, यही कहूँगा। वेदान्त शिक्षा देता है—'जगत् को ब्रह्म-स्वरूप देखो।' वेदान्त वास्तव में जगत् की भर्त्सना नहीं करता। यह ठीक है कि वेदान्त में जिस प्रकार चूड़ान्त वैराग्य का उपदेश है, उस प्रकार और कहीं भी नहीं है। पर इस वैराग्य का अर्थ है, जगत् को ब्रह्म-रूप देखना—जगत् को हम जिस भाव से देखते हैं, उसे हम जैसा जानते हैं, वह जैसा हमारे सम्मुख प्रतिभात होता है, उसका त्याग करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसे ब्रह्मस्वरूप देखो—वास्तव में वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; इसी कारण सबसे प्राचीन उपनिषद में हम देखते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं याँकच जगत्यां जगत्—'जगत् में जो कुछ है, वह सब ईश्वर से आच्छन्न है।''

समस्त जगत् को ईश्वर से ढक लेना होगा। यह किसी मिथ्या आशावादिता से नहीं, जगत् के अशुभ और दुःख-कष्ट के प्रति आँखें मीचकर नहीं, वरन् वास्त-विक रूप से प्रत्येक वस्तु के भीतर ईश्वर के दर्शन द्वारा करना होगा। इसी प्रकार हमें संसार का त्याग करना होगा। और जब संसार का त्याग कर दिया, तो शेप क्या रहा ? ईश्वर । इस उपदेश का तात्पर्य क्या है ? यही कि तुम्हारी स्त्री भी रहे, उससे कोई हानि नहीं; उसको छोड़कर जाना नहीं होगा, वरन् इसी स्त्री में तुम्हें ईश्वर-दर्शन करना होगा। सन्तान का त्याग करो-इसका क्या अर्थ है? क्या वाल-वच्चों को लेकर रास्ते में फेंक देना होगा, जैसा कि सभी देशों में कुछ नर-पगु करते हैं ? नहीं, कभी नहीं ! वह तो पैशाचिक काण्ड है-वह धर्म नहीं है। तो फिर क्या? उनमें ईश्वर का दर्शन करो। इसी प्रकार सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में जानो । जीवन में, मरण में, सुख में, दुःख में—सभी अवस्थाओं में ईश्वर समान रूप से विद्यमान है। केवल आँखें खोलकर उसके दर्शन करो। वेदान्त यही कहता है; तुमने जगत् की जिस रूप में कल्पना कर रखी है, उसे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी कल्पना अत्यन्त आंशिक अनुभृति पर—क्षीण तर्कना और युक्ति पर, तुम्हारी अपनी दुर्वछता पर आवारित है। उसे त्याग दो; हम इतने दिन जगत् को जैसा सोचते थे, इतने दिन जिसमें अत्यन्त आसक्त थे, वह तो हमारे द्वारा रचित एक मिथ्या जगत् है—

१. ईशोपनिषद् ॥१॥

उसको छोड़ो। आँखें खोलकर देखो, हम अब तक जिस रूप में जगत् को देख रहे थे, वास्तव में उसका अस्तित्व वैसा कभी नहीं था — वह स्वप्न था, माया थी। जो था, वह था एकमात्र प्रभु। वे ही सन्तान के भीतर, वे ही स्त्री में, वे ही स्वामी में, वे ही अच्छे में, वे ही बुरे में, वे ही पाप में, वे ही पापी में, वे ही हत्याकारी में, वे ही जीवन में और वे ही मरण में वर्तमान हैं।

यह स्थापना अवश्य ही विराट् है। किन्तु वेदान्त इसीको प्रमाणित करना, इसीकी शिक्षा देना और प्रचार करना चाहता है। इसी विषय को लेकर वेदान्त का प्रारम्भ होता है।

हम इसी प्रकार जीवन की विपत्तियों और दु:खों को टाल सकते हैं। कुछ घच्छा मत करो। कौन हमें दु:खी करता है ? हम जो कुछ दु:ख-भोग करते हैं, वह वासना से ही उत्पन्न होता है। मान लो, तुम्हें कुछ चाहिए। और जब वह पूरा नहीं होता, तो फल होता है-दुःख। यदि इच्छा न रहे, तो दुःख भी नहीं होगा। यहाँ भी मुझे ग़लत समझ लेने की आशंका है, अतः यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वासनाओं, इच्छाओं के त्याग तथा समस्त दु:ख से मुक्त हो जाने से मेरा आशय क्या है। दीवार में कोई वासना नहीं है, वह कभी दु:ख नहीं भोगती। ठीक है, पर वह कभी उन्नति भी तो नहीं करती। इस कुर्सी में कोई वासना नहीं है, कोई कष्ट भी उसे नहीं है, परन्तु यह कुर्सी की कुर्सी ही रहेगी। सुख-भोग के भीतर भी एक गरिमा है और दु:ख-भोग के भीतर भी। यदि साहस करके कहा जाय, तो यह भी कह सकते हैं कि दु:ख की उपयोगिता भी है। हम सभी जानते हैं कि दु:ख से कितनी वड़ी शिक्षा मिलती है। हमने जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य किये हैं, जिनके वारे में वाद में हमें पता लगता है कि वे न किये जाते, तो अच्छा होता, पर तो भी इन सब कार्यों ने हमारे लिए महान् शिक्षक का कार्य किया है। मैं अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कार्य किये हैं, यह सोचकर भी मैं आनन्दित हूँ और अनेक बुरे कार्य किये है, यह सोचकर भी आनन्दित हूँ—मैंने कुछ सत्कार्य किया है, इसलिए भी सुखी हूँ और अनेक भूलें की हैं, इसलिए भी सुखी हूँ, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने मुझे कुछ न कुछ उच्च शिक्षा दी है। मैं इस समय जो कुछ हूँ, वह अपने पूर्व कर्मों और विचारों का फलस्वरूप हूँ। प्रत्येक कार्य और विचार का एक न एक फल हुआ है और ये फल ही मेरी उन्नति की समष्टि हैं।

अव यहाँ एक कठिन समस्या आती है। हम सभी जानते हैं कि वासना वड़ी बुरी चीज है, पर वासना-त्याग का अर्थ क्या है? फिर शरीर-रक्षा किस प्रकार होगी? इसका आत्मवाती उत्तर भी पहले की भाँति वहीं मिलेगा कि वासना का संहार करों और उसके साथ ही वासनायुक्त मनुष्य को भी मार डालो।

पर यथार्थ समाधान यह है: ऐसी वात नहीं कि तूम धन-सम्पत्ति न रखो, आवश्यक वस्तुएँ और विलास की सामग्री न रखो। तुम जो जो आवश्यक समझते हो, सव रखो, यहाँ तक कि उससे अतिरिक्त वस्तुएँ भी रखो—इससे कोई हानि नहीं। पर तुम्हारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है—सत्य को जान लेना, उसकी प्रत्यक्ष कर लेना। यह घन किसीका नहीं है। किसी भी पदार्थ में स्वामित्व का भाव मत रखो। तुम भी कोई नहीं हो, मैं भी कोई नहीं हूँ, कोई भी कोई नहीं है। सब उस प्रभु की ही वस्तुएँ हैं; क्योंकि ईशोपनिषद् के प्रथम क्लोक में ही ईश्वर को सर्वत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। ईश्वर तुम्हारे मोग्य वन में है; तुम्हारे मन में जो सव वासनाएँ उठती हैं, उनमें है; अपनी वासना से प्रेरित हो तुम जो जो द्रव्य खरीदते हो, उनमें भी वही है; तुम्हारे सुन्दर वस्त्रों में भी वह है, और तुम्हारे सुन्दर अलंकारों में भी वही है। इसी प्रकार विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार सब वस्तुओं को देखने पर, तुम्हारी दृष्टि में सव कुछ परिवर्तित हो जायगा। यदि तुम अपनी प्रत्येक गति में, अपने वस्त्रों में, अपने वार्तालाप में, अपने शरीर में, अपने चेहरे में—सभी वस्तुओं में भगवान् की स्थापना कर लो, तो तुम्हारी आँखों में सम्पूर्ण दृश्य वदल जायगा और जगत् दु:समय प्रतीत न होकर स्वर्ग में परिणत हो जायगा ।

"स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है", ईसा कहते हैं, वेदान्त तथा सभी उपदेप्टा यहीं कहते हैं। "जिसके पास देखने के लिए आंख है, वह देखे; जिसके पास सुनने के लिए कान है, वह सुने।" वह पहले से ही तुम्हारे अन्दर मौजूद है। वेदान्त यह सिद्ध करता है कि जिस सत्य को अज्ञान के कारण हम सोचते थे कि हमने उसे खो दिया है, और सारी दुनिया में उसको पाने के लिए रोते रोते, कप्ट भोगते घूमते-फिरते रहे, किन्तु वह सदा ही हमारे हृदय के अन्तस्तल में वर्तमान था। उसे हम वहीं पा सकते हैं।

यदि संसार त्यागने के उपदेश को उसके प्राचीन स्यूल अर्थ में ग्रहण किया जाय, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, आलसी होकर मिट्टी के ढेले की भाँति बैठे रहना ही ठीक होगा, कोई विचार या कार्य करने की तिनक भी आवश्यकता नहीं, अदृष्टवादी होकर, घटना-चक्र की लयाड़ें खाकर, प्राकृतिक नियमों द्वारा परिचालित होकर इघर-उघर घूमते रहने से ही काम चल जायगा। चस, यही निष्कर्ष निकलता है। किन्तु पूर्वोक्त उपदेश का अर्थ चास्तव में यह नहीं है। हम लोगों को कार्य अवश्यमेव करना पड़ेगा। व्यर्थ की वासनाओं के चक्र में पड़कर इघर-उघर भटकते फिरनेवाले साधारण जन कार्य के सम्बन्ध में भला क्या जानें? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इन्द्रियों से परिचालित है, वह भला

कार्य को क्या समझे ? कार्य वहीं कर सकता है, जो किसी वासना के द्वारा, किसी स्वार्थपरता के द्वारा परिचालित नहीं होता। वे कार्य करते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है। वे ही कार्य करते हैं, जो बदले में किसी लाग की आशा नहीं खते।

एक चित्र से अधिक आनन्द कौन प्राप्त करता है--चित्र का वेचनेवाला अथवा देखनेवाला ? विकेता तो अपने हिसाब-किताव में ही व्यस्त रहता है, मुझे कितना लाभ होगा, इत्यादि चिन्ताओं में ही मग्न रहता है। उसके मस्तिष्क में यही सब घूमता रहता है। वह केवल नीलाम के हथौड़े की ओर लक्ष्य रखता है और क्या भाव पड़ा, यही सुनता रहता है। भाव किस तरह बढ़ता जा रहा है, यही सूनने में वह व्यस्त है। फिर चित्र का आनन्द वह ले कब ? वे ही चित्र का आनन्द ले सकते हैं, जिनको उस चित्र की विकी-खरीद से कोई मतलव नहीं। वे चित्र की ओर ताकते रहते हैं और असीम आनन्द का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार यह समग्र ब्रह्माण्ड एक चित्र के समान है; जब वासना विल्कुल चली जायगी, तभी लोग जगत् का आनन्द ले सकेंगे; तब यह वेचने-खरीदने का भाव, यह भ्रमात्मक स्वामित्व का भाव नहीं रह जायगा। उस समय न ऋण देनेवाला है, न खरीदनेवाला है, न वेचनेवाला है; उस समय जगत् एक सुन्दर चित्र के समान हो जाता है। ईश्वर के सम्बन्ध में इतनी सुन्दर बात मैंने और कहीं नहीं देखी-- वह महान किव है, प्राचीन कवि है-समस्त जगत् उसकी कविता है, वह अनन्त आनन्दोच्छ्वास में लिखी हुई है और नाना प्रकार के श्लोकों, छन्दों और तालों में प्रकाशित है। वासना का त्याग करने पर ही हम ईश्वर की इस विश्व-कविता का पाठ और भोग कर सकेंगे। उस समय सारी वस्तुएँ ब्रह्मभाव धारण कर लेंगी। संसार का प्रत्येक कोना, प्रत्येक अँघेरी गली, बीहड़ मार्ग और सभी गुप्त अन्यकारमय स्थान, जिन्हें हमने पहले इतना अपवित्र समझा था, ब्रह्मभाव धारण कर लेंगे। वे सभी अपना प्रकृत स्वरूप प्रकाशित करेंगे। तव हम अपने आप पर हँसेंगे और सोचेंगे, 'यह सब रोना-चिल्लाना केवल बच्चों का खेल था, और हम जननी के समान खड़े होकर यह खेल देख मात्र रहे थे।'

वेदान्त कहता है कि इस प्रकार के भाव से कार्य करो। वेदान्त हमें पहले इस आपाततः दिखनेवाले माया के जगत् का त्याग कर काम करने की शिक्षा देता है। इस त्याग का क्या अर्थ है? पहले ही कहा जा चुका है कि त्याग का प्रकृत अर्थ है—सब जगह ईश्वर-दंर्शन। सब जगह ईश्वर-बुद्धि कर लेने पर ही हम वास्तविक कार्य करने में समर्थ होंगे। यदि चाहो, तो सौ वर्ष जीने की इच्छा करो; जितनी भी सांसारिक वासनाएँ हैं, सवका भोग कर लो, पर हाँ, उन सवको ब्रह्ममय देखो, उनको स्वर्गीय भाव में परिणत कर लो। यदि जीना चाहो, तो इस पृथ्वी

पर दीर्घ काल तक सेवापूर्ण, आनन्दपूर्ण और क्रियाशील जीवन विताने की इच्छा करो। इस प्रकार कार्य करने पर तुम्हें वास्तविक मार्ग मिल जायगा। इसको छोड़ अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति सत्य को न जानकर अवोध की भाँति संसार के भोग-विलास में निमग्न हो जाता है, समझ लो कि उसे ठीक मार्ग नहीं मिला, उसका पैर फिसल गया है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति संसार को कोसता हुआ वन में चला जाता है, अपने शरीर को कष्ट देता रहता है, धीरे धीरे सुखाकर अपने को मार डालता है, अपने हृदय को शुष्क महभूमि बना डालता है, अपने सभी भावों को कुचल डालता है और कठोर, बीभत्स और रूखा हो जाता है, समझ लो कि वह भी मार्ग भूल गया है। ये दोनों दो छोर की वातों हैं—दोनों ही भ्रम में हैं—एक इस ओर और दूसरा उस ओर। दोनों ही पश्चिष्ट हैं—दोनों ही लक्ष्यभ्रष्ट हैं।

वेदान्त कहता है, इसी प्रकार कार्य करो—सभी वस्तुओं में ईश्वर-बुद्धि करो, समझो कि ईश्वर सबमें है, अपने जीवन को भी ईश्वर से अनुप्राणित, यहाँ तक कि ईश्वर रूप ही समझो। यह जान लो कि यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, यही हमारे लिए जानने की एकमात्र वस्तु है। ईश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है, उसे प्राप्त करने के लिए और कहाँ जाओगे? प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक भाव में, प्रत्येक विचार में वह पहले से ही अवस्थित है। इस प्रकार समझकर हमें कार्य करते जाना होगा। यही एकमात्र पथ है, अन्य नहीं। इस प्रकार करने पर कर्मफल तुमको लिप्त न कर सकेगा। फिर कर्मफल तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पायगा। हम देख चुके हैं कि हम जो कुछ दुःख-कष्ट भोगते हैं, उसका कारण है ये सब व्यर्थ की वासनाएँ। परन्तु जब ये वासनाएँ ईश्वर-वृद्धि के द्वारा पित्रत्र भाव धारण कर लेती हैं, ईश्वरस्वरूप हो जाती हैं, तब उनके आने से भी फिर कोई अनिष्ट नहीं होता। जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना है, वे जब तक इसे नहीं जान लेते, तब तक उन्हें इसी आसुरी जगत् में रहना पड़ेगा। लोग नहीं जानते कि यहाँ उनके चारों ओर, सर्वत्र कैसी अनन्त आनन्द की खान पड़ी हुई है; वे उसे अभी तक खोज निकाल नहीं पाये। आसुरी जगत् का अर्थ क्या है? वेदान्त कहता है—अज्ञान।

हम अनन्त जल से भरे हुए नदी के तट पर बैठकर भी प्यासे मर रहे हैं। ढेरों खाद्य सामने रखा है, फिर भी हम भूखों मर रहे हैं। यह तो रहा आनन्दमय जगत्, पर हम उसे खोज नहीं पाते। हम उसीमें रह रहे हैं। वह सर्वदा ही हमारे चारों ओर है, पर हम उसे सदैव और कुछ समझकर अम में पड़ जाते हैं। घर्म हमें उस आनन्दमय जगत् को दिखा देना चाहता है। सभी हृदय इस आनन्द की खोज कर रहे हैं। सभी जातियों ने इसकी खोज की है, घर्म का यही एकमात्र छक्ष्य है, और यह आदर्श ही विभिन्न घमों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। भिन्न भिन्न

धर्मों में जो मतभेद हैं, वे सब् केवल बोलने के दाँव-पेंच हैं, वास्तव में वे कुछ भी नहीं हैं। एक व्यक्ति एक भाव को एक प्रकार से प्रकट करता है, दूसरा दूसरे प्रकार से। एक जो कुछ कहता है, दूसरा भी दूसरी भाषा में शायद वहीं बात कहता है।

इस सम्बन्ध में अब और भी प्रश्न उठते हैं। जो ऊपर कहा गया है, उसे मुँह से कह देना तो अत्यन्त सरल है। वचपन से ही सुनता आ रहा हुँ--- सर्वत्र ब्रह्म-वृद्धि करो, सब ब्रह्ममय हो जायगा और तब तुम दुनिया का ठीक ठीक आनन्द उठा सकोगे,' पर ज्यों ही हम संसार-क्षेत्र में उतरकर कुछ घक्के खाते हैं, त्यों ही हमारी सारी ब्रह्मवृद्धि उड़ जाती है। मैं मार्ग में सोचता जा रहा हूँ कि सभी मनुष्यों में ईश्वर विराजमान है-इतने में एक वलवान मनुष्य मुझे घक्का दे जाता है और मैं चारों कोने चित हो जाता हूँ। वस! झट मैं उठता हूँ, सिर में खून चढ़ जाता है, मुट्ठियाँ वैंघ जाती हैं और मैं विचार-शक्ति खो बैठता हूँ। मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ। स्मृति का भ्रंश हो जाता है और वस, मैं उस व्यक्ति में ईश्वर को न देख शैतान देखने लगता हैं। जन्म से ही उपदेश मिलता है, सर्वत्र ईश्वर-दर्शन करो; सभी घर्म यही सिखाते हैं—सभी वस्तुओं में, सब प्राणियों के अन्दर, सर्वत्र ईश्व**र-**दर्शन करो। 'नव व्यवस्थान' में ईसा मसीह ने भी इस विषय में स्पष्ट उपदेश दिया है। हम सभी ने यह उपदेश पाया है; पर काम के समय ही हमारी सारी अड़चनें आरम्भ हो जाती हैं। ईसप की कहानियों में एक कथा है। एक विशालकाय सुन्दर हरिण तालाव में अपना प्रतिविम्ब देखकर अपने वच्चे से कहने लगा, "देखो, मैं कितना वलवान हूँ, मेरा मस्तक कैंसा भव्य है, मेरे हाथ-पाँव कैंसे दृढ़ और मांसल हैं; और मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ!" यह कहते न कहते उसने दूर से कुत्तों के भूँकने का शब्द सुना। सुनते ही वह ज़ोर से भागा। बहुत दूर दौड़ने के बाद हाँफते हाँफर्ते फिर बच्चे के पास आया। बच्चा बोला, "अभी तो तुम कह रहे थे, मैं बड़ा बलवान हूँ, फिर कुत्तों का शब्द सुनकर भागे क्यों ?" हरिण बोला, "यही तो वात है, कुत्तों की भों भों सुनते ही मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है ! " हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते हैं। हम इस दुर्वल मनुष्य जाति के सम्बन्ध में कितनी आशाएँ क्यों न बाँघे, हम अपने को कितने साहसी और बलवान क्यों न समझें, हम कितने भव्य संकल्प क्यों न करें, पर जब संकट और प्रलोभन के 'कुत्ते' भूंकते हैं, हम कथा के हरिण की भाँति भाग खड़े होते हैं! यदि ऐसा ही है, तो फिर यह सब शिक्षा देने का क्या लाभ ? नहीं, अत्यधिक लाभ है। लाभ यह है कि अन्त में अध्यवसाय की ही जय होगी। एक ही दिन में कुछ नहीं हो सकता।

आतमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निर्दिष्यासितव्यः। 'आत्मा के सम्बन्ध में पहले सुनना होगा, उसके वाद मनन अर्थात् चिन्तन करना होगा, और

फिर लगातार ध्यान करना होगा।' सभी लोग आकाश को देख पाते हैं, भूमि पर रेंगनेवाले छोटे कीड़े भी ऊपर की ओर दृष्टि करने पर नील वर्ण आकाश को देखते हैं, पर वह हमसे कितनी दूर है! हमारे आदर्शों के सम्बन्व में भी यही वात है। आदर्श हमसे बहुत दूर हैं, और हम उनसे बहुत नीचे पड़े हुए हैं, तथापि हम जानते हैं कि हमें एक आदर्श अपने सामने रखना आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें सर्वोच्च आदर्श रखना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति इस जगत् में विना किसी आदर्श के ही जीवन के इस अन्वकारमय पथ पर भटकते फिरते हैं। जिसका एक निर्दिप्ट आदर्श है, वह यदि एक हज़ार भूलें करता है, तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी आदर्श नहीं है, वह पचास हजार भूलें करेगा। अतएव एक आदर्श रखना अच्छा है। इस आदर्श के सम्बन्ध में जितना हो सके, सुनना होगा; तब तक सुनना होगा, जब तक वह हमारे अन्तर में प्रवेश नहीं कर जाता, हमारे मस्तिष्क में पैठ नहीं जाता, जब तक वह हमारे रक्त में प्रवेश कर उसकी एक एक बुँद में घुल-मिल नहीं जाता, जब तक वह हमारे शरीर के अणु-परमाणु में व्याप्त नहीं हो जाता। अतएव पहले हमें यह आत्म-तत्त्व सुनना होगा। कहा है, "हृदय पूर्ण होने पर मुख बोलने लगता है," और हृदय के इस प्रकार पूर्ण होने पर हाय भी कार्य करने लगते हैं।

विचार ही हमारी कार्य-प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो, दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रही, मास पर मास इसीका चिन्तन करो। पहले-पहल सफलता न भी मिले; पर कोई हानि नहीं, यह असफलता तो विल्कुल स्वाभाविक है, यह मानव-जीवन का सौन्दर्य है। इन असफलताओं के विना जीवन क्या होता? यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेप्टा न रहती, तो जीवन घारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता। उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता ? यह असफलता, यह भूल रहने से हर्ज भी क्या ? मैंने गाय को कभी झूठ वोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है, मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ, तो भी क्या? कोई हानि नहीं, सहस्र वार इस बादर्ग को हृदय में बारण करो, और यदि सहस्र वार भी असफल हो जाओ, तो एक बार फिर प्रयत्न करो। सब जीवों में प्रहादर्गन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि सब वस्तुओं में उसको देखने में तुम सफल न होओ, तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में, जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उनके दर्शन करने का प्रयत्न करों, उसके बाद दूसरे व्यक्ति में दर्शन करने की चेप्टा करों। इसी प्रकार तुम लागे बढ़ सकते हो। कात्मा के सम्मुख तो अनन्त जीवन पड़ा हुआ है—अव्यवसाय के साय छने रहने पर तुम्हारी मनोकामना अवस्य पूर्ण होगी।

'वह एक है, मन से भी अधिक द्रुत स्पन्दनशील है। इसे इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकीं, क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है। वह स्थिर रहकर भी अन्यान्य द्रुतगामी पदार्थों से आगे जानेवाला है। उसमें रहकर ही हिरण्यगर्भ सबके कर्म-फलों का विधान करते हैं। वह चंचल है, स्थिर है, दूर है, निकट है, वह इस सबके भीतर है, फिर इस सबके वाहर भी है। जो आत्मा में सब भूतों का दर्शन करते हैं, और सब भूतों में आत्मा का दर्शन करते हैं, वे कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं करते। जिस अवस्था में ज्ञानी के लिए समस्त भूत आत्मस्वरूप हो जाते हैं, उस अवस्था में उस एकत्वदर्शी पूरुष को शोक अथवा मोह कहाँ रह सकता है?"

सव पदार्थों का यह एकत्व वेदान्त का और एक प्रधान विषय है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार वेदान्त सिद्ध करता है कि हमारा समस्त दुःख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यह अज्ञान और कुछ नहीं, विल्क यही बहुत्व की धारणा है—यह धारणा कि मनुष्य मनुष्य से भिन्न है, पुष्प और स्त्री भिन्न हैं, युवा और शिशु भिन्न हैं, राप्ट्र राप्ट्र से भिन्न है, पृथ्वी चन्द्र से पृथक् है, चन्द्र सूर्य से पृथक् है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से पृथक् है। ऐसा बोध ही वास्तव में सब दुःखों का कारण है। वेदान्त कहता है कि यह भेद वास्तविक नहीं है। यह भेद केवल भासित होता है, ऊपर से दीख पड़ता है। वस्तुओं के अन्तस्तल में वही एकत्व विराजमान है। यदि तुम भीतर जाकर देखों, तो इस एकत्व को देखोंगे—मनुष्य मनुष्य में एकत्व, नर-नारी में एकत्व, जाति जाति में एकत्व, क्वैंच-नीच में एकत्व, धनी और दिद्र में एकत्व, देवता और मनुष्य में एकत्व, मनुप्य और पशु में एकत्व। सभी तो एक हैं। और यदि और भी भीतर प्रवेश करों, तो देखोंगे—अन्य प्राणी भी एक ही हैं। जो इस प्रकार एकत्वदर्शी हो चुके हैं, उनको फिर मोह नहीं रहता। वे अब उसी एकत्व में पहुँच गये हैं, जिसको धर्मविज्ञान में ईश्वर कहते हैं। उनको अब मोह कैसे

१. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्नुवन् पूर्वमर्पत्। तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तिस्मन्नपो मातरिक्वा दघाति।। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्विन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः।। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपक्ष्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपक्ष्यतः।।

रह सकता है ? मोह उनको होगा ही कैसे ? उन्होंने सभी वस्तुओं का आम्यन्त-रिक सत्य जान लिया है, सभी वस्तुओं का रहस्य जान लिया है। उनके लिए अब दु:ख कैसे रह सकता है ? वे अब किसकी कामना-वासना करेंगे ? वे सारी वस्तुओं के अन्दर वास्तविक सत्य की खोज करके ईश्वर तक पहुँच गये हैं, जो जगत् का केन्द्रस्वरूप है, जो सभी वस्तुओं का एकत्वस्वरूप है। यही अनन्त सत्ता है, यही अनन्त ज्ञान है, यही अनन्त आनन्द है। वहाँ मृत्यु नहीं, रोग नहीं, दु:ख नहीं, शोक नहीं, अशान्ति नहीं। है केवल पूर्ण एकत्व—पूर्ण आनन्द। तब वे किसके लिए शोक करेंगे ? वास्तव में उस केन्द्र में, उस परम सत्य में मृत्यु नहीं है, दु:ख नहीं है, किसीके लिए शोक करना नहीं है, किसीके लिए दु:ख करना नहीं है।

'वह चारों ओर से घेरे हुए है, वह उज्ज्वल है, देह्गून्य है, वणशून्य है, स्नायु-गून्य है, वह पिवत्र और निष्पाप है, वह किव है, मन का नियामक है, सबसे श्रेष्ठ और स्वयम्भू है; वह सर्वदा ही यथायोग्य सभी की काम्य वस्तुओं का विधान करता है। '' जो इस अविधामय जगत् की उपासना करता है, वह अन्यकार में प्रवेश करता है। जो इस जगत् को ब्रह्म के समान सत्य समझकर उसकी उपासना करता है, वह अन्यकार में भटकता है। और जो आजीवन इस संसार की ही उपासना करता है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं पाता, वह तो और भी घने अन्यकार में भटकता है। किन्तु जिन्होंने इस परम सुन्दर प्रकृति का रहस्य जान लिया है, जो प्रकृति की सहायता से प्रकृति के परे ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वे मृत्यु का अतिक्रमण करते हैं एवं प्रकृति के परे ब्रह्म की कृपा से अमरत्व का लाभ करते हैं।

हि सूर्य, स्वर्ण के पात्र द्वारा तुमने सत्य का मुख ढक रखा है। उसे तुम हटा दो, जिससे मुझ सत्यवर्मा को उसका दर्शन हो सके। तुम्हारे भीतर जो सत्य है, उसे मैंने जान लिया; तुम्हारी किरण और तुम्हारी महिमा का यथार्थ अर्थ मैंने समझ लिया, और तुममें जो चमकता है, उसका भी मैंने दर्शन किया; मैं तुम्हारा परम रमणीय हप देखता हूँ—तुम्हारे अन्दर जो यह पुरुष है, वही मैं हूँ। '

१. स पर्यगाच्छुकमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
 कविर्मनीपी परिभूः स्वयम्भूर्यायातय्यतोऽर्यान्
 व्यद्याच्छाव्वतीन्यः समान्यः ॥ ईशोपनिषद् ॥८॥

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।
 तत्त्वं पूषल्लपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥
 तेजो यत्ते स्पं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि।
 योऽसावसी पुरुषः सोऽहमस्मि॥ ईशोपिनयद्॥१५-६॥

## **ऋपरोक्षानुभूति**

(२९ अक्तूबर, १८९६ को लंदन में दिया गया व्याख्यान)

मैं तुम लोगों को एक दूसरी उपनिषद् से कुछ अंश पढ़कर सुनाऊँगा। यह अत्यन्त सरल एवं अतिशय कवित्वपूर्ण है। इसका नाम है कठोपनिषद्। सर एडविन आर्नल्ड कृत इसका अनुवाद<sup>१</sup> शायद तुममें से कुछ ने पढ़ा होगा। हम लोगों ने पहले देखा ही है कि जगत् की सुष्टि कहाँ से हुई, इस प्रश्न का उत्तर बाह्य जगत् से नहीं मिला; अतः इस प्रश्न के समाधान के लिए लोगों की दृष्टि अन्तर्जगत् की ओर आकृष्ट हुई। यह पुस्तक इस संकेत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करती है, और मनुष्य के आंतरिक स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा करती है। पहले यह प्रश्न होता था कि इस बाह्य जगत् की सृष्टि किसने की ? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ?— इत्यादि । किन्तु अब यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के अन्दर ऐसी कौन सी वस्तु है, जो उसे जीवित रखती और चलाती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? प्रारंभिक दार्शनिकों ने इस जड़ जगत् को लेकर ऋमशः इसके माध्यम से परम तत्त्व में पहुँचने की चेष्टा की थी, और इससे उसने अधिक से अधिक पाया तो यही कि इस जगत् का एक व्यक्तित्वयुक्त शासनकर्ता है, एक अतिशय प्रविधत मनुष्य, किंतु जो कुल मिलाकर है एक व्यक्ति, एक मनुष्य ही । पर यह कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, अधिक से अधिक इसे आंशिक सत्य कह सकते हैं। हम लोग इस जगत् को मानवीय दृष्टि से देखते हैं, और हम लोगों का ईश्वर इस जगत् की मानवीय व्याख्या मात्र है।

कल्पना करो, एक गाय दार्शनिक और धर्मज्ञ है। तब तो वह जगत् को अपनी गो-दृष्टि से देखेगी। वह जब इस समस्या का समाधान करेगी, तो गाय के भाव से ही करेगी और वह हमारे ईश्वर को देखने में समर्थ न होगी। इसी प्रकार यदि विल्ली दार्शनिक बने, तो वह विल्ली-जगत् को ही देखेगी, विश्व-समस्या का उसका समाधान विल्लियोचित ही होगा और उसका यही सिद्धान्त होगा कि कोई विल्ली ही इस जगत् का शासन कर रही है। अतएव हम देखते हैं कि जगत् के सम्बन्ध

१. The Secret of Death (मृत्यु का रहस्य)

में हम लोगों की व्याख्या पूर्ण नहीं है, और हम लोगों की घारणा भी जगत के सर्वाश को स्पर्श करनेवाली नहीं है। मनुष्य जिस तरह से जगत् के सम्वन्य में भयानक स्वार्यपरक मीमांसा करता है, उसे ग्रहण करना एक भीषण भूल होगी। वाह्य जगत् से जगत् के सम्बन्ध में जो समाचान प्राप्त होता है, उसमें दोप यही है कि जिस जगत् को हम देखते हैं, वह हमारा अपना ही जगत् है—हम सत्य को जिस रूप में देखते हैं, वह वस वैसा ही है। वह प्रकृत सत्य, वह परमार्थ वस्तु कभी इन्द्रियग्राह्म नहीं हो सकती, उसे हम समझ नहीं सकते। किन्तु हम जगत् को पंचेन्द्रिय-विशिष्ट प्राणियों की दृष्टि से ही जानते हैं। कल्पना करो, हमारे एक इन्द्रिय और हो जाय, तव तो समस्त ब्रह्माण्ड हमारी दृष्टि में अन्य रूप घारण कर लेगा। कल्पना करी, हमें एक चौम्त्रक (magnetic) इन्द्रिय प्राप्त हुई, तव यह विल्कुल सम्भव है कि हम ऐसी लाखों शक्तियों का अस्तित्व अनुभव करने लगें, जिनका हमें आज पता नहीं है और जिनका अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारे पास आज कोई इन्द्रिय नहीं है। हमारी इन्द्रियाँ सीमावद्ध हैं—अत्यन्त सीमावद्ध हैं —और इन सीमाओं के भीतर ही हमारा यह अपना जगत् अवस्थित है तया हमारा ईश्वर हमारे इसी जगत् का समावान है। पर वह पूर्ण समस्या का समावान नहीं हो सकता। किन्तु मनुप्य चुप होकर नहीं रह सकता, वह चिन्तनशील प्राणी है, वह ऐसा एक समायान करना चाहता है, जिससे जगत् की सारी समस्याओं का समावान हो जाय। वह एक ऐसा जगत् देखना चाहता है, जो एक ही साथ मनुष्यों, देवताओं तथा सभी संमाव्य प्राणियों का जगत् है, और एक ऐसा समावान पाना चाहता है, जिससे समस्त विश्व की ध्याख्या हो जाय।

अतएव स्पष्ट है कि पहले हमें एक ऐसे जगत् की खोज करनी चाहिए, जिसमें अन्य सभी जगत् समाविष्ट हों; एक ऐसे पदार्थ का अन्वेपण करना चाहिए, जो सत्ता के सभी स्तरों में विद्यमान उपादान हो, चाहे वह इन्द्रियों से प्रत्यक्ष हो या न हो। यदि हम निम्न और उच्च लोकों का सामान्य लक्षणस्वरूप इस प्रकार के एक पदार्य का आविष्कार कर सकें, तभी हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हम केवल तार्किक विचारणा से ही विवय होकर यह समझ लें कि समस्त अस्तित्व का आवार एक है, तो भी हमारी समस्या कुछ समाधान पा लेगी। पर यह समाधान हमारे इस दृष्टिगोचर, जात जगत् से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, वयोंकि यह तो पूर्ण का खंड जान मात्र है।

अतः और भी गहराई में प्रवेश करना ही एकमात्र उपाय है। प्रारंभिक विचा-रकों ने देखा या कि वे केन्द्र ने जितनी दूर जाते हैं, वैचित्र्य और विभिन्नताएँ उतनी ही अधिक होती जाती हैं, और वे केन्द्र के जितने निकट आते हैं, उतने ही वे एकस्य

के निकट आते हैं। हम वृत्त के केन्द्र के जितने निकट जायँगे, हम सारी त्रिज्याओं के मिलन-विन्दु के उतने ही निकट पहुँचेंगे और हम उससे जितनी दूर जायँगे, हमारी त्रिज्या दूसरी त्रिज्याओं से उतनी ही दूर होती जायगी। यह वाह्य जगत उस केन्द्र से बहुत दूर है, अतएव इसमें कोई ऐसी साधारण मिलन-भूमि नहीं हो सकती, जहाँ पर सम्पूर्ण अस्तित्व-समिष्ट का एक सर्वसाधारण समाधान हो सके। जगत् सम्चे अस्तित्व का, अधिक से अधिक एक अंश मात्र है। और भी कितने व्यापार हैं; जैसे मनोजगत के व्यापार, नैतिक जगत के व्यापार, बुद्धिराज्य के व्यापार आदि आदि । इन सबमें से केवल एक को लेकर उससे समस्त जगतु-समस्या का सुमार्धान करना असम्भव है। अतः हमें प्रथमतः कहीं एक ऐसे केन्द्र का पता लगाना होगा, जिससे सत्ता के अन्य सभी स्तरों की उत्पत्ति हुई है, और फिर उसी केन्द्र में खड़े होकर हम इस प्रश्न के समाधान की चेष्टा करेंगे। यही इस समय प्रस्तावित विषय है। वह केन्द्र कहाँ है ? वह हमारे भीतर है—इस मनुष्य के भीतर जो मनुष्य रहता है, वही यह केन्द्र है। लगातार भीतर की ओर अग्रसर होते होते महापुरुषों ने देखा कि जीवात्मा का गम्भीरतम प्रदेश ही समुदय ब्रह्माण्ड का केन्द्र है। जितने प्रकार के अस्तित्व हैं, सभी आकर उसी एक केन्द्र में एकीभूत होते हैं। वस्तुत: यही स्थान सवकी एक साधारण मिलन-भूमि है। इस स्थान पर आकर हम एक सार्वभौमिक सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं। अतएव, 'किसने इस जगत् की सृष्टि की है'—यह प्रश्न विशेष दार्शनिक नहीं है, और न उसका समाधान ही किसी काम का है।

कठोपनिषद् में यह भाव बड़ी अलंकारपूर्ण भाषा में दर्शाया गया है। अति प्राचीन काल में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। एक समय उसने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्वस्व-दान करने का नियम था। यह यज्ञकर्ता हृदय का सच्चा नहीं था। वह यज्ञ करके बहुत मान और यश पाने की इच्छा रखता था, पर यज्ञ में उसने ऐसी वस्तुएँ दान में दीं, जो उपयोग के लायक नहीं थीं। उसने जराजीण, अर्घमृत, वन्व्या, कानी और लँगड़ी गायें ब्राह्मणों को दान में दीं। उसका एक छोटा पुत्र था, जिसका नाम था निचकेता। उसने देखा, मेरे पिता ठीक ठीक अपना ब्रत-पालन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे ब्रत का भंग कर रहे हैं; अतएव वह निश्चय नहीं कर पाया कि वह उनसे क्या कहे। भारतवर्ष में माता-पिता प्रत्यक्ष जीवन्त देवता माने जाते हैं। उनके सामने पुत्र कुछ कहने या करने का साहस नहीं करता, केवल चुप होकर खड़ा रहता है। अतः उस वालक ने पिता का प्रकट विरोध करने में असमर्थ हो, उनसे केवल यही पूछा, "पिता जी, आप मुझे किसको देंगे? आपने तो यज्ञ में सर्वस्व-दान का संकल्प किया है।" यह सुनकर पिता चिड़ से गये और वोले, "अरे, यह तू क्या

कह रहा है? भला पिता अपने पुत्र का दान करेगा, यह कैसी वात है?" पर वालक ने दूसरी वार, तीसरी वार पिता से यही प्रश्न किया, तव पिता कुढ़ होकर वोले, "जा, तुझे यम को देता हूँ।" उसके वाद आख्यायिका ऐसी है कि वह वालक यम के घर गया। यमदेवता आदि मृतक हैं, वे स्वर्ग में पितरों के शासनकर्ता हैं। अच्छे व्यक्ति मृत्यु के वाद यम के निकट अनेक दिनों तक रहते हैं। ये यम एक अत्यन्त शुद्धस्वभाव, साधु पुरुष हैं, जैसा कि उनके नाम (यम) से ही पता चलता है। वह वालक निवकेता यमलोक को गया। देवता भी समय समय पर अपने घर में नहीं रहते। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उस वालक को तीन दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। चौथे दिन यम अपने घर आये।

यम वोले, "हे विद्वन ! तुम पूजनीय अतिथि होकर भी तीन दिन तक विना कुछ खाये-पिये प्रतीक्षा करते रहे। हे ब्रह्मन्! तुम्हें प्रणाम है, हमारा कल्याण हो । मैं घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत दुःख है । किन्तु मैं इस अपराय के प्राय-श्चित्तस्वरूप तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके तीन वर देने को प्रस्तुत हूँ, तुम वर माँग लो।" वालक ने कहा, "आप मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे प्रति पिता जी का कोय दूर हो जाय, वे मेरे प्रति प्रसन्न हों, और आपसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर जब मैं पिता के निकट जाऊँ, तो वे मुझे पहचान लें।" यम ने कहा, "तयास्तु।" निचकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग पहुँचानेवाले यज्ञविशेष के विषय में जानने की इच्छा की। हमने पहले ही देखा है कि वेद के संहिता-भाग में केवल स्वर्ग की वातें है। वहाँ सबका बारीर ज्योतिर्मय होता है और वे अपने पितरों के साय वहाँ वास करते है। कमशः अन्यान्य भाव आये, पर इन सबसे लोगों को पूरी तृप्ति नहीं हुई। इस स्वर्ग से और भी कुछ उच्चतर उन्हें आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्वर्ग में रहना इस जगत् में रहने से कोई अधिक भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक स्वस्य, धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय जीवों का भी जीवन होता है, भेद केवल इतना है कि उनकी भोग-सामग्री अपरिमित होती है और उनका शरीर नीरोग,स्वस्य एवं अधिक वलशाली होता है। वह सब तो जड़-जगत् की ही वस्तु ठहरी; हाँ, इससे कुछ अच्छी अवस्य है, वस, इतना ही। और जब हमने देखा है कि यह जड़-जगत् पूर्वोक्त समस्या का कोई समाघान नहीं कर सकता, तो स्वर्ग से भी भला उसका क्या ममावान हो सकता है ? इसिलए कितने भी स्वर्गों की कल्पना क्यों न करो, पर उससे समस्या का ठीक नमाधान नहीं हो सकता। यदि यह जगत् इस समस्या का कोई ममायान नहीं कर सकता, ती इस तरह के बाहे कितने भी जगत् हों, वे भला किस तरह इसका समायान करेंगे। कारण, हमें स्मरण रचना उत्तित है कि स्यूल-भूत समस्त प्राकृतिक व्यापारों का

एक अत्यन्त सामान्य अंश मात्र है। हम जिन असंख्य घटनाओं को सचमुच देखते हैं, उनका अधिकांश भौतिक नहीं है।

अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही देखो—इसमें मानसिक घटनाएँ वाहर की भौतिक घटनाओं की तुलना में कितनी अधिक हैं! यह अन्तर्जगत् प्रवल वेग-शील है और इसका कार्यक्षेत्र भी कितना विस्तृत है! इन्द्रियग्राह्म व्यापार इसकी तुलना में विल्कुल अल्प हैं। स्वर्गवाद के समाधान की भूल यह है कि वह कहता है कि हम लोगों का जीवन और जीवन की घटनावली केवल रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द में ही आबद्ध है। अतएव स्वर्ग की इस धारणा से अधिकांश लोगों को तृप्ति नहीं हुई। तो भी इस जगह निकता ने दितीय वर में स्वर्ग प्राप्त कराने-वाले यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान की प्रार्थना की है। वेद के प्राचीन भाग में वींणत है कि देवतागण यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट हो लोगों को स्वर्ग ले जाते हैं।

सभी धर्मों का अध्ययन करने पर हमें यह तथ्य प्राप्त होता है कि जो कुछ प्राचीन होता है, वहीं कालान्तर में पवित्र हो जाता है। हमारे पुरखे भोज-पत्र पर लिखते थे, वाद में उन्होंने काग़ज़ वनाने की प्रणाली सीखी, परन्तु इस समय भी भोज-पत्र पवित्र माना जाता है। प्रायः ९-१० हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज दो लकड़ियाँ घिसकर आग पैदा करते थे, वह प्रणाली आज भी वर्तमान है। यज्ञ के समय किसी दूसरी प्रणाली द्वारा अग्नि पैदा करने से काम नहीं चलेगा। एशियावासी आयों की अन्य एक शाखा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। आज भी उनके वर्तमान वंशधर विद्युत् से अग्नि प्राप्त कर उसकी रक्षा करना पसन्द करते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ये लोग पहले इस तरह से अग्नि प्राप्त करते थे, बाद में इन्होंने दो लक-ड़ियों को घिसकर अग्नि उत्पादन करना सीखा, फिर जब अग्नि उत्पादन करने के अन्यान्य उपाय उन्होंने सीखे, तब भी पहले के उपायों का परित्याग नहीं किया। वे प्राचीन उपाय पवित्र आचारों में परिणत हो गये। यहदियों के सम्बन्य में भी यही सत्य है। उनके पूर्वज पार्चमेन्ट (parchment) पर लिखते थे। इस समय वे लोग काग़ज पर लिखते हैं, किन्तु पार्चमेन्ट परम पवित्र है। इसी तरह सभी जातियों के सम्बन्ध में है। इस समय जो आचार शुद्धाचार कहे जाते हैं, वे प्राचीन प्रया मात्र हैं। यज्ञ भी इसी तरह प्राचीन प्रथा मात्र थे। कालकम से जब लोग पहले की अपेक्षा उत्तम रीति से जीवन-निर्वाह करने लगे, तब उनकी घारणाएँ भी पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत हुई, पर ये प्राचीन प्रयाएँ रह गयीं। समय समय पर इनका अनुष्ठान होने लगा और वे पवित्र आचार माने जाने लगे।

उसके वाद कुछ व्यक्तियों ने इस यज्ञ-कार्य के सम्पादन का भार अपने ऊपर ले लिया। ये ही पुरोहित हुए। ये यज्ञ के सम्वन्य में गम्भीर गवेपणा करने लगे— यज ही इन लोगों का सर्वस्व हो गया। उन लोगों में इस घारणा ने तव जड़ें जमा ली कि देवता लोग यज की गंध लेने के लिए आते हैं, और यज्ञ की शक्ति से संसार में सब कुछ हो सकता है। यदि निर्दिप्ट संख्या में आहुतियाँ दी जायँ, कुछ विशेष विशेष स्तोत्रों का पाठ हो, विशेष आकारवाली कुछ वेदियों का निर्माण हो, तो देवता सब कुछ कर सकते हैं, इस प्रकार के मतवादों की सृष्टि हुई। निचकेता इसीलिए दूसरे वर द्वारा पूछता है कि किस तरह के यज्ञ से स्वगं-प्राप्ति हो सकती है। यम ने यह वर भी तत्काल दे दिया और यह आदेश दिया कि भविष्य में इस यज्ञ का नाम निचकेतम् होगा।

उसके वाद निवकेता ने तीसरे वर की प्रार्थना की, और यहीं से ययार्थ उप-निपद् का आरम्भ है। निचकेता वोला, "कोई कोई कहते हैं, मृत्यु के वाद आत्मा रहती है, कोई कोई कहते हैं, आत्मा मृत्यु के वाद नहीं रहती। आप मुझे इस विषय का यथार्थ तत्त्व समझा दें।" यम भयभीत हो गये। उन्होंने परम आनन्द के साथ निचकेता के प्रथमोक्त दोनों वरों को पूर्ण किया था। इस समय वे बोले, "प्राचीन काल में देवताओं को भी इस विषय में सन्देह था। यह मूक्ष्म धर्म मुविज्ञेय नहीं है। हे निचकेता! तुम कोई दूसरा वर माँगो। मुझसे इस विषय में और अधिक अनुरोध न करो—मुझे छोड़ दो।"

निकिता दृड़मित था, वह बोला, "हे मृत्यो ! आप जो कहते हैं कि देवताओं को भी इस विषय में सन्देह था और इसे समझना भी कोई सरल बात नहीं है, यह नत्य है। किन्तु में इस विषय पर आपके सदृश कोई दूसरा वक्ता भी नहीं पा सकता, और इस वर के समान दूसरा कोई वर भी नहीं है।"

यम बोले, "हे निचकेता! शतायु पुत्र, पीत्र, प्या, हायी, सोना, घोटा आदि माँग लो। इस पृथ्वी पर राज्य करो, एवं जितने दिन तुम जीने की इच्छा करो, उतने दिन तक जीवित रहो। इसके समान और भी कोई दूसरा वर यदि तुम्हारे मन में हो, तो वह भी माँग लो, अयवा घन और दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर ली। अयवा हे निचकेता! तुम इस विशाल घरणी पर राज्य करो, में तुम्हें सभी प्रशार की काम्य वस्तुओं से पूर्ण कर दूंगा। पृथ्वी में जो जो काम्य वस्तुओं दुर्चम हैं, इनकी प्रार्थना करो। गीत और वाद्य में विशास्त्र इस स्थास्त्र रमणियों को मनुष्य नहीं पा सकता। हे निचकेता! इन नभी रमणियों को में तुम्हें देना हैं, ये तुम्हारी नेया करेंगी; पर तुम मृत्यु के सम्बन्ध में मत पृष्ठी।"

मनिकेता ने कहा, "में सभी वस्तुएँ केवल दो दिन के लिए हैं, में इन्द्रियों के तेज को हर लेती हैं। अति दीर्ष जीवन भी अनन्त काल की मुलना में वस्तुतः सत्यन्त अल्प है। इसलिए में हार्या, मोहे, रस, गीत, बाग्र आदि आपके ही पाग्र रहें। मनुष्य घन से कभी तृष्त नहीं हो सकता। जब मैं आपके पाश में आऊँगा, तो इस विपत्ति की फिर किस प्रकार रक्षा कर सकूँगा? आप जब तक इच्छा करेंगे, मैं तभी तक जीवित रह सकूँगा। अतः मैंने जिस वर की प्रार्यना की है, वस, वहीं वर मैं चाहता हूँ।"

यम इस उत्तर से प्रसन्न हो गये। वे वोले, "श्रेय और प्रेय, इन दोनों का उद्देश्य भिन्न है—ये दोनों मनुष्यों को विभिन्न दिशा में ले जाते हैं। जो इनमें से श्रेय को प्रहण करते हैं, उनका कल्याण होता है, और जो प्रेय, को ग्रहण करते हैं, वे लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाते हैं। ये श्रेय और प्रेय, दोनों मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। जानी दोनों पर विचार कर एक को दूसरे से पृथक् जानते हैं। वे श्रेय को प्रेय से श्रेय्य समझकर स्वीकार करते हैं, किन्तु अज्ञानी पुरुष अपने शारीरिक सुख के लिए प्रेय को ही ग्रहण करते हैं। हे नचिकेता! तुमने आपातरम्य समग्र विषयों की नश्वरता समझकर उन सवों को वृद्धिमानी से छोड़ दिया है।" इन वचनों से नचिकेता की प्रशंसा कर अन्त में यम ने उसे परम तत्त्व का उपदेश देना आरम्भ किया।

यहाँ पर हमें वैराग्य और वैदिक नीति की अत्युक्त धारणा प्राप्त होती है कि जब तक मनुष्य की भोग-वासना का त्याग नहीं होता, तब तक उसके हृदय में सत्य-ज्योति का प्रकाश नहीं हो सकता। जब तक ये तुच्छ विषय-वासनाएँ हृदय में मच-लती रहती हैं, जब तक प्रति मृहतं वे हमें वाहर खींच ले जाकर प्रत्येक बाह्य वस्तु का—एक विन्दु रूप का, एक विन्दु रस का, एक विन्दु स्पर्श का—दास बनाती रहती हैं, तब तक, फिर हम अपने ज्ञान का कितना ही दंभ क्यों न करें, हमारे हृदय में सत्य किस तरह प्रकाशित हो सकता है ?

यम बोले, "जिस आत्मा के सम्बन्ध में, जिस परलोक-तत्त्व के सम्बन्ध में तुमने प्रश्न किया है, वह वित्त-मोह से मूढ़ बालकों के ह्रदय में उदित नहीं हो सकता। 'इसी जगत् का अस्तित्व है, परलोक का नहीं, इस प्रकार चिन्तन कर वे बारम्बार मेरे वया में आते हैं। इस सत्य को समझना अत्यन्त कठिन है। बहुत से लोग तो लगातार इस विषय को मुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि इस विषय का बक्ता भी विलक्षण होना चाहिए और श्रोता भी। गुरु का भी अद्भुत शक्तिसम्पन्न होना आवश्यक है और शिष्य का भी उसी तरह होना जहरी है। फिर, मन को वृषा तक के हारा चंचल करना उचित नहीं है। कारण, परमार्थ-तत्त्व तक का विषय नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हम लोग बराबर मुनते का रहे हैं कि प्रत्येक धर्म विश्वास करने पर बल देता है। हमने अन्ति बंद करके विश्वास करने की शिक्षा पायी है। यह अन्यविद्वास सचमुच ही बुरी वस्तु है, इनमें कोई सन्वेह नहीं। पर यदि इस अन्यविद्वास का हम विश्लेषण करके देतों, तो शात होगा कि

इसके पीछे एक महान् सत्य है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसीके विषय में हम इस समय पढ़ रहे हैं। मन को व्यर्थ ही तर्क के द्वारा चंचल करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तर्क से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह प्रत्यक्ष का विषय है, तर्क का नहीं। समस्त तर्क कुछ प्रत्यक्षों पर स्थापित रहते हैं। इनको छोड़कर त्तर्क हो ही नहीं सकता। हमारी प्रत्यक्ष की हुई अनुभूतियों के बीच तुलना की प्रणाली को तर्क कहते हैं। यदि ये अनुभूतियाँ पहले से न हों, तो तर्क हो ही नहीं सकता। वाह्य जगत् के सम्वन्य में यदि यह सत्य है, तो अन्तर्जगत् के सम्वन्य में भी ऐसा क्यों न होगा? रसायनवेत्ता कुछ द्रव्य लेते हैं—उनसे और कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं। यह एक तथ्य है, हम उसे स्पप्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, एवं उसे नींव वनाकर हम रसायनशास्त्र का विचार करते हैं। भौतिकीवेता भी वैसा ही करते हैं—सभी विजानों के विषय में यही वात है। सभी प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर स्यापित होना चाहिए और उसके आघार पर ही हमें तर्क और विचार करना चाहिए। किन्तु आश्चर्य की वात है कि अधिकांश लोग, विशेषतः वर्तमान काल में, सोचते हैं कि वर्म-तत्त्व में इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभृति सम्भव नहीं है, वर्म का तत्त्व केवल युक्ति-तर्क द्वारा समझा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर यम साववान कर दे रहे हैं कि मन को वृथा तर्को से चंचल नहीं करना चाहिए। धर्म वातों का विषय नहीं है-वह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। हमें अपनी आत्मा में अन्वेपण करके देखना होगा कि वहाँ क्या है। हमें उसे समझना होगा और समझकर उसका साक्षात्कार करना होगा। यही वर्म है। लम्बी-चौड़ी वातों में धर्म नहीं रखा है। अतएव, कोई ईश्वर है या नहीं, यह तर्क से प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि युक्ति दोनों ओर समान है। किन्तु यदि कोई ईश्वर है, तो वह हमारे अन्तर में ही है। क्या तुमने कभी उसे देखा है? यही प्रश्न है। जगत् का अस्तित्व है या नहीं—इस प्रश्न की मीमांसा अभी तक नहीं हो सकी है, और प्रत्यक्षवादियों एवं विज्ञानवादियों (idealists) का विवाद कभी समाप्त नहीं होने का। फिर भी हम जानते हैं कि जगत् है और वह चल रहा है। हम केवल शब्दों के तात्पर्य में हेर-फेर कर देते हैं। अतः जीवन के इन सारे प्रश्नों के वावजूद हमें प्रत्यक्ष यटनाओं में आना ही पड़ेगा। वाह्य विज्ञान के ही समान परमार्थ-विज्ञान में भी हमें कुछ पारमार्थिक व्यापारों को प्रत्यक्ष करना होगा । उन्हीं पर घर्म स्थापित होगा । ु हाँ, यह सत्य है कि धर्म की प्रत्येक वात पर विश्वास करना—यह एक युक्तिहीन दावा है और इसमें कोई आस्या नहीं रखी जा सकती। उससे मनुष्य के मन की अवनित होती है। जो व्यक्ति तुमसे सभी विषयों में विस्वास करने को कहता है, वह अपने को नीचे गिराता है, और यदि तुम उसके वचनों पर विश्वास करते हो, तो

वह तुम्हें भी नीचे गिराता है। संसार के साधु-महापुरुषों को हमसे वस यही कहने का अधिकार है कि हमने अपने मन का विश्लेषण किया है और ये सत्य पाये है। और यदि तुम भी वैसा करो, तो तुम भी उन पर विश्वास करोगे, उसके पहले नहीं। वस, यही धर्म का सार है। एक बात तुम सदैव ध्यान में रखो कि जो लोग धर्म के विश्व तर्क करते हैं, उनमें से ९९.९ प्रतिशत व्यक्तियों ने कभी अपने मन का विश्लेपण करके नहीं देखा है, सत्य को पाने की कभी चेष्टा नहीं की है। इसलिए धर्म के विरोध में उनकी युक्ति का कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई अन्धा मनुष्य चिल्लाकर कहे, "सूर्य के अस्तित्व में विश्वास करनेवाले तुम सभी भ्रान्त हो," तो उसके इस वाक्य का जितना मूल्य होगा, वस, उतना ही उनकी युक्ति का है।

अतः अपरोक्षानुभूति के इस भाव को मन में सर्वदा जागरूक रखना और उसे पकड़े रहना चाहिए। धर्म को लेकर ये सब झगड़े मारामारी, तर्क-वितर्क तभी जायँगे, जब हम समझ लेंगे कि धर्म ग्रन्थों या मन्दिरों में नहीं है। वह अतीन्द्रिय तत्त्व की अपरोक्षानुभूति है—इन्द्रियों से उसका अनुभव नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों ने वास्तव में ईश्वर एवं आत्मा की उपलब्धि की है, वे ही सच्चे धार्मिक है। धर्म पर धाराग्रवाह वक्तृता देनेवाले एक प्रकाण्ड पण्डित यदि प्रत्यक्षानुभूति से रहित हों, तो उनमें और एक विल्कुल अझ जड़वादी में कोई अन्तर नहीं है। हम सब नास्तिक है, यह हम क्यों नहीं मान लेते ? धर्म के सत्य में केवल वौद्धिक सम्मित देने मात्र से हम धार्मिक नहीं वन जाते। एक ईसाई या मुसलमान अथवा अन्य किसी दूसरे धर्म के अनुयायी की वात लो। ईसा के उस शैलोपदेश का स्मरण करो। जो कोई व्यक्ति इस उपदेश को कार्य-रूप में परिणत करेगा, वह उसी क्षण देवता हो जायगा। सुनते हैं कि पृथ्वी में इतने करोड़ ईसाई हैं, तो क्या तुम कहना चाहते हों, ये सभी ईसाई हैं ? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि ये किसी न किसी समय इस उपदेश के अनुसार कार्य करने की चेव्हा कर सकते हैं। दो करोड़ लोगों में एक भी सच्चा ईसाई है या नहीं, इसमें सन्देह है।

भारतवर्ष में भी, इसी तरह, सुनते हैं कि तीस कोटि वेदान्ती हैं। यदि प्रत्यक्षानुम्तिसम्पन्न व्यक्ति हजार में एक भी होता, तो यह संसार पाँच मिनट में बदल
जाता! हम सभी नास्तिक हैं, परन्तु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे
हम विवाद करने की प्रस्तुत हो जाते है। हम सभी अन्धकार में पड़े हुए हैं। धर्म
हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचारलच्य कुछ मतों का अनमोदन
मात्र है, केवल मुँह की बात है। जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है,
हम बहुधा उसीको धार्मिक समझा करते हैं। पर यह धर्म नहीं है। 'शब्द-योजना
के मुन्दर कौराल, आलंकारिक शब्दों में वर्णन करने की समता, धाहत्रों के

क्लोकों की अनेक प्रकार से व्याख्या—ये सब केवल पण्डितों के आमोद की वातें हैं—धर्म नहीं। हमारी आत्मा में जब प्रत्यक्षानुभूति आरम्भ होगी, तभी धर्म का प्रारम्भ होगा। तभी तुम धार्मिक होगे, एवं तभी नैतिक जीवन का भी प्रारम्भ होगा। इस समय हम पशुओं की अपेक्षा अधिक नीतिपरायण नहीं हैं। केवल समाज के अनुशासन के भय से हम कुछ अनिष्ट नहीं करते। यदि समाज आज कह दे कि चोरी करने से अब दण्ड नहीं मिलेगा, तो हम इसी समय दूसरे की सम्पत्ति लूटने को टूट पड़ेंगे। पुलिस ही हमें सच्चरित्र बनाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लोप की आशंका ही हमें नीतिपरायण बनाती है, और वस्तु-स्थिति तो यह है कि हम पशुओं से अधिक उन्नत नहीं हैं। हम जब अपने हृदय को टटोलेंगे, तभी समझ सकेंगे कि यह बात कितनी सत्य है। अतएब आओ, इस कपट का त्याग करें। आओ, स्वीकार करें कि हम धार्मिक नहीं हैं और बूसरों से घृणा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम सभी असल में भाई भाई हैं, और जब हमें धर्म की प्रत्यक्षानु-भूति होगी, तभी हम नीतिपरायण होने की आशा कर सकते हैं।

यदि तुमने कोई देश देखा है, तो फिर कोई व्यक्ति तुमसे चाहे कितना भी क्यों न कहे कि तुमने वह नहीं देखा है, तो भी तुम अपने हृदय में यह अच्छी तरह जानते हो कि तुमने देखा है। इसी प्रकार, जब तुम धर्म और ईश्वर को इस बाह्य जगत् की भी अपेक्षा अधिक तीव रूप से प्रत्यक्ष कर लेते हो, तब कुछ भी तुम्हारे विश्वास को नष्ट नहीं कर सकता। तभी सच्चा विश्वास आरम्भ होता है। यही तात्पर्य है वाइविल की इस बात का—'जिसे एक सरसों मात्र भी विश्वास है, वह यदि पहाड़ के पास जाकर कहे कि तुम हट जाओ, तो पहाड़ भी उसकी बात सुनेगा।' तब, तुम सत्य को जान लोगे, क्योंकि तुम स्वयं ही सत्यस्वरूप हो जाओगे।

वेदान्त की मूल बात यही है—धर्म का साक्षात्कार करो, केवल बातें करने से कुछ न होगा। किन्तु साक्षात्कार करना बहुत किन्त है। जो परमाणु के अन्दर अति गृह्य रूप से रहता है, वही पुराण पुरुप प्रत्येक मानव-हृदय के गृह्यतम प्रदेश में निवास करता है। ऋपियों ने उसे अन्तर्रृष्टि द्वारा उपलब्ध किया और सुख-दुःख दोनों के पार हो गये—धर्म और अधर्म, शुभ और अध्युभ कर्म, सत् और असत्, इन सबके वे पार चले गये। जिसने उस पुराण पुरुप को देखा है, उसीने ययार्थ सत्य का दर्शन किया है। तो फिर स्वर्ग का क्या हुआ? स्वर्ग के सम्बन्ध में घारणा थी कि वह दुःखशून्य मुख है; अर्थात् हम ऐसा स्थान चाहते हैं, जहाँ संसार के सभी मुख हों और उसके दुःख विल्कुल न हों। यह है तो अत्यन्त मुन्दर धारणा और विल्कुल स्वाभाविक भी है, पर यह पूर्णतः श्रमात्मक है; क्योंर्क पूर्ण मुख या पूर्ण दुःख नाम की कोई वस्तु नहीं है।

रोम में एक वड़ा घनी व्यक्ति था। उसने एक दिन जाना कि उसके पास अब केवल दस लाख पौण्ड शेष रहे हैं। उसने कहा, "तब मैं कल क्या करूँगा?" और ऐसा कहकर उसने उसी समय आत्महत्या कर ली! दस लाख पौण्ड उसके लिए दारिद्रय था! किन्तु हम लोगों के लिए वैसा नहीं है। वह तो हमारे सम्पूर्ण जीवन की आवश्यकता से भी अधिक है। सचमुच में, ये मुख और दुःख हैं क्या? वे तो विलयमान परिमाण हैं, सदा कम होते रहते हैं। मैं जब छोटा था, तो सोचता था—जब मैं गाड़ीवान वन्ंगा, तो सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करूँगा। इस समय में ऐसा नहीं समझता। अब तुम कौन से सुख को पकड़े रहोगे ? हमें यही समझना है। प्रत्येक के सुख की धारणा अलग अलग है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है, जो प्रतिदिन अफ़ीम का गोला खाये विना सुखी नहीं होता। वह ऐसे स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, जहाँ मिट्टी अफ़ीम की ही बनी है! पर मेरे लिए तो वह स्वर्ग बड़ा दुःखदायी होगा। हम लोग वारम्वार अरबी कविता में पढ़ते हैं कि स्वर्ग अनेक प्रकार के मनोहर उद्यानों से पूर्ण है, उसमें अनेक नदियाँ बहती हैं। मैंने अपना अधि-कांश जीवन एक ऐसे स्थान में विताया है, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में है और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ में सैकड़ों गाँव वह जाते हैं। अतएव मेरा स्वर्ग नदी और उद्यान से पूर्ण नहीं हो सकता; मेरा स्वर्ग तो ऐसा होगा, जहाँ अधिक वर्षा नहीं होती। हमारी सुख की धारणा हमेशा बदलती रहती है। एक युवक यदि स्वर्ग की कल्पना करे, तो उसका स्वर्ग परम सुन्दर रमणियों से परिपूर्ण होगा। उसी व्यक्ति के आगे चलकर वृद्ध हो जाने पर उसे स्त्री की आवश्यकता फिर न रहेगी। हमारे प्रयोजन ही हमारे स्वर्ग का निर्माण करते हैं,और हमारे प्रयोजन के परिवर्तन के साथ साथ हमारा स्वर्ग भी भिन्न भिन्न रूप धारण करता है । यदि हम इस प्रकार के एक स्वर्ग में जायें, जहां अनन्त इन्द्रिय-सुख प्राप्त हो, तो उस जगह हमारी उन्नति नहीं हो सकती । जो विषय-भोग को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, वे ही इस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। यह वास्तव में मंगलकारी न होकर महान् अमंगल-कारी होगा। यही क्या हमारी अन्तिम गित है ? थोड़ा हँसना-रोना, उसके बाद कुत्ते के समान मृत्य! जब तुम इन सब विषय-भोगों की प्रार्थना करते हो, उस समय तुम यह नहीं जानते कि मानव जाति के लिए जो अत्यन्त अमंगलकारक है, तुम उसीकी कामना कर रहे हो। इसका कारण यह है कि तुम यथार्य आनन्द का स्वरूप नहीं जानते । वास्तव में, दर्शनशास्त्र में आनन्द को त्यागने का उपदेश नहीं दिया गया है। यथार्थ आनन्द क्या है, उसमें इसीका उपदेश दिया गया है। नार्वे-वासियों की स्वर्ग के सम्बन्ध में ऐसी घारणा है कि वह एक भयानक युद्धक्षेत्र है--वहाँ सब लोग जाकर 'ओडिन' देवता के सम्मुख बैठते हैं। कुछ समय के वाद

जंगली सूअर का शिकार आरम्भ होता है। वाद में वे आपस में ही युद्ध करते हैं और एक दूसरे को खण्ड खण्ड कर डालते हैं। किन्तु इसके थोड़ी ही देर वाद किसी रूप से उन लोगों के घाव भर जाते हैं। तव वे एक वड़े कमरे में जाकर उस सूअर के मांस को पकाकर खाते तथा आमोद-प्रमोद करते हैं। उसके दूसरे दिन वह सूअर फिर से जीवित हो जाता है और फिर उसी तरह शिकार आदि होता है। यह भी हमारी ही घारणा के अनुरूप है, अन्तर इतना ही है कि हमारी घारणा कुछ अविक परिष्कृत है। हम भी नार्वेवासियों के ही समान सूअर का शिकार करना चाहते हैं—एक ऐसे स्थान में जाना चाहते हैं, जहाँ ये विषय-भोग पूर्ण मात्रा में लगातार चलते रहें।

दर्शनशास्त्र के मत में एक ऐसा आनन्द है, जो निरपेक्ष और अपरिणामी है। वह आनन्द हमारे ऐहिक सुखोपभोग के समान नहीं है। तो भी वेदान्त प्रमाणित करता है कि इस जगत् में जो कुछ आनन्दकारी है, वह उसी प्रकृत आनन्द का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उस आनन्द का ही वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानन्द का उपभोग कर रहे हैं, पर वह उसका आच्छन्न, भ्रांत और उप-हासास्पद रूप ही होता है। जहाँ कहीं किसी प्रकार का आनन्द, हर्प, आशीप देखों, यहाँ तक कि चोरों को चोरी में जो आनन्द मिलता है, वह भी वस्तुत: वही पूर्णानन्द है; केवल वह सभी प्रकार की वाह्य वस्तुओं के सम्पर्क से मलीन, धुँघला और भ्रांत हो गया है। उसकी प्राप्ति के लिए पहले हमें नकारात्मक होना होगा, तभी सकारा-त्मक का आरम्भ होगा। पहले अज्ञान का-मिथ्या का त्याग करना होगा, तभी सत्य अपने को प्रकाशित करने लगेगा। जब हम सत्य को दृढ़तापूर्वक पकड़ सकेंगे, तव पहले हमने जो कुछ भी त्याग किया था, वह फिर एक नया रूपाकार घारण कर लेगा, एक नये आलोक में प्रकट होगा, और ब्रह्ममय हो जायगा। सब कुछ एक उदात्त भाव घारण कर लेगा, और तब हम सभी पदार्थों को उनके सत्यालोक में समझ सकेंगे। किंतु पहले हमें उन सवका त्याग करना होगा; बाद में सत्य का आभास पाने पर हम पुनः उन सबको ग्रहण कर लेंगे, पर अब ब्रह्म के रूप में। अतएव हमें सुख-दु: सभी का त्याग करना होगा।

'सभी वेद जिसकी घोषणा करते हैं, सभी प्रकार की तपस्याएँ जिसकी प्राप्ति के लिए की जाती हैं, जिसे पाने की इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, हम संक्षेप में उसीके सम्बन्ध में तुम्हें वतायेंगे, वह ॐ है।' वेद में इस ॐ शब्द की अतिशय महिमा और पवित्रता विणत है।

अव यम निचकेता के प्रश्न का, कि मृत्यु के वाद मनुष्य की क्या दशा होती है, उत्तर देते हैं—"सदा चैतन्यवान आत्मा कभी नहीं मरती। यह न कभी जन्म छेती

है और न किसीसे उत्पन्न होती है। यह नित्य है, अज है, शाश्वत है, पुराण है। देह के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। मारनेवाला यदि सोचे कि मैं किसीको मार सकता हूँ, अथवा मरनेवाला व्यक्ति यदि सोचे कि मैं मरा हूँ, तो दोनों को ही सत्य से अनिभन्न समझना चाहिए; क्योंकि आत्मा न किसीको मारती है, न स्वयं मृत होती है।'' यह तो बड़ी विराट् स्थापना हुई! प्रथम रलोक में आत्मा का जो 'सदा चैतन्यवान' विशेषण है, उस पर घ्यान दो। क्रमशः देखोगे, वेदान्त का प्रकृत मत यह है कि आत्मा में पहले से ही समुदय ज्ञान, समुदय पवित्रता है। उसका कहीं पर अधिक प्रकाश होता है और कहीं पर कम, वस, इतना ही भेद है। मनुष्य के साथ मनुष्य का अथवा इस ब्रह्माण्ड के किसी भी पदार्थ की भिन्नता प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र, अनन्त, नित्यानन्दमय, नित्य शृद्ध, नित्य पूर्ण ब्रह्म है। वही यह आत्मा है। वह पुण्यशील, पापी, सुखी, दु:खी, सुन्दर, कुरूप, मनुष्य, पशु, सवमें समान रूप से वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है। उसके प्रकाश के तारतम्य से ही नाना प्रकार का भेद दीख पड़ता है। किसीके भीतर वह अधिक प्रकाशित है और किसीके भीतर कम, किन्तु उस आत्मा में इस भेद का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अधिकांश दीख पड़ता है और दूसरे ब्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अल्पांश ही, पर इससे शरीर में किसी प्रकार का भेद नहीं हो जाता । केवल शरीर के अधिकांश या अल्पांश को आवृत करनेवाले वस्त्रों का ही भेद दीख पड़ता है। आव-रण अर्थात् देह और मन के तारतम्यानुसार ही आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है। अतएव यहाँ पर यह वात समझ लेनी है कि वेदान्त-दर्शन में शुभ और अशुभ नामक दो पृथक् वस्तुएँ नहीं हैं। वही एक पदार्थ शुभ और अशुभ, दोनों होता है और उनके बीच की विभिन्नता केवल परिमाणगत है। आज जिस वस्तु को हम सुखकर कहते हैं, कल कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त होने पर उसीको दु: खकर कह सकते हैं। जो अग्नि हमें गरम कर देती है, वही हमें भस्म भी कर सकती है, तो यह क्या अग्नि का दोष हुआ ? अतएव, यदि आत्मा शुद्धस्वरूप और पूर्ण हो, तो जो व्यक्ति असत्-कार्य करता है, वह अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है—वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध-स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती। वह उसकी भूल थी, वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सका, उसको उसने आच्छादित कर रखा है। फिर, जो व्यक्ति सोचता है कि वह हत हुआ, उसकी भी आत्मा हत होती नहीं। आत्मा नित्य है—उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। 'अणु से भी अणु, वृहत् से भी वृहत्, वह सबका प्रभु प्रत्येक मानव हृदय के गुह्म प्रदेश में वास करता है। निप्पाप

च्यक्ति प्रभु की कृपा से उसे देखकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। जो देहशून्य होकर भी देह में रहता है, जो देशविहीन होकर भी देश में रहनेवालों के समान है, उस अनन्त, सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दु:ख सम्पूर्ण रूप से दूर हो जाता है।

'इस आत्मा को वक्तृता-शक्ति, तीक्ष्ण मेघा अथवा वेदाघ्ययन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहना ऋषियों के लिए परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, ऋषिगण चिन्तन-जगत् में बड़े साहसी थे। वे कहीं पर रुक जाने-वाले व्यक्ति नहीं थे। हिन्दू लोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से ईसाई लोग भी वाइविल को नहीं देखते। श्रुति के विषय में तुम लोगों की घारणा है कि किसी मनुष्य को ईश्वर ने प्रेरित किया है; किन्तु भारत में यह धारणा है कि जितने पदार्थ जगत् में हैं, उनके अस्तित्व का कारण है वेद में उनका नाम उल्लिखित होना। वेद के द्वारा ही जगत् की सृष्टि हुई है। जो कुछ ज्ञान कहा जाता है, वह सब वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनन्त है, उसी प्रकार वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनन्त है। सृष्टिकर्ता का सम्पूर्ण मन मानो इस ग्रन्थ में प्रकाशित है। इसी भाव से वेद को देखा जाता है। यह कार्य नीतिसंगत क्यों है ?- क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। यह कार्य अन्याय क्यों है ?-क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। वेद के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा रहने पर भी इन ऋषियों का सत्यानुसन्धान में कितना साहस है, देखी! वे कहते हैं, 'नहीं, बार-म्वार वेद के अध्ययन से भी सत्य प्राप्त नहीं होने का।' 'वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है, उसीको वह अपना स्वरूप दिखलाती है।' किन्तू इससे एक आगंका उठ सकती है कि तब तो आत्मा पक्षपाती है। इसलिए यम कहते हैं, "जो असत्-कार्य करनेवाले हैं, जिनका मन शान्त नहीं है, वे इसे कभी नहीं पा सकते। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है और जिनकी इन्द्रियां संयत है, उन्हींके निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है।"

आत्मा के सम्बन्ध में एक मुन्दर उपमा दो गयी है। आत्मा को रथी, झरीर को रय, बुद्धि को सारधी, मन को लगाम और इन्द्रियों को अक्ष्मों की उपमा दो गयी है। जिस रय के घोड़े अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं, जिम रय की लगाम मजबूत है और सारथी के द्वारा दृढ़क्प से पकड़ी हुई है, बही रथी विष्णु के उसपरम पद को पहुँच सकता है, किन्तु जिस रय के इन्द्रियक्ष्मी घोड़े दृढ़ भाव से संयत नहीं हैं तथा मनक्षी लगाम मजबूती से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथी अन्त में विनाझ को प्रात्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थितं आत्मा, चक्षु अथवा किसी दूसरी इन्द्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं होती, चिन्तु जिनका मन पवित्र हुआ है, वे ही उमे देख पाने

हैं। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से अतीत है, जो अव्यय है, जिसका आदि-अन्त नहीं है, जो प्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, उसको जो प्राप्त करते हैं, वे मृत्युमुख से मुक्त हो जाते हैं। किन्तु उसे पाना बहुत कठिन है; यह मार्ग तेज छुरी की धार पर चलने के समान अत्यन्त दुर्गम है। मार्ग बहुत लम्बा और जोखिम का है, किन्तु निराश मत होओ, दृढ़तापूर्वक बढ़े चलो, 'उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुँचने तक क्को मत।'

समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव साक्षात्कार या अपरोक्षानुभित ही है। इसके सम्बन्ध में मन में समय समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे, विशेषतः आधुनिक लोगों की ओर से। इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में और भी अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे। पर यह प्रश्न करते समय हम देखेंगे कि हम प्रत्येक बार अपने पूर्व संस्कारों द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे मन पर इन पूर्व संस्कारों का अतिशय प्रभाव है। जो वाल्य काल से केवल संगुण ईश्वर और मन के व्यक्तित्व (the personality of the mind) की बात सुनते आये हैं, उनके लिए पूर्वोक्त बातें निश्चय ही अत्यंत कठोर और कर्करा मालूम पड़ेंगी, किन्तु यदि वे उन्हें सुनें और दीर्घ काल तक उन पर मनन करें, तो वे बातें नस नस में भिद जायँगी, और फिर इस तरह की बातें सुनकर वे भयभीत न होंगे। मुख्य प्रश्न है, दशन की उपयोगिता अर्थात् व्यावहा-रिकता के सम्बन्ध में। उसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है: यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, तो जिन्हें आध्यात्मिक चिन्तन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिन्तन में सुख का अन्वेषण करें ? अनेक लोग विषय-भोग में सुख पाने के कारण विषय-सुख का अन्वेषण करते हैं, किन्तु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, जो उच्चतर आनन्द का अन्वेषण करते हों। कुत्ता खाने-पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए ही विषय-सुख को तिलांजलि दे, शायद किसी पर्वत के शिखर पर वास करता है। वह जिस अपूर्व सुख का आस्वाद पाता है, कुत्ता उसे नहीं समझ सकता। कुत्ता उसे देखकर शायद हँसे और उसे पागल कहे। हो सकता है, वेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे न रहे हों, हो सकता है, वह बड़ा सादा जीवन विताता हो । पर हो सकता है कि कुत्ता उस पर हँसता हो । किन्तु वैज्ञानिक कहेगा, "भाई कुत्ते ! तुम्हारा सुल केवल इन्द्रियों में है; तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते; पर मेरे लिए तो यही सबसे वढ़कर सुख है। और यदि तुम्हें अपने मनोनुकूल सुखान्वेषण का अधिकार है, तो मुझे भी है।" हम यही भूल करते हैं कि हम समस्त जगत् को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने ही मन को सारे जगत् का मापदण्ड वनाना चाहते

हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इन्द्रिय-विषयों में ही सर्व सुख हैं, किन्तु इसका यह ्र उर् अर्थ नहीं कि मुझे भी उन्हींसे सुख मिलेगा। और जब तुम अपने मत पर अड़ने लगते हो, तो मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी (worldly utilitarian) के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही प्रभेद है। वे कहते हैं, "देखो, हम कितने मुखी हैं! हमें पैसा मिलता है, पर हम तुम्हारे घर्म-तत्त्वों को लेकर माथा-पच्ची नहीं करते। वे तो अनुसन्धानातीत हैं। उन सवका अन्वेषण न कर हम वड़े मजे में हैं।" यह बहुत अच्छी बात है। उपयोगितावादियों के लिए ठीक है। किन्तु यह संसार बड़ा भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई का कोई अनिष्ट न करके सुख प्राप्त कर सके, तो ईश्वर उसकी उन्नति में सहायक हो ! पर जब वह च्यक्ति आकर मुझे अपने मत के अनुसार कार्य करने का परामर्श देता है और कहता है, "यदि तुम इस तरह नहीं करते, तो तुम मूर्ख हो", तो मैं उससे कहता हूँ, "तुम ग़लत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुखकर है, वह मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है। यदि मुझे सोने के चन्द टुकड़ों के लिए दौड़ना पड़े, तो मैं तो मर जाऊँ!" धार्मिक व्यक्ति यही उत्तर देगा। सच तो यह है कि जिसने निम्नतर भोग-वासनाओं का अन्त कर लिया है, वही घर्माचरण कर सकता है। हमें अपने अनुभव प्राप्त करने होंगे, जीवन का प्याला छककर पीना होगा। जब इस संसार में हम अपना प्याला पूरा पी चुकते हैं, तभी दूसरे लोक का द्वार खुलता है।

यह विषयभोग-वासना कभी कभी एक अन्य रूप लेकर आती है, जो ऊपर से वड़ा रमणीय है, पर जिसमें खतरे की आशंका है। वह यह है—हम बहुत प्राचीन काल से प्रत्येक धर्म में यह धारणा पाते हैं कि एक ऐसा समय आयेगा, जब संसार का समस्त दुःख समाप्त हो जायगा, केवल सुख ही अविशिष्ट रह जायगा और पथ्वी स्वर्ग में परिणत हो जायगी। पर मेरा इस वात पर विश्वास नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी है, वैसी ही रहेगी। यह वात कठोर तो है, किन्तु इसके अतिरिक्त में और कोई मार्ग नहीं देखता। यह दुःख जीर्ण गठिया के समान है। उसे एक स्थान से हटा देने पर वह दूसरे स्थान में चली जाती है। कुछ भी क्यों न करो, वह किसी तरह पूर्ण रूपेण दूर नहीं हो सकती। दुःख भी इसी तरह है। अति प्राचीन काल में लोग जंगल में रहा करते थे और एक दूसरे को मारकर खा लेते थे। वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे का मांस नहीं खाते, परन्तु एक दूसरे को ठगा खूब करते हैं। छल-कपट से नगर के नगर, देश के देश व्वंस हुए जा रहे हैं। निश्चय ही यह किसी अधिक उन्नति का परिचायक नहीं है। फिर, तुम लोग जिसे उन्नति कहते हो, उसे भी मैं उन्नति नहीं मानता—वह तो वासनाओं की लगातार वृद्धि मात्र है। यदि मुझे कोई वात स्पष्ट दिखती है, तो वह यही है कि वासना से केवल दुःख का आगमन होता है। वह तो

याचक की अवस्था है, सर्वदा ही कुछ न कुछ के लिए याचना करते रहना—बस, चाहना, चाहना, चाहना ! यदि वासना पूर्ण करने की शक्ति गणितीय कम (arithmetical progression) के नियमानुसार बढ़े, तो वासना की शक्ति ज्यामितीय कम (geometrical progression) के नियमानुसार बढ़ती है। इस संसार के सुख-दु:ख की समष्टि सर्वदा समान है। समुद्र में यदि एक तरंग कहीं पर उठती है, तो निश्चय ही कहीं पर एक गर्त उत्पन्न होगा। यदि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ है, तो निश्चय ही किसी दूसरे मनुष्य या पश्च को दु:ख हुआ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर कुछ प्राणियों की संख्या घट रही है। हम उनका विनाश करके उनकी भूमि छीन रहे हैं, हम उनका समस्त खाद्य द्रव्य छीन रहे हैं। तब हम किस तरह कहें कि सुख लगातार बढ़ रहा है? सबल जाति दुर्बल जाति को ग्रास बना रही है, पर क्या तुम समझते हो कि सबल जाति इससे कुछ सुखी होगी? नहीं, वे फिर एक दूसरे का संहार करेंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि व्याव-हारिक स्तर पर यह संसार कैसे स्वर्ग बन जायगा। तथ्य उसके विषद्ध हैं। सैद्धांतिक आधारों पर भी मैं देखता हूँ कि यह कभी सम्भव नहीं है।

पूर्णता सदैव अनन्त है। हम वस्तुतः वही अनन्तस्वरूप हैं-अपने उसी अनन्तस्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। पर इससे कूछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धान्त निकाला है—वह यह कि जब तक हम पूर्ण व्यक्त नहीं हो जाते, जब तक हम सब पूर्ण पुरुष नहीं हो जाते, अनन्त कमशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा। पूर्ण अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है ? पूर्णता का अर्थ है अनन्त, और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा, अतः इसका यह तात्पर्य हुआ कि हम असीम रूप से ससीम होंगे। पर यह स्वतः-विरुद्ध है। बाल-बुद्धि इस मत से भले ही सन्तुष्ट हो जाय, पर यह उसके मन में मिथ्यारूपी विष के बीज बोना है, और धर्म के लिए तो वह वड़ा ही हानिकारक है। हम जानते हैं कि जगत् और मानव ईश्वर के भ्रष्ट भाव हैं; तुम्हारी बाइबिल में भी कहा है कि आदम पहले पूर्ण मानव थे, बाद में अष्ट हो गये। ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से आज नीचे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गये हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, और इस वन्धन से बाहर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अनन्त को यहाँ पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परन्तु देखेंगे कि यह असम्भव है। अन्त में एक समय आयेगा, जब हम देखेंगे कि जब तक हम इन्द्रियों में आबद्ध हैं, तब तक पूर्णता की प्राप्ति असम्भव है। तब, हम अपनी जिस असीमता की ओर अग्रसर हो रहे थे, उसी ओर से पीछे लौटना आरम्भ करेंगे।

यही त्याग है। तब, हम इस जाल में जिस प्रिक्तिया द्वारा पड़ गये थे, उसको उलटकर उसमें से हमें वाहर निकल आना होगा—तभी नीति और दया-धर्म का आरम्भ होगा। समस्त नीति-संहिता का मूलमंत्र क्या है? 'नाहं नाहं, त्वमिस त्वमिस (मैं नहीं, मैं नहीं—तू ही, तू ही)।' और यह 'मैं', हमारे पीछे जो असीम विद्यमान है, उसने अपने को विहर्जगत् में व्यक्त करने के लिए जो रूप धारण किया है, उसका परिणाम है। इस 'मैं' को फिर पीछे लौटकर अपने अनन्त स्वरूप में मिल जाना होगा। जितनी बार तुम कहते हो 'मैं नहीं, मेरे भाई, वरन् तू', उतनी ही बार तुम लौटने की चेष्टा करते हो, और जितनी बार तुम कहते हो 'तू नहीं, मैं', उतनी बार अनन्त को यहाँ अभिव्यक्त करने का तुम्हारा मिथ्या प्रयास होता है। इसीसे संसार में प्रतिद्वन्द्विता, संघर्ष और अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। पर अन्त में त्याग—अनन्त त्याग का आरम्भ होगा ही। यह 'मैं' मर जायगा। अपने जीवन के लिए तव कौन यत्न करेगा? यहाँ रहकर इस जीवन के उपभोग करने की व्यर्थ वासना और फिर इसके वाद स्वर्ग जाकर उसी तरह रहने की वासना—अर्थात् सर्वेदा इन्द्रिय-सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है।

यदि हम पशुओं की विकसित अवस्था हैं, तो जिस विचार से यह सिद्धान्त उपलब्ध हुआ, उसी विचार से यह सिद्धान्त भी हो सकता है कि पशु मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था है। तुमने यह कैसे जाना कि वैसा नहीं है? तुमने देखा है कि कमिवकासवाद का प्रमाण सिर्फ़ इतना ही है: तुम्हें निम्नतम से लेकर उच्चतम प्राणी तक कमशः ऊर्घ्वगामी स्तर में जानेवाले शरीरों की एक श्रेणी मिलती है। किन्तु उससे तुमने यह किस प्रकार सिद्धान्त निकाला कि उसमें गति सदा निम्नतम से उच्चतम की ही ओर हो सकती है, उच्चतर से निम्नतर की ओर कभी नहीं? तर्क दोनों ही ओर समान रूप से लागू हो सकता है, और मेरा तो विश्वास है कि ऊपर, नीचे गति करके इस देह-श्रेणी का आवर्तन हो रहा है। क्रमसंकोचवाद स्वीकार किये विना कमविकासवाद किस तरह सत्य हो सकता है ? उच्चतर जीवन के निमित्त हम जो संघर्ष करते हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि किसी उच्च अवस्था से हमारा पतन हुआ है। ऐसा होना अनिवार्य है, केवल व्योरों में भिन्नता हो सकती है। में सर्वदा उस विचार को हृदय से लगाये रहता हूँ, जिसे ईसा, वुद्ध और वेदान्त ने एक स्वर से घोषित किया है कि समय आने पर हम सभी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, किन्तु इस अपूर्णता को त्याग देने के वाद ही। यह जगत कुछ भी नहीं है-अधिक से अधिक एक वीभत्स प्रहास, उस सत्य की एक छाया मात्र है। त्याग ही हमें सत्य तक पहुँचायेगा । नीति का अर्थ ही त्याग है । हमारे प्रकृत जीवन का प्रत्येक अंश त्याग है। हम वास्तव में जीवन के उन्हीं क्षणों में सायुता से युक्त होते हैं और प्रकृत

जीवन का भोग करते हैं, जब हम 'भे' की जिला में विस्त होते हैं। इस तुन्छ पृथाह् अहंता को मण्ड होना ही जाहिए। तभी हम देवींगे कि हम क्या में है; कह क्या ही ईम्बर है, बही हमान प्रकृत स्वरूप है—वह मर्बदा हमारे गाय करता है, वह हममें रहता है। उसीमें मर्बदा वास करों, उसीमें रिवत करों। वही एकमाप आनन्दपूर्ण अवस्था है। आत्मा की भृष्यित का जीवन ही जीवन है—और जाओ हम सब उसके साक्षात्वा की उपलब्धा के निष्मित्त प्रवास करें।

## आत्मा की मुक्ति

(५ नवम्बर, १८९६ को लन्दन में दिया गया भाषण)

हम जिस कठोपनिषद् की चर्चा कर रहे थे, वह छान्दोग्योपनिषद् के, जिसकी हम अब चर्चा करेंगे, वहुत समय बाद रची गयी थी। कठोपनिपद् की भाषा अपेक्षाकृत आधुनिक है, उसकी चिन्तन-शैली भी सबसे अधिक प्रणालीवद्ध है। प्राचीनतर उपनिषदों की भाषा कुछ अन्य प्रकार की है। वह अति.प्राचीन एवं बहुत कुछ वेद के संहिता भाग की तरह है, और कभी कभी तो सार-तत्त्वों में पहुँचने के लिए बहुत सी अनावश्यक वातों में से होकर जाना पड़ता है। इस प्राचीन उपनिपद् पर वेद के कर्मकाण्ड का, जिसके विषय में मैं तुमको वतला चुका हूँ और जो वेदों का दूसरा खण्ड है, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसीलिए इसका अधिकांश अव भी कर्मकाण्डात्मक है। तो भी, अति प्राचीन उपनिषदों के अध्ययन से एक वड़ा लाभ होता है। वह यह है कि उससे आध्यात्मिक भावों का ऐतिहासिक विकास जाना जा सकता है। अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषदों में ये आध्यात्मिक तत्त्व एकंत्र, संगहीत एवं सिज्जित पाये जाते हैं। उदाहरणार्थं भगवद्गीता में, जिसे अन्तिम उपनिषद् कहा जा सकता है, कर्मकाण्ड का लेशमात्र भी नहीं है। गीता उपनिपदों से संगृहीत अनेक पुष्पों से निर्मित एक सुन्दर गुच्छे जैसी है। किन्तु उसमें इन सव तत्त्वों का कम-विकास देखने में नहीं आता, उनका स्रोत नहीं जाना जा सकता। आघ्यात्मिक तत्त्वों के इस क्रम-विकास को जानने के लिए हमें वेदों का अध्ययन करना होगा। वेदों को अत्यन्त पवित्र मानने के कारण संसार के अन्यान्य धर्म-शास्त्रों की भाँति उनका अंग-भंग नहीं होने पाया। उनमें उच्चतम और निम्नतम, दोनों प्रकार के विचारों को वैसे का वैसा ही रखा गया है—सार-असार, अति उन्नत विचार और साय ही सामान्य छोटी छोटी वार्ते, दोनों ही उनमें मुरक्षित हैं, क्योंकि किसीने उनका स्पर्श करने का साहस नहीं किया। भाष्यकारों ने उनको सुसंगत वनाने और प्राचीन विषयों में से अद्भुत नये भावों को निकालने की चेप्टा कीं। उन्होंने अत्यन्त सावारण वातों में भी आघ्यात्मिक तत्त्व देखने का प्रयास किया। किन्तु मूल जैसे का तैसा ही रहा, और इसीलिए वे ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अनुपम विषय हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में परवर्ती

काल की विकासमान आध्यात्मिकता के अनुरूप परिवर्तन किये गये—इधर-उधर एक शब्द बदल दिया, या जोड़ दिया गया। पर वैदिक साहित्य में सम्भवतः ऐसा नहीं किया गया है, और यदि हुआ भी हो, तो उसका पता ही नहीं चलता। हमें इससे यह लाभ है कि हम विचार के मूल उत्पत्ति-स्थान में पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार कमशः उच्च से उच्चतर विचारों का—स्थूल आधिभीतिक धारणाओं से सूक्ष्मतर आध्यात्मिक धारणाओं का—विकास हुआ है और अन्त में किस प्रकार वेदान्त में उन सबों की चरम परिणित हुई है। वैदिक साहित्य में अनेक प्राचीन आचार-व्यवहारों का भी आभास पाया जाता है। पर उपनिषदों में उनका अधिक वर्णन नहीं है। वे एक ऐसी भाषा में लिखे गये है, जो अत्यन्त संक्षिप्त है और सरलता से याद रखी जा सकती है।

इनके लेखकों ने इन पंक्तियों को, कुछ ऐसे तथ्यों को स्मरण रखने में सहायता देने के निमित्त लिख लिया है, जो उनकी समझ में सभी को ज्ञात थे। इससे एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि हम उपनिषदों की किसी भी कथा का वास्तविक त्तात्पर्य मुश्किल से ग्रहण कर पाते, क्योंकि परंपरा लगभग नष्ट हो चुकी है, और जो थोड़ी सी अवशिष्ट है, उसकी वड़ी अतिरंजना हुई है। उनकी अनेक नयी नयी च्याख्याएँ की गयी हैं, यहाँ तक कि जब हम उनको पुराणों में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वे गीति-काव्य बन गयी हैं। जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य जातियों के राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में हम यह महत्त्वपूर्ण सत्य पाते हैं कि वे किसीका निरंकुश शासन नहीं सहन कर सकतीं, किसी एक मनुष्य के द्वारा अपने ऊपर शासन होने का वे सतत विरोध करती रही हैं, और जनतन्त्र-प्रणाली एवं शारीरिक स्वाधीनता की उत्तरोत्तर उच्च धारणाओं की ओर बढ़ रही हैं, उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी, आध्यात्मिक जीवन के विकास में ठीक वही वात घटती है। अनेक देवताओं का स्थान एक ईश्वर ने लिया, और उपनिषदों में तो इस एक ईश्वर के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ है। इस जगत् के अनेक शासनकर्ता उनके भाग्य को निय-न्त्रित कर रहे हैं, केवल यही धारणा उन्हें असह्य नहीं हुई, बल्कि कोई एक व्यक्ति भी इस विश्व का शासक हो—यह घारणा भी उन्हें सह्य न हो सकी। यही वात सबसे पहले हमारे सामने आती है। यह घारणा घीरे घीरे विकसित होती हुई अन्त में अपनी चरम परिणति पर पहुँचती है। प्रायः सभी उपनिपदों के अन्त में हम यही परिणति पाते हैं और वह है—विश्व के ईश्वर को सिहासनच्युत करना। ईश्वर की सगुणता विलीन हो जाती है और निर्गुण घारणा आ जाती है। तव ईश्वर एक व्यक्ति अथवा एक अनन्त गुणसम्पन्न मानव के रूप में जगत् का शासक नहीं रह जाता, प्रत्यत वह भूत मात्र में, विश्व भर में, व्याप्त एक तत्व मात्र रह जाता

है। ईश्वर की सगुण घारणा से निर्मुण घारणा में पहुँचने पर, तव मनुष्य का सगुण—व्यक्ति—रह जाना तर्क की दृष्टि से असंगत होता। अतएव सगुण मनुष्य भी उड़ गया—मनुष्य भी एक तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सगुण व्यक्ति केवल एक गोचर वाह्य तथ्य है, प्रकृत तत्त्व उसके अन्तर्देश में है। इस तरह दोनों ओर से कमशः सगुणत्व चला जाता है और निर्मुणत्व का आविर्माव होता रहता है। सगुण ईश्वर की कमशः निर्मुण घारणा होती जाती है और सगुण मनुष्य का भी निर्मुण भाव आ जाता है। तव निर्मुण ईश्वर और निर्मुण मनुष्य की इन दो आगे वढ़ती रेखाओं के कमिक मिलन की कमागत अवस्थाएँ आती हैं। ये दो रेखाएँ जिन अवस्थाओं को पार करके अंततः मिल जाती हैं, उनके वर्णन उपनिषदों में संगृहीत हैं, एवं प्रत्येक उपनिषद् का अन्तिम शब्द है—तत्त्वमिस। नित्य आनन्दमय तत्त्व एक ही है, और वही एक इस जगत् रूप में अनेक प्रकार से प्रकाशित हुआ है।

अब दार्शनिक आये। उपनिषदों का कार्य उस विन्दु पर समाप्त हुआ प्रतीत होता है; उसके वाद का कार्य दार्शनिकों ने हाय में लिया। उपनिषदों ने उन्हें मुख्य ढाँचा प्रदान किया, और उनका कार्य था, उसे व्योरों से पूर्ण करना। अतएव, वहुत से प्रश्नों का उठना स्वाभाविक था। यदि यह स्वीकार किया जाय कि एक निर्गुण-तत्त्व ही परिदृश्यमान नाना रूपों से व्यक्त हो रहा है, तो यह जिजासा होती है कि एक क्यों अनेक हुआ ? यह उसी प्राचीन प्रश्न को नये ढंग से पूछना है, जो अपने अमार्जित रूप में मानव हृदय में उत्पन्न होता है, और जगत् में दुःख और अगुभ का कारण जानना चाहता है? उस प्रश्न ने स्यूल भाव त्यागकर सूक्ष्म, अमूर्त रूप घारण कर लिया है। अब हमारी इन्द्रिय-सीमित दृष्टि से नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न किया जा रहा है कि हम दु:खी क्यों हैं ? क्यों वह एक तत्त्व अनेक हुआ ? इसका उत्तर—सर्वोत्तम उत्तर—भारत में मिला। वह है मायाबाद, जो कहता है कि वास्तव में वह अनेक नहीं हुआ, वास्तव में उसके प्रकृत स्वरूप की लेश मात्र भी हानि नहीं हुई। यह अनेकत्व केवल आभासिक है। मनुष्य केवल ऊपरी दृष्टि से व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, किन्तु वास्तव में वह निर्गुण पुरुष है। ईश्वर भी आपाततः ही सगुण या व्यक्ति के रूप में प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वह निर्गुण पुरुप है।

इस उत्तर के लिए भी विभिन्न सोपानों में से जाना पड़ा, दार्शनिकों में मतभेद हुए। मायावाद भारत के सभी दार्शनिकों को मान्य नहीं था। सम्भवतः उनमें से अधिकांश दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया। एक अपरिमाजित दैतवाद में विश्वास करनेवाले कुछ दैतवादी हैं, जो इस प्रश्न को उठने ही नहीं देते; उसके उदित होते ही वे इसे दवा देते हैं। वे कहते हैं, "तुमको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। 'क्यों इस तरह हुआ', इसकी व्याख्या पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। वह तो ईश्वर की इच्छा है, और हमें शान्त भाव से उसे सिर-आंखों पर लेना होगा। जीवात्मा को कुछ भी स्वाधीनता नहीं है। सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या क्या अधिकार हैं, हम क्या क्या सुख-दुःख भोगेंगे—सब कुछ पहले से ही निर्दिष्ट है। जब दुःख आये, तो धैर्य से उन सबका भोग करते जाना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा न करें, तो और भी अधिक कष्ट पायेंगे। हमने यह कैसे जाना?—क्योंकि वेद ऐसा कहते है।'' फिर उनके अपने ग्रन्थ हैं एवं ग्रन्थों की अपनी व्याख्या है, और वे उनका उपदेश करते हैं।

फिर ऐसे भी दार्शनिक हैं, जो मायावाद तो स्वीकार नहीं करते, पर जिनकी स्थिति मध्य में है। वे कहते हैं कि यह समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर के शरीर जैसा है। ईश्वर सभी आत्माओं की आत्मा और विश्व की आत्मा है। जीवात्माओं का संकोचन असत्कर्मो से होता है। प्रत्येक जीवात्मा के इस संकोच का कारण है, जव मनुष्य कुछ असत्-कर्म करता है, तो उसकी आत्मा संकुचित होने लगती है, और उसकी शक्ति तब तक घटती जाती है, जब तक कि वह फिर से सत्कर्म आरम्भ नहीं करता। तब पुनः उसका विकास होने लगता है। सभी भारतीय मतों में, और मेरे विचार में, संसार के सभी मतों में एक सर्वनिष्ठ भाव दिखायी देता है—चाहे वे उसे जानते हों या न जानते हों—और उसे मैं 'मनुष्य का देवत्वर् या ईश्वरत्व कहना चाहता हूँ। संसार में ऐसा कोई मत नहीं है, यथार्थ धर्म नाम के योग्य ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो किसी न किसी तरह, चाहे पौराणिक या रूपक भाव से हो अथवा दर्शनों की परिमार्जित स्पष्ट भाषा में, यह भाव प्रकाशित न करता हो कि जीवात्मा चाहे जो हो, ईश्वर के साथ उसका चाहे जो सम्बन्ध हो, पर स्वरूपतः वह शुद्धस्वभाव एवं पूर्ण है । पूर्णानन्द और शक्ति ही उसका स्वभाव है, दुःख या दुर्वलता नहीं। यह दुःख किसी तरह उसमें आ गया है। अमार्जित मत इसे मूर्तिमान अशुभ (personified evil), शैतान या अहिर्मन का नाम देकर अशुभ के अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। कुछ मतों में एक ही आधार में ईश्वर और शैतान, दोनों का भाव आरोपित किया जाता है, जो अकारण ही चाहे जिसे सुखी या दुःखी करता है। फिर, कुछ अधिक चिन्तनशील व्यक्ति मायावाद आदि के द्वारा अशुभ की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। किन्तु एक वात सभी मतों में अत्यन्त स्पष्ट है और वही हमारा प्रस्तावित विषय है। यह समस्त दार्शनिक मत और प्रणालियाँ अंततः केवल मन के व्यायाम और वृद्धि की कसरत हैं। जो एक महान् उज्ज्वल भाव मुझे प्रत्येक देश और प्रत्येक धर्म के अंधविश्वासों के वीच

स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है, वह यह है कि मनुष्य दिव्य है, यह दिव्यता ही हमारा स्वरूप है।

अन्य जो कुछ है, वह जैसा वेदान्त कहता है, अघ्यास, आरोप मात्र है। कुछ उसके ऊपर आरोपित कर दिया गया है, पर उसके दिव्य स्वरूप का कभी भी नाश नहीं होता। वह जिस प्रकार परम संत में है, वैसे ही महा अवम व्यक्ति में भी है। इस देवस्वभाव का आह्वान करना होगा और वह अपने को स्वयं ही प्रकट कर देगा । हम उसे पुकारेंगे, और वह आ जायगा । पुरातन छोग जानते थे कि चकमक पत्यर और सूखी लकड़ी में आग रहती है, पर उस आग को वाहर निकालने के लिए घर्षेण आवश्यक था। इसी प्रकार यह मुक्त भाव और पवित्रतारूपी अग्नि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण नहीं; क्योंकि गुण तो उपार्जित किया जा सकता है, इसलिए वह नष्ट भी हो सकता है। आत्मा मुक्त भाव से अभिन्न है, सत् और ज्ञान से अभिन्न है। यह सत्-चित्-आनन्द आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का जन्मसिद्ध अघिकार है, और ये सब व्यक्त भाव, जो हम देख रहे हैं, उसीका घुँवली और उज्ज्वल अभिव्यक्तियाँ हैं। यहाँ तक कि, मृत्यु भी उस प्रकृत सत्ता की एक अभिव्यक्ति है। जन्म-मृत्यु, क्षय-वृद्धि, उन्नति-अवनति, सव कुछ उस एक अखण्ड सत्ता की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। इसी प्रकार, हमारा साधारण ज्ञान भी, वह चाहे विद्या अथवा अविद्या किसी भी रूप से प्रकाशित क्यों न हो, उसी चित् का, उसी ज्ञानस्वरूप का प्रकाश है; विभिन्नता प्रकारगत नहीं है, अपितु परिमाणगत है। नीचे घरती पर रेंगनेवाला क्षुद्र कीड़ा और स्वर्ग का श्रेष्ठतम देवता, इन दोनों के ज्ञान का भेद प्रकारगत नहीं, परिमाणगत है। इसी कारण वेदान्ती मनीपी निर्भय होकर कहते हैं कि हमारे जीवन के सारे सुखोपभोग, यहाँ तक कि, नितान्त गहित आनन्द भी उसी आनन्दस्वरूप आत्मा का प्रकाश है।

यही वेदान्त का सर्वप्रधान भाव ज्ञात होता है, और जैसा मैंने पहले कहा है, मुझे मालूम होता है कि सभी धर्मों का यही मत है। मैं ऐसा कोई धर्म नहीं जानता, जिसके मूल में यह मत न ही। सभी धर्मों में यह सार्वभौमिक भाव विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर वाइविल ही को ले लो। उसमें यह रूपक है कि आदि मानव आदम अत्यन्त पित्रत्र था, अन्त में उसके असत्कार्यों से उसकी पित्रता नष्ट हो गयी। इस रूपक से यह प्रमाणित होता है कि वे विश्वास करते थे कि आदिम मानव का स्वभाव पूर्ण था। हमें जो तरह तरह की दुर्वलताएँ और अपवित्रता दिखायी देती है, वह सब उस पूर्ण स्वभाव पर आरोपित आवरण या उपािव मात्र है। फिर, ईसाई वर्म का परवर्ती इतिहास यह भी वतलाता है कि उसके अनुयायी

उस पूर्वावस्था की पुन: प्राप्ति की केवल सम्भावना में ही नहीं, वरन् उसकी निश्चितता में भी विश्वास करते हैं। यही समस्त वाइविल का-प्राचीन तथा नव व्यवस्थान का--इतिहास है। मुसलमानों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। वे भी आदम तथा उसकी जन्मजात पवित्रता पर विश्वास करते हैं। और उनकी यह धारणा है कि हजरत मुहम्मद के आगमन से उस लुप्त पवित्रता के पुनरुद्धार का उपाय प्राप्त हो गया है। बौद्धों के विषय में भी यही है। वे भी निर्वाण नामक अवस्थाविशेष में विश्वास रखते हैं। यह अवस्था द्वैत-जगत् से अतीत की अवस्था है। वेदान्ती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, यह निर्वाण भी ठीक वही है। और वौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का यही. मर्म है कि उस खोयी हुई निर्वाण-अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। इस तरह हम देखते हैं कि सभी धर्मो में यह एक तत्त्व पाया जाता है कि जो तुम्हारा पहले से ही नहीं है, उसे तुम कभी नहीं पा सकते। इस विश्व-ब्रह्माण्ड में तुम किसीके भी प्रति ऋणी नहीं हो। तुम्हें अपने जन्मसिद्ध अधिकार का ही दावा करना है। यह भाव एक प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य ने अपने एक ग्रन्थ के नाम में ही बड़े सुन्दर भाव से प्रकट किया है। ग्रन्थ का नाम है 'स्वराज्यसिद्धि' अर्थात् हमारे अपने खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति । वह राज्य हमारा है, हमने उसे खो दिया है, फिर से हमें उसे प्राप्त करना होगा। पर मायावादी कहते हैं---राज्य का यह खोना केवल भ्रम था, तुमने कभी उसे खोया नहीं । बस, यही अन्तर है ।

यद्यपि इस विषय में सभी धर्म-प्रणालियाँ एकमत हैं कि हमारा जो राज्य था, उसे हमने खो दिया है, और वे उसे फिर से पाने के विविध उपाय बतलाती हैं। कोई कहती है—कुछ विशिष्ट किया-कलाप एवं प्रतिमा आदि की पूजा-अर्चना करने से और स्वयं कुछ विशेष नियमानुसार जीवन यापन करने से वह साम्राज्य पुनः मिल सकता है। अन्य कोई कहती है—यदि तुम प्रकृति से अतीत पुरुष के सम्मुख अपने को नत कर रोते रोते उससे क्षमा चाहो, तो तुम पुनः उस साम्राज्य को प्राप्त कर लोगे। दूसरी कोई कहती है—यदि तुम इस पुरुष से पूरे हृदय से प्रेम कर सको, तो तुम फिर से इस राज्य को प्राप्त कर लोगे। उपनिषदों में ये सभी उपवेश पाये जाते हैं। कमशः हम यह देखेंगे। किन्तु अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ उपदेश तो यह है कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें इन सब किया-कलापों और वाह्य अनुष्ठानों की किचिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं। क्या क्या करने से राज्य की पुनः प्राप्त होगी, इस सोच-विचार की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने राज्य कभी खोया ही नहीं। जिसे तुमने कभी खोया नहीं, उसे पाने के लिए इस प्रकार की चेष्टा की आवश्यकता ही क्या? तुम स्वभावतः मुक्त हो, तुम स्वभावतः शुद्धस्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझ सको, तो तुम इसी स्वभावतः शुद्धस्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझ सको, तो तुम इसी

मुहूर्त मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को वद्ध समझो, तो तुम वद्ध ही रहोंगे। यह वड़ी निर्भीक उक्ति है, और जैसा मैंने तुमसे पहले कहा ही है कि मुझे तुमसे वड़ी निर्भयतापूर्वक कहना होगा। यह अभी तुमको शायद भयभीत कर दे, पर तुम जब इस पर चिन्तन करोंगे और अपने जीवन में इसे अनुभव करोंगे, तब तुम देखोंगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, यदि मुक्त भाव तुम्हारा स्वभाव-सिद्ध न हो, तब तो किसी भी प्रकार तुम मुक्त न हो सकोंगे। यदि तुम मुक्त थे और इस समय किसी कारण से उस मुक्त-स्वभाव को खोकर वद्ध हो गये हो, तो इससे प्रमाणित होता है कि तुम आरम्भ में ही मुक्त नहीं थे। यदि मुक्त थे, तो किसने तुमको वद्ध किया? जो स्वतन्त्र है, वह कभी भी परतन्त्र नहीं बनाया जा सकता; और यदि वह परतन्त्र था, तो उसकी स्वतन्त्रता भ्रम थी।

अब तुम इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष ग्रहण करोगे ? दोनों पक्षों की युक्ति-परम्परा को स्पष्ट करने पर हमें निम्नलिखित बातें दिखायी देती हैं। यदि कहो कि आत्मा स्वभावतः शुद्धस्वरूप एवं मुक्त है, तो अवश्यमेव यह मानना पड़ेगा कि जगत् में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो उसे वाँघ या सीमित कर सके। किन्तु जगत् में यदि इस प्रकार की कोई वस्तु हो, जिससे उसे वद्ध किया जा सके, तो फिर निश्चय ही आत्मा मुक्त नहीं थी, और तुम जो उसे मुक्त कह रहे हो, वह तुम्हारा भ्रम मात्र है। अतः यदि हमारी मुक्ति सम्भव हो, तो फिर यह स्वीकार करना अपरिहार्य होगा कि आत्मा स्वभाव से ही मुक्त है, इसके विपरीत हो ही नहीं सकती। मुक्ति का अर्थ है--किसी वाह्य वस्तु के अघीन न होना, अर्थात् उस पर किसी दूसरी वस्तु का कार्य न होना। आत्मा कार्य-कारण-सम्बन्ध से अतीत है, और इसीसे आत्मा के सम्बन्ध में हमारी ये उच्च उच्च घारणाएँ उत्पन्न हुई हैं। यदि यह अस्वीकार किया जाय कि आत्मा स्वभावतः मुक्त है अर्थात् वाहर की कोई भी वस्तु उस पर कार्य नहीं कर सकती, तो आत्मा के अमरत्व की कोई घारणा प्रस्थापित नहीं की जा सकती; क्योंकि, मृत्यु हमारे वाहर की किसी वस्तु के द्वारा किया हुआ कार्य है। इससे ज्ञात होता है कि हमारे शरीर पर वाहरी कोई दूसरा पदार्थ कार्य कर सकता है। मान लो, मैंने विष खाया और मेरी मृत्यु हो गयी-तो इससे प्रमाणित होता है कि हमारे शरीर पर विष नामक एक वाहरी पदार्य कार्य कर सकता है। यदि आत्मा के सम्बन्ध में यह सत्य हो कि वह मुक्त है, तो यह भी स्वभावतः ज्ञात होता है कि वाहरी कोई भी पदार्थ उस पर कार्य नहीं कर सकता, अतः आत्मा कभी मर नहीं सकती । आत्मा का मक्त स्वभाव, उसका अमरत्व एवं उत्तका आनन्द-स्वभाव, सभी इस वात पर निर्भर है कि आत्मा कार्य-कारण-सम्वत्य अर्थात् इस माया से अतीत है। अब इन दो पक्षों में से कौन सा पक्ष लोगे ?

या तो आत्मा के मुक्त स्वभाव को भ्रान्ति कहो या फिर उसके वद्ध भाव को भ्रान्ति कहकर स्वीकार करो। मैं तो निश्चय ही उसके वद्ध भाव को भ्रान्ति कहूँगा। यहीं मेरी समस्त भावनाओं और महदाकांक्षाओं के साथ मेल खाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं स्वभावतः मुक्त हूँ। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि यह वद्ध भाव सत्य है और मेरा मुक्त भाव मिथ्या।

सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप से यह विवाद चल रहा है, यहाँ तक कि, विल्कुल आधुनिक दर्शनों में भी उसने स्थान पा लिया है। दो दल हैं। एक दल कहता है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, वह केवल भ्रान्ति है। इस भ्रान्ति का कारण है, जड़-कणों का वारम्बार स्थान-परिवर्तन, जिससे यह समवाय, जिसे तुम शरीर, मस्तिष्क आदि नामों से पुकारते हो, उत्पन्न होता है। इन जड़-कणों के ही स्पन्दन से, उनकी गति विशेष और उनके लगातार स्थान-परिवर्तन से इस मुक्त-स्वभाव की घारणा आती है। कुछ बौद्ध सम्प्रदाय भी इसका अनुमोदन करते थे; वे उदाहरण देते थे कि एक जलती मशाल लो, और उसे जोर से गोल गोल घुमाओ, तो एक वर्तुलाकार प्रकाश दिखायी पड़ेगा। वस्तुतः प्रकाश के इस चक्र का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह मशाल प्रत्येक क्षण स्थान-परिवर्तन कर रही है। उसी तरह हम भी छोटे छोटे परमाणुओं की समष्टि मात्र हैं, उन परमाणुओं के जोर से घूमने से यह 'अहं'-भ्रान्ति उत्पन्न होती है। अतएव एक मत यह हुआ कि शरीर सत्य है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा दल कहता है कि विचार-. शक्ति के द्रुत स्पन्दन से जड़-रूप भ्रान्ति की उत्पत्ति होती है, वस्तुतः जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तर्क आज तक चल रहा है—एक दल कहता है, आत्मा भ्रम है और दूसरा जड़ को भ्रम कहता है। तुम कौन सा मत अपनाओगे? हम तो निश्चय ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर जड़ को भ्रमात्मक कहेंगे। युक्ति दोनों ओर बराबर है। केवल आत्मा के निरपेक्ष अस्तित्व को प्रमाणित करनेवाली युक्ति अपेक्षाकृत प्रवल है; क्योंकि जड़ क्या है, यह किसीने कभी देखा नहीं। हम केवल स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा, जिसने स्वयं के चाहर जाकर जड़ का अनुभव किया हो। अभी तक कोई भी कूदकर अपनी आत्मा के वाहर नहीं जा सका। अतएव आत्मा के पक्ष में युक्ति कुछ दृढ़तर हुई। द्वितीयतः आत्मवाद जगत् की सुन्दर व्याख्या कर सकता है, पर जड़वाद नहीं। अतएव जड़वाद के द्वारा जगत् की व्याख्या अयौक्तिक है। पहले आत्मा के स्वाभाविक मुक्त और बद्ध भाव सम्बन्धी जो विचार का प्रसंग उठा था, जड़वाद और आत्मवाद का तर्क उसीका स्थूल रूप है। दर्शनों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने पर तुम देखोगे कि उनको भी इन दो मतों में से किसी न किसीमें परिणत किया जा सकता है।

अतएव यहाँ भी एक दार्शनिक तथा जटिल रूप में हमें स्वाभाविक पवित्रता और मुक्ति का वही प्रश्न मिलता है। एक दल कहता है कि मनुष्य का तथाकथित पवित्र और मुक्त स्वभाव भ्रम है, और दूसरा वद्ध भाव को भ्रमात्मक मानता है। यहाँ भी हम दूसरे दल से सहमत हैं—हमारा वद्ध भाव ही भ्रमात्मक है।

वेदान्त का उत्तर यह है कि हम वद नहीं, वरन् नित्य मुक्त हैं। यही नहीं, वित्क अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकर है; वह तो भ्रम है--आत्मसम्मोहन है। ज्यों री तुमने कहा कि मैं वद्ध हूँ, दुर्वल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरम्भ हो गया, तुमने अपने पैरों में और एक वेड़ी डाल ली। इसलिए ऐसी वात कभी न कहना और न इस प्रकार कभी सोचना ही। मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी है; वे वन में रहते थे और उनके अघरों पर दिन-रात शिवोऽहं, शिवोऽहं की वाणी रहा करती थी । एक दिन एक वाघ ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें पकड़कर ले चला। नदी के दूसरे तट पर कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे और उनके मुख से लगातार निकलती हुई शिवोऽहं, शिवोऽहं की घ्वनि सुन रहे थे। जब तक उनमें वोलने की शक्ति रही, वाघ के मुँह में पड़कर भी वे शिवोऽहं, शिवोऽहं कहते रहे। इसी प्रकार और भी अनेक व्यक्तियों की वात सुनी गयी है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो गये हैं, जिनके शत्रुओं ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले, पर वे उन्हें आशीर्वाद ही देते रहे। सोडहं, सोडहं- 'में ही वह हूँ, मैं ही वह हूँ,' और तुम भी वही हो। मैं पूर्ण-स्वरूप हूँ, और मेरे शत्रु भी पूर्णस्वरूप हैं। तुम भी वही हो, और मैं भी वही हूँ। यही वीर की अवस्था है। फिर भी दैतवादियों के धर्म में अनेक उत्तम उत्तम भाव हैं। प्रकृति से पृथक् हमारा एक उपास्य और प्रेमास्पद ईश्वर है—ऐसा सगुण ईश्वरवाद अपूर्व है। इससे प्राणों में शीतलता आती है; पर वेदान्त कहता है, प्राणों की यह शीतलता अफ़ीम खानेवालों के नशे के समान अस्वाभाविक है। इससे दुर्वलता आती है, और आज संसार में वल-संचार की जितनी आवश्यकता है, उतनी और कभी नहीं थी। वेदान्त कहता है—दुर्वलता ही संसार में समस्त दु:ख का कारण है, इसीसे सारे दु:ख-कष्ट पैदा होते हैं। हम दुर्वल हैं, इसीलिए इतना दुःख भोगते हैं। हम दुर्वलता के कारण ही चोरी-डकैती, झूठ-ठगी तया इसी प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। दुर्वल होने के कारण ही हम मृत्यु के मुख में गिरते हैं। जहाँ हमें दुर्वल वनानेवाला कोई नहीं है, वहाँ न मत्यु है, न दु:ख। हम लोग केवल भ्रान्तिवश दुःख भोगते हैं। इस भ्रान्ति को दूर कर दो, सभी दुःख चले जायोंगे। यह तो वहुत सरल वात है। इन सब दार्शनिक विचारों और कठोर भानसिक व्यायाम में से होकर अब हम संसार के सबसे सहज और सरल आध्यात्मिक सिद्धान्त पर आते हैं।

अद्वैत वेदान्त ही आध्यात्मिक सत्य का सबसे सहज और सरल रूप है। भारत और अन्य सभी स्थानों में द्वैतवाद की शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे लोग चरम तत्त्वों की ओर ध्यान न देकर केवल प्रणाली से ही जलझे रहे और वह प्रणाली सचमुच बड़ी जिंटल थी। अधिकांश लोगों के लिए यह प्रकांड दार्शनिक एवं नैयायिक प्रक्रियाएँ भयावह थीं। उनकी समझ में इन सबको सार्व-जिनक नहीं बनाया जा सकता, और न उनका पालन ही प्रतिदिन के जीवन में सम्भव है। उनको यह भी भय था कि इस प्रकार के दर्शन की आड़ में जीवन में बड़ी शिथिलता आ जायगी।

पर मैं तो यह विल्कुल नहीं मानता कि संसार में अद्वैत-तत्त्व के प्रचार से दुर्नीति या दुर्बलता बढ़ेगी। बल्कि मुझे इस बात पर अधिक विश्वास है कि दुर्नीति और दुर्बलता के निवारण की वही एकमात्र औषधि है। यही यदि सत्य है, तो लोगों को गँदला पानी क्यों पीने दिया जाय, जब पास ही अमृत-स्रोत वह रहा है? यदि यही सत्य है कि सभी शुद्धस्वरूप हैं, तो इसी क्षण सारे संसार को इसकी शिक्षा क्यों न दी जाय? साधु-असाधु, स्त्री-पुरुष, बालक-बालिका, छोटे-बड़े, सिहासनासीन राजा और रास्ते में झाड़ू लगानेवाले भंगी—सभी को डंके की चोट पर यह शिक्षा क्यों न दी जाय?

अब, यह एक बहुत कठिन कार्य मालूम पड़ता है, बहुतों के लिए तो यह वड़ा विस्मयजनक है, पर अंधविश्वास के सिवा इसका और दूसरा कोई कारण नहीं। सभी प्रकार के कुखाद्य और दुष्पाच्य अन्न खाकर अथवा निरन्तर उपवास करके हमने अपने को मुखाद्य के अनुपयुक्त बना रखा है। हमने बचपन से ही दुर्वलता की वातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि मैं भूत-फत नहीं मानता, पर ऐसे वहुत कम लोग मिलेंगे, जिनका शरीर अँधेरे में थोड़ा सिहर न उठे। यह केवल अंधविश्वास है। इसी प्रकार सभी धार्मिक अंधविश्वासों के सम्बन्ध में है। इस देश (इंग्लैण्ड) में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जिनसे मैं यदि कहूँ कि 'शैतान' जैसा कुछ भी नहीं है, तो वे समझेंगे कि धर्म का सत्यानाश हो गया! मुझसे अनेक लोगों ने कहा है, 'शैतान के न रहने से धर्म किस तरह क़ायम रह सकता है ?' हम पर अंकुश लगानेवाला कोई न रहे, तो धर्म कैसा? विना किसीके द्वारा शासित हुए हम कैसे रह सकते हैं? सच बात तो यह है कि हम इसके अम्यस्त हो गये हैं। हमें जब तक यह अनुभव नहीं होता कि कोई हम पर रोज हुकूमत चला रहा है, हमें चैन नहीं पड़ता। वही अन्धविश्वास है! वही कुसंस्कार है! पर इस समय यह कितना भी भीषण क्यों न प्रतीत होता हो, एक समय ऐसा अवश्य आयेगा, जब हममें से प्रत्येक अतीत की ओर नजर डालेगा और उन कुसंस्कारों पर हेंसेगा, जो शुद्ध और नित्य आत्मा को ढाँके हुए थे, एवं मुदित मन से सत्यता और दृढ़ता के साथ वारम्वार कहेगा, "मैं 'वही' हूँ, चिरकाल 'वहीं' था और सदैव 'वहीं' रहूँगा।" यह अढैत भाव हमें वेदान्त से मिलेगा और यही एक भाव है, जो टिकने के योग्य है। शास्त्र-ग्रन्थ चाहे तो कल ही नष्ट हो जा सकते हैं, यह तत्त्व सबसे पहले चाहे हिन्नुओं के मित्त्रिक में उदित हुआ हो, चाहे उत्तरी घ्रुववासियों के मित्तिष्क में, पर इससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं। कारण, यही सत्य है और जो सत्य है, वह सनातन है, तया सत्य ही यह शिक्षा देता है कि वह किसी व्यक्तिविशेष की सम्पत्ति नहीं है। मनुष्य, पशु, देवता, सभी इस सत्य के अधिकारी हैं। उन्हें यही सिखाओ। जीवन को दुःखमय वनाने की क्या आवश्यकता? लोगों को अनेक प्रकार के कुसंस्कारों में क्यों पड़ने दो? केवल यहीं (इंग्लैण्ड में) नहीं, वरन् इस तत्त्व की जन्मभूमि में भी यदि तुम इस तत्त्व का उपदेश करो, तो वहाँ के लोग भी भयभीत हो उठेंगे। कहेंगे—"ये वातों तो संन्यासियों के लिए हैं, जो संसार को त्यागकर जंगल में रहते हैं। पर हम लोग तो सामान्य गृहस्थ हैं; धर्म-कार्य के लिए हमें किसी न किसी प्रकार के भय या कियाकाण्ड की आवश्यकता रहती ही है", इत्यादि।

हैतवाद ने संसार पर वहुत दिनों तक शासन किया है, और यह उसीका फल है। तो आज हम एक नया प्रयोग क्यों न आरम्भ करें? सम्भव है, सभी मनुष्यों को इस अद्वैत-तत्त्व की धारणा करने में लाखों वर्ष लग जायें, पर इसी समय से क्यों न आरम्भ कर दें? यदि हम अपने जीवन में वीस मनुष्यों को भी यह बात वतला सके, तो समझो कि हमने वहुत बड़ा काम किया।

इसके विरुद्ध जो एक वात उठायी जाती है, वह यह है, "'में शुद्ध हूँ, आनन्दस्वरूप हूँ", इस प्रकार मौखिक कहना तो ठीक है, पर जीवन में तो में इसे सर्वदा नहीं दिखला सकता।" हम इस वात को स्वीकार करते हैं। आदर्श सदैव अत्यन्त कठिन होता है। प्रत्येक वालक आकाश को अपने सिर से वहुत ऊँचाई पर देखता है, पर इस कारण क्या हम आकाश की ओर देखने की चेप्टा भी न करें? कुसंस्कार की ओर जाने से ही क्या कुछ अच्छा हो जायगा? यदि हम अमृत न पा सकें, तो क्या विप-पान करने से ही कल्याण होगा? हम यदि अभी सत्य का अनुभव न कर सकते हों, तो क्या अन्यकार, दुवंलता और कुसंस्कार की ओर जाने से ही कल्याण होगा?

हैतवाद के कई प्रकारों के सम्बन्ध में मुझे कोई आपित नहीं है, किन्तु जो कोई उपदेश दुर्बलता की शिक्षा देता है, उस पर मुझे विशेष आपित है। स्त्री-पृत्प, वालक-वालका, जिस समय दैहिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं, उस समय में उनसे यही एक प्रश्न करता हूँ—"क्या तुम्हें इससे वल प्राप्त होता है, "क्योंकि मैं जानता हूँ, एकमात्र सत्य ही वल प्रदान करता है। मैं जानता हूँ,

एकमात्र सत्य ही प्राणप्रद है। सत्य की ओर गये बिना हम अन्य किसी भी उपाय से वीयवान नहीं हो सकते, और वीर्यवान हुए बिना हम सत्य के समीप नहीं पहुँच सकते। इसीलिए जो मत, जो शिक्षा-प्रणाली मन और मस्तिष्क को दुर्बल कर दे और मनुष्य को कूसंस्कार से भर दे, जिससे वह अन्धकार में टटोलता रहे, खयाली पुलाव पकाता रहे और सब प्रकार की अजीबोग़रीब और अन्वविश्वासपूर्ण . बातों की तह छानता रहे, उस मत या प्रणाली को मैं पसन्द नहीं करता, क्योंकि मनुष्य पर उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। ऐसी प्रणालियों से कभी कोई उपकार नहीं होता; प्रत्युत वे मन में रोगात्मकता ला देती हैं, उसे दुर्बल बना देती हैं— इतना दुर्बल कि कालान्तर में मन सत्य को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन-गठन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। अतः बल ही एक आवश्यक बात है। वल ही भव-रोग की दवा है। धनिकों द्वारा रौंदे जानेवाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दवाये जानेवाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताये जानेवाले पापियों के लिए भी वही एकमात्र दवा है। और अद्वैतवाद हमें जैसा वल देता है, वैसा और कोई नहीं देता। अद्वैतवाद हमें जिस प्रकार नीतिपरायण वनाता है, वैसा और कोई भी नहीं बनाता। जब सारा दायित्व हमारे अपने कन्धों पर डाल दिया जाता है, उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं, उतनी और किसी भी अवस्था में नहीं करते। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, यदि एक नन्हें बच्चे को तुम्हारे हाथ सौंप दूँ, तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे ? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जायगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों न हो, कम से कम उन क्षणों के लिए तुम सम्पूर्णतः निःस्वार्थी बन जाओगे। यदि तुम पर उत्तरदायित्व डाल दिया जाय, तो तुम्हारी सारी पाप-प्रवृत्तियाँ दूर हो जायँगी, तुम्हारा सारा चरित्र बदल जायगा। इसी प्रकार, जब सारे उत्तरदायित्व का बोझ हम पर डाल दिया जाता है, तब हम अपने सर्वोच्च भाव में आरोहण करते हैं। जब हमारे सारे दोष और किसीके मत्ये नहीं मढ़े जाते, जब शैतान या भगवान् किसीको भी हम अपने दोषों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते, तभी हम सर्वोच्च भाव में पहुँचते हैं। अपने भाग्य के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैं स्वयं अपने शुभाशुभ दोनों का कर्ता हूँ। पर मेरा स्वरूप शुद्ध और आनन्द मात्र है। इससे विपरीत जो भी विचार हैं, उनको त्याग देना चाहिए।

'मेरी मृत्यु नहीं है, शंका भी नहीं, मेरी कोई जाति नहीं है, न कोई मत ही; मेरे पिता या माता या भ्राता या मित्र या शत्रु भी नहीं है, क्योंकि मैं सिन्नदानन्द-स्वरूप शिव हूँ। मैं पाप से या पुण्य से, सुख से या दुःख से वद्घ नहीं हूँ। तीर्यं, ग्रन्थ और नियमादि मुझे बंघन में नहीं डाल सकते। मैं क्षुघा-पिपासा से रहित हूँ। यह देह मेरी नहीं है, न कि मैं देह के अन्तर्गत विकार और अन्धविश्वासों के अधीन ही हूँ। मैं तो सन्विदानन्दस्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ।"

वेदान्त कहता है कि केवल यही स्तवन हमारी प्रार्थना हो सकता है। उस अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचने का यही एकमात्र उपाय है। अपने से और सबसे यही कहना कि हम ब्रह्मस्वरूप हैं। हम ज्यों ज्यों इसकी आवृत्ति करते हैं, त्यों त्यों हममें वल आता जाता है। 'शिवोऽहं' रूपी यह अभय वाणी कमशः अधिकाधिक गम्भीर हो हमारे हृदय में, हमारे सभी भावों में भिदती जाती है और अन्त में हमारी नस नस में, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में समा जाती है। ज्ञान-सूर्य की किरणें जितनी उज्ज्वल होने लगती हैं, मोह जतना ही दूर भागता जाता है, अज्ञानराशि ध्वंस होती जाती है, और अन्त में एक समय आता है, जब सारा अज्ञान विल्कुल लुप्त हो जाता है और केवल ज्ञान-सूर्य ही अवशिष्ट रह जाता है।

१. न मृत्युर्न शंका न मे जातिमेदः

पिता नैव मे नैव माता न जन्म।
न वन्युर्न मित्रं गुरुर्नेव शिव्य-श्चिदानन्दरूपः शिवीऽहं शिवोऽहम्॥ न पुण्यं न पापं न सीख्यं न दुःखम् न मन्त्रं न तीयं न वेदानं यजाः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोवता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥

<sup>---</sup>निर्वाणपट्कम् ॥५;४॥

#### धर्म की आवश्यकता

#### (लन्दन में दिया हुआ व्याख्यान)

मानव जाति के भाग्य-निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सबमें धर्म के रूप में प्रकट होनेवाली शक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं न कहीं यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है, तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संघटित करनेवाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक एकता का सम्बन्ध प्रायः जातिगत, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के सम्बन्धों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजनेवाले तथा एक धर्म में विश्वास करनेवाले लोग जिस दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं, एक ही वंश के लोगों की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वे सब एक यह दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं, मानो उनका उद्भव मानव-मस्तिष्क से नहीं, वित्क उस स्रोत से हुआ है, जो उसके वाहर है।

आधुनिक विद्वान् दो सिद्धान्तों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मामूलक सिद्धान्त और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धान्त । पहले सिद्धान्त के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ; दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म का प्रारंभ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत सम्बन्धियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है, और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना, तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ।

मिस्न, वेबिलोन, चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिह्नों का पता चलता है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितर-पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्नवासियों की आत्मा सम्बन्धी भारणा दित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर

एक और जीव रहता है, जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है। किन्तु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है, जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसीके लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, जिसमें मत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी घारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुँची, तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुँचेगी। यह स्पप्टतः पितर-पूजा है। वेविलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने वच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिन्दुओं में भी इस पितर-पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीनवालों के सम्बन्व में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके घर्म का आधार पितर-पूजा ही है और यह अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है, तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर-पूजा से विकसित माननेवालों का आवार काफ़ी सुदृढ़ है।

किन्तु कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं, जो प्राचीन आर्य साहित्य के आवार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर-पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रन्थों में इसकी किंचित् चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान् उसमें प्रकृति-पूजा के ही चिह्न पाते हैं। मानव-मस्तिष्क जो प्रस्तुत दश्य के परे है, उसकी एक झाँकी पाने के लिए आकुल प्रतीत होता है। उपा, संच्या, चक्रवात, प्रकृति की विद्याल और विराद् शक्तियाँ, उसका सौंदर्य—इस सबने मानव-मस्तिष्क के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सबके परे जाने की, और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा। इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में वैयक्तिक गुणों का आरोपण करना शरू किया, उन्होंने उनमें आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की, जो कभी सुन्दर और कभी परात्पर होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्तिरूप दिया गया, या नहीं दिया गया, किन्तु उनका जन्त उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही वात प्राचीन यूनानियों के सम्बन्ध में भी हुई, उनके तो सम्पूर्ण पुराणोपाख्यान अमूर्त प्रकृति-पूजा ही हैं। और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैंडिनेविया के निवासियों

एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शिक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत माननेवालों का भी पक्ष काफ़ी प्रबल हो जाता है।

यद्यपि ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी लगते हैं, किन्तू उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में घर्म का वास्तविक वीज है और जिसे मैं इन्द्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूँ। एक ओर मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मतकों की प्रेतात्माओं को ढूँढ़ता है, अर्थात् शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करनेवाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इन्द्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इन्द्रियों से ही सन्तुष्ट नही है, वह इनसे परे भी जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झाँकी स्वप्न में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था! हम जानते हैं कि वच्चे तथा कोरे मस्तिष्कवा रे लोग स्वप्न और जाग्रत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वप्नावस्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, मन के सारे जटिल किया-कलाप चलते रहते हैं। अतः इसमें क्या आश्चर्य, यदि मनुष्य हठात् यह निष्कर्ष निकाल ले कि इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी कियाएँ जारी रहेंगी ? मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ मनुष्य ऊँचे से ऊँचे विचारों तक पहुँच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जाग्रतावस्था से सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्नावस्था में मनप्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जाग्रतावस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है।

किन्तु तव तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था; और अन्वेषण की धारा अन्तर्मुखी हो गयी और मनुष्य ने अपने ही अंदर अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्देषण करते करते जाग्रतावस्था और स्वप्नावस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार के नभी संघटित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानन्द या 'अंतःस्फुरण' के रूप में मिलती है। सभी

संघटित घमों में ऐसा माना जाता है कि उसके संस्थापक पैगम्बरों एवं संदेशवाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था, और इनमें उन्हें एक ऐसी नवीन तथ्यमाला का साक्षात्कार हुआ, जो आघ्यात्मिक जगत् से सम्बद्ध है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए, वे हमारे जाग्रतावस्था के अनुभवों से कहीं अविक ठोस सावित हुए। उदाहरण के लिए तुम ब्राह्मण धर्म को लो। ऐसा कहा जाता है कि वेद ऋषियों द्वारा रचित हैं। ये ऋषि ऐसे संत थे, जिन्हें विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ था। संस्कृत शब्द 'ऋषि' की ठीक परिभाषा है—मंत्रों का द्रष्टा। ये मंत्र वेदों को ऋचाओं के भाव हैं। इन ऋषियों ने यह घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार—अनुभव किया है—अगर 'अनुभव' शब्द को इन्द्रियतीत विषय में प्रयोग करना ठीक है तो—और तव उन्होंने अपने अनुभवों को लिपवद्ध किया। हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था।

विक्षण सम्प्रदाय के प्रतिनिधि वौद्धों का जहाँ तक प्रश्न है, इस सिद्धान्त को अपनाद रूप में लिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यदि वौद्ध लोग ईरबर या आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो यह कैंसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अतीन्द्रिय स्तर पर आधारित है? इसका उत्तर यह है कि वौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम—धर्म—में विश्वास करते हैं और उस धर्म का जान सामान्य तकों के आधार पर नहीं हुआ था, वरन् वुद्ध ने अतीन्द्रियावस्था में इसका आविष्कार किया था। तुम लोगों में से जिन्होंने वुद्ध के जीवन-चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वह 'एशिया की ज्योति' (Light of Asia) जैसी लिलत कविता के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों न हो—उन्हें याद होगा कि बुद्ध को अदब्दय वृक्ष के तले बैठा हुआ दिखाया गया है, जहाँ उन्हें निविकल्यावस्था की प्राप्ति हुई है। उनके तारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रादुर्भृत हुए, न कि वौद्धिक चिन्तन से।

इस प्रकार सभी वर्मों ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया, मनुष्य का मन कतिपय क्षणों में इंद्रियों की सीमाओं के ही नहीं, वृद्धि की शिवत के भी परे पहुँच जाता है। उस अवस्था में वह उन तथ्यों का साक्षात्कार करता है, जिनका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता था और न चिंतन से ही। ये तथ्य ही संसार के मभी घर्मों के आचार हैं। निश्चय ही हमें इन तथ्यों में संदेह करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है। पर संसार के मभी वर्तमान घर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं, जिनने वह दित्रय तथा चौद्धिक अवस्था का अतिकमण कर जाता है। और उनकी इन शक्ति को वे तथ्य के रूप में मानते हैं।

धर्मों के इन तथ्यों से संबंधित दावों की सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है। ये सभी तथ्य अमूर्त हैं, भौतिक शास्त्र के आविष्कारों की तरह मूर्त नहीं। सभी प्रतिष्ठित धर्मी में वे शुद्धतम ऐंकिक भावों का रूप ले लेते हैं; यह रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर कहा जानेवाला, अमूर्त व्यक्तित्व, अथवा नैतिक विधान के रूप में एक अमूर्त सत् होता है, या समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त किसी अमूर्त सार तत्त्व का रूप। आधुनिक युग में भी जब मन की अतीन्द्रियावस्था की सहायता लिए बिना ही, धर्मोपदेश देने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमूर्त भावों की ही सहायता ली गयी, भले ही उनको 'नैतिक विधान' (moral law), 'आदर्श एकता' (ideal unity) आदि का नाम दे दिया गया हो, जिससे सिद्ध होता है कि यह अमूर्त भाव इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं हैं। हममें से किसीने कभी 'आदर्श मानव' (ideal human being) को देखा नहीं है, फिर भी हमसे कहा जाता है कि उसकी सत्ता में विश्वास करो। हममें से किसीने पूर्ण मानव को देखा नहीं, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह इन सभी धर्मों का मंतव्य यह है कि 'आदर्श ऐकिक अमूर्त' है, जो हमारे सम्मुख सगुण अथवा निर्गुण सत्ता, किसी विधान या सत् या सार-तत्व के रूप में प्रस्तृत किया जाता है, हम सतत उस आदर्श तक अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने, वह जो भी हो, जहाँ भी हो, एक अपरिमित शक्तिवाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई आदर्श रहता है। हमारे चारों ओर जो अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपरिमित शक्ति अथवा अपरिमित आनन्द के आदर्श के निमित्त ही किये जा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें शीघ्र ही यह पता चल जाता है कि असीमता के निमित्त ये संघर्ष तो वे कर रहे हैं, किंतु उसकी प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में, उन्हें इंद्रियों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि ससीम जरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सीमित माध्यम में असीम की अभिव्यक्ति असम्भव है, और देर-सबेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान हो ही जाता है और तब वह अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग देता है। प्रयास का यह परित्याग ही नैतिकता की भूमिका है। त्याग पर ही नैतिकता आधारित है। त्याग को आधारशिला माने विना कभी किसी नैतिक विघान की रचना ही नहीं हो सकी।

नीतिशास्त्र सदा कहता है—'में नहीं, तू।' इसका उद्देश्य है—'स्व नहीं, नि:-स्व'। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अयवा असीम आनन्द को प्राप्त करने के कम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की घारणा से चिपटा रहता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरों को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इन्द्रियाँ कहती हैं, 'अपने को आगे रखो', पर नीतिशास्त्र कहता है— 'अपने को सबसे अन्त में रखो।' इस तरह नीतिशास्त्र का सम्पूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली माँग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है, उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती, ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है।

इसलिए मनुष्य को 'असीम' गहन अभिन्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर कमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना है। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती है, किन्तु सभी के केन्द्र में अहंता का उच्छेदन ही है। अहंता का पूर्ण उच्छेदन ही नीतिशास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचिकित रह जाते, यदि उनसे अहंता (व्यक्तित्व) की चिन्ता न करने के लिए कहा जाता। जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विनष्ट होने के प्रति अत्यन्त भयभीत से हो जाते हैं। पर साथ ही ऐसे ही लोग नीतिशास्त्र के उच्चतम आदर्शों को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र, ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, न कि उसका निर्माण।

उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक सम्बन्धों की व्याख्या नहीं कर सकता; क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुँच सकते। कोई भी नीतिशास्त्र तव तक नहीं टिक सकता, जब तक उसके नियमों का आधार अलौकिकता न हो, या जैसा मैं कहना अधिक ठीक समझता हूँ-जव तक उसके नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित न हों। असीम के प्रति संघर्ष के विना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धान्त नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता, जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमसे 'असीम'--अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल--के प्रति संघर्ष का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साय ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसीका कल्याण करें? भलाई करने की वात तो गीण है, प्रधान तो है-एक आदर्श। नीतिशास्त्र स्वयं साघ्य नहीं है, प्रत्युत साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है, तो हम क्यों नैतिक वर्ने ? हम क्यों दूसरों की भलाई करें ? क्यों हम लोगों को सतायें नहीं ? अगर आनन्द ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है, तो क्यों न में दूसरों को कष्ट पहुँचाकर भी स्वयं मुखी रहूँ ? ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है ? दूसरी वात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यन्त संकीर्ण है। सारे प्रचलित, सामाजिक नियमों की रचना तो, समाज की तारकालिक

स्थिति को दृष्टि में रखकर की गयी है। किन्तु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है। कभी ऐसा भी समय था, जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आयेगा, जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के कम में एक ऐसा स्थल है, जिससे होकर उसे विकास के उच्चतर स्तरों तक जाना है। और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है, शाश्वत नहीं हो सकता, मानव-प्रकृति को पूर्णरूपेण आच्छादित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है। इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किन्तु धर्म तथा आध्यामिकता पर आधारित नीतिशास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है, पर उसके संबंध असीम हैं। वह समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समृह का ही नाम है; इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शास्वत संबंधों पर लाग होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है,--समाज की स्थिति या दशा किसी समयविशेष में जो भी हो। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आच्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगतु में ही लिप्त नहीं रह सकता, उसे कितना भी आनन्द-दायक क्यों न लगे।

ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यादिमक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। कन्प्र्यूशस के युग में ही कहा गया था कि 'पहले हम इस संसार की चिंता करें और जब इससे छुट्टी मिले, तो दूसरे लोकों की चर्चा करें।' इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है। पर अगर अधिक आध्यादिमकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़वड़ी होती है, तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से तो इहलोक और परलोक दोनों विगड़ जायँगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य 'प्रकृति' नहीं है,—वरन् कुछ उससे ऊपर की वस्तु है।

'मनुष्य तभी तक म नृष्य कहा जा सकता है, जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है।' और यह प्रकृति वाह्य और आन्तरिक दोनों है। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम नहीं हैं, जिनसे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन् ऐसे मूक्ष्म नियम भी हैं, जो वस्तुतः वाह्य प्रकृति को संचालित करनेवाली अंतःस्य प्रकृति का नियमन करते हैं। वाह्य प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है। पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है अभ्यंतर प्रकृति पर विजय पाना। ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करनेवाले नियमों को जान लेना वहुत अच्छा और गरिमामय है; उससे अनन्त गुना अच्छा और

भव्य है, उन नियमों को जानना, जिनसे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएँ और इच्छाएँ नियंत्रित होती हैं। इस आन्तरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म कियाओं के रहस्य को समझना, पूर्णतया धर्म के अन्तर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव—साघारण मनुष्य-स्वभाव— है कि वह वृहत् भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है। सावारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है, जो हजारों मेमनों का वय करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहाँ है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ है--हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारी-रिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति का यही सामान्य स्वभाव है। वाह्य वस्तुओं को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हींमें उन्हें आनन्द मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते ही हैं, जिन्हें इन्द्रियविषयक वस्तुओं में कोई आनन्द नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदा-कदा सूक्ष्म-तर तत्त्वों की झाँकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा संघर्षरत रहते है। और जव हम विश्व-इतिहास का मनन करते हैं, तो पाते हैं कि जब जब किसी राप्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तव तव उस राष्ट्र का अम्युदय हुआ है; तया जव भूमा या असीम—उसे उपयोगितावादी जो भी कहें—की खोज समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी जाति की शक्ति का प्रवान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्य प्रारम्भ हो जाती है।

इस तरह धर्म से ठोस सत्यों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उससे मिलने-वाली सान्त्वना के अतिरिक्त, एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव-मिस्तिष्क के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थतम व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए संघर्ष करना, इन्द्रियों—मानो भौतिक द्रव्यों— की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना—इन सारी चीजों के लिए दिन-रात जो संघर्ष किया जाता है, वह अपने आप में ही मनुष्य के सभी संघर्षों में उदात्ततम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें वैसा करने से मना करें। फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे, जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनन्द मिलता है। और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसीको आध्यात्मिक चितन में ही परमानन्द मिलता है, तो उसे मना करने का भी किसीको कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा, उसे इन्द्रियजनित सुखों में उतना ही आनन्द मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे, जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है, जैसा किसी कुत्ते या भेड़िये को। किन्तु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िये के सारे सुख इन्द्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्यों को इन्द्रियजनित सुखों में ही आनन्द मिलता है। किन्तु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित है, उन्हें चितन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनन्द मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उच्चतर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है, और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं, उनके लिए उस स्तर का आनन्द सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनन्द की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, तो भी धार्मिक चितन का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि वही परमानन्द है—जिसका अस्तित्व है। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यन्त आवश्यक है।

अब हम इसके परिणामों पर विचार करें। मानव-मस्तिष्क के लिए यह सबसे चड़ी प्रेरक शक्ति है। जितनी शक्ति हममें आध्यात्मिक आदशौं पर चलने से आती है, उतनी और किसीसे नहीं। जहाँ तक मानव-इतिहास का प्रश्न है, हम लोगों के लिए सुस्पष्ट है कि यह सत्य पुष्ट रहा है और इसकी शक्तियाँ मृत नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि केवल उपयोगितावादी आधार पर मनुष्य नैतिक और अच्छा नहीं हो सकता। केवल उपयोगिता के स्तर पर भी पूर्णतया स्वस्थ, नैतिक और अच्छे महान् पुरुष इस संसार में हुए हैं। किन्तु वैसे संसार को हिला देनेवाले लोग सदा आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से ही आविर्भूत होते हैं, जो मानो विश्व में एक महान् चुम्वकीय आकर्षण ला देते हैं, जिनकी आत्मा सैकड़ों और हजारों में कार्य-शील है, जिनका जीवन आध्यात्मिक अग्नि से दूसरों को प्रज्वलित कर देता है। उनकी प्रेरक शक्ति का स्रोत सदा ही धर्म रहा है। जो असीम शक्ति प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव तथा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके साक्षात् के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शक्ति है। चरित्र-निर्माण, शिव और महत् की प्राप्ति, स्वयं तथा विश्व को शांति की प्राप्ति के लिए धर्म ही सर्वोपरि प्रेरंक शक्ति है। अतः उसका अव्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए। धर्म का अध्ययन अव पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। घर्म संबंधी सभी संकीर्ण, सीमित, युद्धरत धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आघारित सारे वर्मों का परित्याग करना होगा। हर जाति या राष्ट्र का अपना अपना अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रान्त करना, एक अंघविश्वास है, उसे अतीत की वस्तु हो जाना चाहिए। ऐसे सारे विचारों से मुक्ति पाना होगा।

जैसे जैसे मानव-मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे वैसे आव्यात्मिक सोपान भी उदार होते जाते हैं। वह समय तो आ ही गया है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वह गूँज उठे। मात्र भौतिक सावनों से हमने सम्पूर्ण जगत् को एक वनां डाला है। इसलिए स्वभावतः ही आनेवाले धर्म को विश्वव्यापी होना पड़ेगा।

भविष्य के वार्मिक आदशों को सम्पूर्ण वर्मों में जो कुछ भी सुन्दर और महत्त्व-पूर्ण है, उन सवों को समेटकर चलना पड़ेगा और साथ ही भावविकास के लिए अनंत क्षेत्र प्रदान करना होगा। अतीत में जो कुछ भी सुन्दर रहा है, उसे जीवित रखना होगा, साथ ही वर्तमान के भण्डार को और भी समृद्ध वनाने के लिए भविष्य का विकास-द्वार भी खुला रखना होगा। वर्म को ग्रहणशील होना चाहिए, और ईश्वर संबंधी अपने आदशों में भिन्नता के कारण एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक महापुरुषों को देखा है, जो ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं करते थे, अर्थात् हमारे और तुम्हारे ईश्वर में। किन्तु वे लोग ईश्वर को हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझते हैं। ईश्वर सम्बन्धी सभी सिद्धान्त सगुण, निर्गुण, अनन्त, नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत आने चाहिए। और जब धर्म इतने उदार वन जायँगे, तब उनकी कल्याणकारिणी शक्ति शतोगुणी अधिक हो जायगी। धर्मों में अद्भुत शक्ति है; पर इनकी संकीर्णताओं के कारण इनसे कल्याण की अपेक्षा अधिक हानि ही हुई है।

यहाँ तक कि आज भी हम वहुत से संप्रदाय और समाज पाते हैं, जो प्रायः समान आदर्श के अनुगामी होते हुए भी परस्पर छड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक समुदाय आदर्शों को दूसरे के समान हूवहू प्रतिपादित नहीं करना चाहता। अतः धर्म के उदार होने की नितान्त आवश्यकता है। धार्मिक विचारों को विस्तृत, विश्वच्यापक और असीम होना ही पड़ेगा,और तभी हम धर्म का पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि धर्म की शक्तियों की वास्तविक अभिव्यक्ति तो वस अब शुरू हुई है। लोग कहते हैं—धर्म मर रहा है, आव्यात्मिकता का हास हो रहा है; पर मुझे तो लगता है कि अभी अभी ये पनपने लगे हैं। एक सुसंस्कृत एवं उदार धर्म की शक्ति अभी ही तो सम्पूर्ण मानव-जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जब तक धर्म कुछ इने-गिने पण्डे-पादरियों के हाथों में रहा, तब तक इसका दायरा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर और धर्मग्रन्थों तथा धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और बाह्याचारों तक सीमित रहा। पर जब हम सचमुच आध्यात्मिक और विश्वव्यापक धरातल पर आ जायंगे, तब धर्म यथार्थ हो उठेगा, सजीव हो उठेगा, हमारे जीवन का अंग वन जायगा, हमारी हर गित में रहेगा, समाज की पोर पोर में मिद जायगा,

और तब इसकी शिवात्मक शक्ति पहले कभी भी की अपेक्षा अनन्त गुनी अधिक हो जायगी।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बन्धुत्व का भाव रखें, क्योंकि अगर उन्हें जीना है, तो साथ साथ और मरना है, तो साथ साथ। वन्धुत्व की यह भावना पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होनी चाहिए, न कि संरक्षणशील, प्रसादस्वरूप किंचित् शुभेच्छा की कृपण अभिव्यक्ति पर, जिसे आज एक धर्म अनुप्रहपूर्ण भाव से दूसरे पर दर्शति हुए पाया जाता है। एक ओर हैं, मानसिक व्यापारों की अध्ययनजन्य धार्मिक अभिव्यक्तियाँ, जो अभाग्यवश आज भी धर्म पर एकाधिकार का पूरा दावा रखती हैं—और दूसरी ओर हैं धर्म की वे अभिव्यक्तियाँ, जिनके मस्तिष्क तो स्वर्ग के रहस्यों में अधिक व्यस्त हैं, किंतु जिनके चरण पृथ्वी से ही चिपके हैं—मेरा तात्पर्य है तथाकथित भौतिक विज्ञानों से। अब इन दोनों के मध्य इस बन्धुत्व की भावना की सर्वोपरि आवश्यकता है।

इस सामंजस्य को लाने के लिए दोनों को ही आदान-प्रदान करना होगा, त्याग करना पड़ेगा, यही नहीं, कुछ दुःखद बातों को भी सहन करना पड़गा। पर इस त्याग के परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और भी निखर उठेगा और सत्य के सन्धान में अपने को और भी आगे पायेगा। अन्त में देश-काल की सीमाओं में बद्ध ज्ञान का महामिलन उस ज्ञान से होगा, जो इन दोनों से परे है, जो मन तथा इन्द्रियों की पहुँच से परे है—जो निरपेक्ष है, असीम है, अद्वितीय है।



#### ऋात्मा

### (अमेरिका में दिया गया व्याख्यान)

तुममें से बहुतों ने मैक्स मलर की सुप्रसिद्ध पुस्तक-विदान्त दर्शन पर तीन व्याख्यान (Three Lectures on the Vedanta Philosophy) को पढ़ा होगा, और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफ़ेसर डॉयसन की जमन भाषा में लिखित पुस्तक भी पढ़ी हो। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देशों में भारतीय घार्मिक चिन्तन के वारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है, उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है। यह भारतीय धर्म का अद्वैतवादवाला पक्ष है, और कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएँ इस दर्शन में सिन्नहित हैं। खैर, भारतीय चिन्तन-घारा के बहुत सारे पक्ष हैं; और यह अद्दैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सबसे कम लोगों द्वारा माना जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिन्तन-घाराओं की परम्परा रही है, और चूँकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किये जानेवाले मतों को निर्वारित करनेवाला कोई सुसंघटित या स्वीकृत धर्मसंघ अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह, वहाँ कभी नहीं रहे, इसलिए लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने, अपने दर्शन को चलाने तथा अपने संप्रदायों को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही। फलस्वरूप हम पाते हैं कि चिरकाल से ही भारत में मत-मतान्तरों की वहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने सी धर्म वहाँ फल रहे हैं और कितने नये धर्म हर साल उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि उस राप्ट्र की घामिक उर्वरता असीम है।

भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। जो मत हिन्दू धर्मग्रन्थ, वेदों को सत्य की शाश्वत निधि (श्रुति) मानते हैं, उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं, उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिन्दू धर्मों में दो प्रमुख हैं: बौद्ध और जैन। आस्तिक धर्मावलम्बी कोई कोई कहते हैं कि शास्त्र हमारी वृद्धि से अधिक प्रामाणिक हैं, जब कि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बौद्धिक अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए।

आस्तिक मतों की भी फिर तीन शाखाएँ हैं: सांख्य, न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली दो शाखाएँ किसी सम्प्रदाय की स्थापना करने में सफल न हो सकीं, यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। एकमात्र सम्प्रदाय जो अभी भारत में प्रायः सर्वत्र प्रचलित है, वह है उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त। इस दर्शन को 'वेदान्त' कहते हैं। भारतीय दर्शन को समस्त शाखाएँ वेदान्त, यानी उपनिषदों से ही निकलीं हैं, किन्तु अद्दैतवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया, क्योंकि वे अपने सम्पूर्ण धर्म-ज्ञान तथा दर्शन को एकमात्र वेदान्त पर ही आधारित करना चाहते थे। आगे चलकर वेदान्त ने प्राधान्य प्राप्त किया। और, भारत में अब जो अनेकानेक सम्प्रदाय हैं, वे किसी न किसी रूप में उसीकी शाखाएँ है। फिर भी ये विभिन्न शाखाएँ अपने विचारों में एकमत नहीं हैं।

हम देखते है कि वेदान्तियों के तीन प्रमुख भेद हैं। पर एक विषय पर सभी सहमत हैं, वह यह कि ईश्वर के अस्तित्व में सभी विश्वास करते हैं। सभी वेदान्ती यह भी मानते हैं कि वेद शाश्वत आप्त वाक्य हैं, यद्यपि उनका ऐसा मानना उस तरह का नहीं, जिस तरह ईसाई अयवा मुसलमान लोग अपने अपने धर्मग्रन्थों के बारे में मानते हैं। वे अपने ढंग से ऐसा मानते हैं। उनका कहना है कि वेदों में ईश्वर-सम्बन्धी ज्ञान सन्निहित है और चूंिक ईश्वर चिरन्तन है, अतः उसका ज्ञान भी शाश्वत रूप से उसके साथ है। अतः वेद भी शाश्वत है। दूसरी बात जो सभी वेदान्ती मानते हैं, वह है सृष्टिसम्बन्धी चक्रीय सिद्धान्त । सब यह मानते हैं कि सृष्टि चकों या कल्पों में होती है। सम्पूर्ण सृष्टि का आगम और विलय होता है.। आरम्भ होने के बाद सृष्टि ऋमशः स्थूलतर रूप लेती जाती है, और एक अपरिमेय अवधि के पश्चात् पुनः सूक्ष्मतर रूप में वदलना शुरू करती है तथा अन्त में विषटित होकर विलीन हो जाती है। इसके बाद विराम का समय आता है । सृष्टि का फिर उद्भव होता है और फिर इसी क्रम की आवृत्ति होती है। ये लोग दो तत्त्वों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं: एक को 'आकाश' कहते हैं, जो वैज्ञानिकों के 'ईथर' से मिलता-जुलता है और दूसरे को 'प्राण' कहते हैं, जो एक प्रकार की शक्ति है । 'प्राण' के विषय में इनका कहना है कि इसके कम्पन से विश्व की उत्पत्ति होती हैं। जब सृष्टि-चक्र का विराम होता है, तो व्यक्त प्रकृति कमशः सूक्ष्मतर होते होते आकाश तत्त्व के रूप में विवटित हो जाती है, जिसे हम न देख सकते हैं और न अनुभव ही कर सकते हैं; किन्तु इसीसे पुनः समस्त वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। प्रकृति में हम जितनी शक्तियाँ देखते है, जैसे, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, विकर्षण अथवा विचार, भावना एवं स्नायविक गति—सभी अन्ततोगत्वा विघटित होकर प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं और प्राण का स्पन्दन रुक्त जाता है। इस

स्थिति में वह तव तक रहता है, जब तक सृष्टि का कार्य पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता। उसके प्रारंभ होते ही 'प्राण' में पुनः कम्पन होने लगते हैं। इस कम्पन का प्रभाव 'आकाश' पर पड़ता है और तब सभी रूप और आकार एक निश्चित कम में वाहर प्रक्षिप्त होते हैं।

सबसे पहले जिस दर्शन की चर्चा में तुमसे करूँगा, वह दैतवाद के नाम से श्रसिद्ध है। हैतवादी यह मानते हैं कि विश्व का सर्जक और शासक ईश्वर शास्वत रूप से प्रकृति एवं जीवात्मा से पृथक् है। ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है तया सभी आत्माएँ भी नित्य हैं। प्रकृति तया आत्माओं की अभिव्यक्ति होती है एवं उनमें परिवर्तन होते हैं, परन्तु ईश्वर ज्यों का त्यों रहता है। द्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर सगुण है; उसके शरीर नहीं है, पर उसमें गुण हैं। मानवीय गुण उसमें विद्यमान हैं; जैसे वह दयावान है, वह न्यायी है, वह सर्वशक्तिमान है, वह वलवान है, उसके पास पहुँचा जा सकता है, उसकी प्रार्थना की जा सकती है, उसकी मिनत की जा सकती है, भक्ति से वह प्रसन्न होता है, आदि आदि । संक्षेप में वह मानवीय ईश्वर है; अंतर इतना है कि वह मनुष्य से अनंत गुना वड़ा है, तथा मनुष्य में जो दोप हैं, वह उनसे परे है। 'वह अनंत शुभ गुणों का भाण्डार हैं'—ईस्वर की यही परिभाषा लोगों ने दी है। वह उपादानों के विना सृष्टि नहीं कर सकता। प्रकृति ही वह उपादान है, जिससे वह समस्त विश्व की रचना करता है। कुछ वेदांतेतर द्वैतवादी जिन्हें 'परमाणुवादी' कहते हैं, यह मानते हैं कि प्रकृति असंस्य परमाणुओं के सिवा और कुछ नहीं है और ईश्वर की इच्छा-शक्ति इन परमाणुओं में सिक्रिय होकर सुप्टि करती है, वेदान्ती लोग स परमाणु-सिद्धान्त को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह नितान्त तर्कहीन है। अविभाज्य परमाणु रेखागणित के विन्दुओं की तरह हैं, खंड और परिमाणरिहत। किन्तु ऐसी खंड और परिमाणरिहत चस्तु को अगर असंख्य बार गुणित किया जाय, तो भी वह ज्यों की त्यों रहेगी। फिर, कोई वस्तु, जिसके अवयव नहीं, ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती, जिसके विभिन्न अवयव हों। चाहे जितने भी शून्य इकट्ठे किये जाये, उनसे कोई पूर्ण संस्था नहीं वन सकती । इसलिए अगर ये परमाणु अविमाज्य हैं तथा परिमाणरहिन हैं, तो इनसे विश्व की सृष्टि सर्वया असम्भव है। अतएव वेदान्ती द्वैतवादी अवि-रिलप्ट एवं अविमेद्य प्रकृति में विस्वास करते हैं, जिससे ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। भारत में अधिकांश लोग द्वैतवादी हैं, मानव प्रकृति मामान्यत: इसमें अधिक उच्च कल्पना नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि संसार में धर्म में विस्वान रखनेवालों में नव्दे प्रतिशत लोग हैतवादी ही हैं। यूरोप तथा एशिया के मभी घर्म इतवादी हैं, वैसा होने के लिए वे विवश हैं। कारण, सामान्य मनुष्य उन वस्तु

की कल्पना नहीं कर सकता, जो मूर्त न हो। इसिलए स्वभावतः वह उस वस्तु से चिपकना चाहता है, जो उसकी बुद्धि की पकड़ में आती है। तात्पर्य यह कि वह उच्च आध्यात्मिक भावनाओं को तभी समझ सकता है, जब वे उसके स्तर पर नीचे उतर आयें। वह सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में ही ग्रहण कर सकता है। सम्पूर्ण विश्व में सामान्य लोगों के लिए ही धर्म है। वे एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो उनसे पूर्णतया पृथक्, मानो एक बड़ा राजा, अत्यन्त बलिष्ठ सम्नाट् हो। साथ ही वे उसे पृथ्वी पर के राजाओं की अपेक्षा अधिक पित्र बना देते हैं। वे उसे समस्त दुर्गुणों से रिहत और समस्त सद्गुणों का आधान बना देते हैं। जैसे कहीं अशुभ के बिना शुभ और अंधकार के बिना प्रकाश सम्भव हो!

सभी दैतवादी सिद्धान्तों के साथ एक कठिनाई यह है कि असंख्य सद्गुणों के भाण्डार, न्यायी तथा दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न हर द्वैतवादी धर्म के समक्ष है, पर, हिन्दुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिन्दुओं ने एकमत से स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना है, और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों? इसलिए कि, जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, वे मानते हैं कि आत्मा की सृष्टि शून्य से नहीं हुई है। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं; हममें से प्रत्येक हर रोज़ आनेवाले कल के निर्माण में लगा रहता है। आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं, और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चलें, तो भी यह पूर्णतः युक्तिसंगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मो से भविष्य को निश्चित करते हैं, तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें ? अगर किसी अनन्त श्रृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम वारवार देखें, तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची श्रंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह इस अनन्त काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें. तो यही व्याख्या समय की समूची अनन्त प्रांखला के लिए भी सत्य होगी; यदि प्रकृति में एकरूपता हो, तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर यही व्याख्या लागू होगी। अगर यह सत्य है कि इस छोटी सी अविव में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर यह सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है, तो यह भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे सम्पूर्ण अतीत के परिणामस्वरूप है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के भाग्य के निर्माण के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है, और कोई नहीं। यहाँ जो कुछ भी अगुभ दीखता है, उसके कारण तो हमीं हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं। और जिस तरह हम यह देखते हैं कि पापों का परिणाम दुः तप्रद होता है, उसी तरह यह

भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते हैं, उन सबके मूल में वे पाप हैं, जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। इसलिए इस सिद्धान्त के अनु-सार मनुष्य ही उत्तरदायी है; ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वह, जो विरन्तन परम दयाल पिता है, कैसे दोषी माना जा सकता है? 'हम जो वोते हैं, वहीं काटते हैं।'

द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धांत यह है कि सभी आत्माएँ कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी; कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्यान-पतन तथा सुख-दु:ख के भोग के उपरान्त अन्त में ये सभी आत्माएँ मुक्त हो जायँगी। आखिर मुक्त किससे होंगी? सभी हिन्दू सम्प्रदायों का मत है कि इस संसार से मुक्त हो जाना है। न तो यह संसार, जिसे हम देखते तथा अनुभव करते हैं, और न वह जो काल्पनिक है, अच्छा, और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ अोर अशुभ से भरे पड़े हैं। हैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है, जहाँ केवल सुख और केवल शुभ ही है; जव हम उस स्थान पर पहुँच जाते हैं, तो जन्म-मरण के पाश से मुक्त हो जाते हैं। कहना न होगा कि यह कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है, वहाँ न तो कोई व्याधि होगी और न मृत्यु; वहाँ शाश्वत सुख होगा और सदा वे ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानन्द का अनुभव करते रहेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी—कीट से लेकर देवदूत और देवता तक—कभी न कभी उस लोक में पहुँचेंगे ही, जहाँ दुःख का लेश भी नहीं होगा। किन्तु अपने इस जगत् का अन्त नहीं होगा; तरंग की भाँति यह सतत चलता रहेगा। निरन्तर परिवर्तित होते रहने के वावजूद, इसका कभी अन्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करनेवाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौद्यों में हैं, कुछ पशुओं में, कुछ मनुष्यों में तथा कुछ देवताओं में हैं। पर सबके सब—उच्चतम देवता भी— अपूर्ण हैं, वन्वन में हैं। यह वन्वन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है। देवता क्या हैं? वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरणस्वरूप, इन्द्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद-विशेप के प्रतीक हैं। कोई अत्यन्त उच्च आत्मा इस कल्प में उस पद पर विराजमान है। इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्मा होगी, वह उस पद पर जाकर आसीन होगी। ठीक, यही वात अन्य सभी देवताओं के वारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं, जिन पर एक के वाद एक, करोड़ों आत्माओं ने काम किया है, और वहाँ से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है। जो मनुष्य फल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं, और स्वर्ग अथवा यशःप्राप्ति की आशा करते

हैं; वे मरने पर देवता वनकर अपने किये का फल भोगते हैं। याद रहे कि यह मोक्ष नहीं है। मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज़ की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वह देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भाँति सुख चाहता है; उसकी इच्छाएँ तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के वाद उसके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है—चाहे वह अवधि कितनी ही लम्बी क्यों न हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जायगा और तव वे देवता पुनः मनुष्य हो जायँगे और उन्हें मोक्ष-प्राप्त का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु कमशः मनुष्यत्व की ओर वढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर; और तव शायद पुनः मनष्य बनेंगे, अथवा पशु हो जायँगे। यह कम तव तक चलता रहेगा, जव तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को छोड़ नहीं देते और 'मैं और मेरा' के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। यह 'मैं और मेरा' ही संसार में सारे पापों का मूल है। अगर तुम किसी दैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है? तो फ़ौरन वह कहेगा—"यह तो ईश्वर का है; मेरी सम्पत्ति मेरी नहीं, वित्क ईश्वर की है।" सव कुछ ईश्वर का है—ऐसा ही मानना चाहिए।

भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी हैं। किन्तु उनके ये विचार वौद्ध लोगों के विचारों से भिन्न हैं। अगर तुम किसी धर्मावलम्बी से पूछो-"आप क्यों ऑहंसा का उपदेश देते हैं?"—तो वह उत्तर देगा—"हमें किसीके प्राण लेने का अधिकार नहीं है।" किन्तु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो—"आप जीव-हिंसा क्यों नहीं करते ?" तो वह कहेगा—"क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं।" इस तरह ढ़ैतवादी मानते हैं कि 'मैं और मेरा' का प्रयोग केवल ईश्वर के सम्बन्य में ही करना चाहिए। 'मैं' का सम्बोधन केवल वही कर सकता है, और सारी चीजें भी उसीकी है। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुँच जाय कि 'में और मेरा' का भाव उसमें न रहे, सारी चीज़ों को ईश्वरीय मानने लगे, हर प्राणी से प्रेम करने लगे, और किसी पशु के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे-अीर ये सारे भाव विना किसी प्रतिकल की आकांक्षा से हों, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जायगा, तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ईश्वर ही सभी आत्माओं के आकर्षण का केन्द्र है। द्वैतवादी कहते हैं — "अगर कोई मुई मिट्टी से ढैंकी हो, तो उस पर चुम्बक का प्रभाव न होगा ; पर ज्यों ही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जायगा,त्यों ही वह चुम्वक की ओर आकृष्ट हो जायगी।" ईरवर चुम्वक है और मनुष्य की आत्मा सुई; पापरूपी मल इसको ढंके रहता है। जैसे ही कोई **बात्मा इस मल से रहित हो जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वह ई**स्वर के

पास चली आती है; और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है, यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता। पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप ग्रहण कर सकती है। अगर वह चाहे, तो सैंकड़ों रूप धारण कर सकती है, और चाहे तो कोई भी रूप न ले। यह लगभग सर्वशिक्तमती हो जाती है, अंतर केवल इतना रहता है कि यह सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शिक्त केवल ईश्वर ही को है। चाहे कोई कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह विश्वनियन्ता नहीं हो सकता; यह काम केवल ईश्वर ही कर सकता है। किन्तु जो आत्माएँ पूर्ण हो जाती हैं, वे सभी सदा आनन्द से ईश्वर के साथ रहती हैं। हैतवादी लोगों की यही धारणा है।

ये दैतवादी एंक दूसरा भी उपदेश देते हैं। "प्रभु मुझे यह दो, मुझे वह दो।"
—ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करने पर इन लोगों को आपित है। ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान माँगना ही है, तो वह ईश्वर से न माँगे, विल्क छोटे छोटे देवी-देवताओं अथवा पूर्ण आत्माओं से माँगे। ईश्वर केवल प्रेम के लिए है। यह तो कलंक की वात है कि हम ईश्वर से भी 'मुझे यह दो, वह दो,' ऐसा निवेदन करते हैं। इसलिए दैतवादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर ले, पर अगर वह मोक्ष चाहता है, तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। भारतवर्ष में असंख्य लोगों का यही धर्म है।

असली वेदान्त दर्शन विशिष्टाहैत से प्रारम्भ होता है। इस सम्प्रदाय का कहना है कि कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता। कारण ही परिवर्तित रूप में कार्य वनकर आता है। अगर सृष्टि कार्य है और ईश्वर कारण, तो ईश्वर और सृष्टि दो नहीं हैं। वे अपना तर्क इस तरह आरंभ करते हैं कि ईश्वर ही जगत् का निमित्त तथा उपादान कारण है। अर्थात् इस सृष्टि का ईश्वर ही स्वयं कर्ता है और वहीं स्वयं इसका उपादान भी है, जिससे सम्पूर्ण प्रकृति प्रक्षिप्त हुई है। तुम्हारी भाषा में जो 'कियेशन' (creation) शब्द है, वस्तुतः संस्कृत में उसका समानार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई सम्प्रदाय नहीं, जो पाश्चात्य लोगों की तरह यह मानता हो कि प्रकृति की स्थापना शून्य से हुई है। हो सकता है कि आरंभ में कुछ लोग ऐसा मानते भी हों, पर शीघ्र ही उनको दवा दिया गया होगा। मेरे जानते आजकल कोई ऐसा सम्प्रदाय नहीं है, जो इस घारणा में विश्वास करता हो। सृष्टि से हम लोगों का तात्पर्य है, किसी ऐसी वस्तु का प्रक्षेपण, जो पहले से ही हो। इस विशिष्टाहैत सम्प्रदाय के अनसार तो सारा विश्व स्वयं ईश्वर ही है। विश्व के लिए वही उपादान है। वेदों में कहा गया है, 'जिस तरह ऊर्णनाम (मकड़ी) अपने

ही बरीर से तंतुओं को निकालता है, उसी तरह यह सारा विश्व भी ईश्वर से प्रादुर्भृत हुआ है।'

अब अगर कार्य कारण का ही दूसरा रूप है, तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर, जो चेतन और शास्वत ज्ञानस्वरूप है, किस तरह इस भौतिक, स्थूल और अचेतन जगत का कारण हो सकता है ? अगर कारण परम शुद्ध और पूर्ण हो, तो कार्य अन्यया कैसे हो सकता है ?ये विशिष्टाद्वैतवादी वया कहते हैं ? उनका एक विचित्र सिद्धान्त है। उनका कहना है कि ईश्वर, प्रकृति एवं आत्मा एक हैं। ईश्वर माने। जीव है और प्रकृति तथा आत्मा उसके शरीर हैं। जिस तरह मेरे एक शरीर है तथा एक आत्मा है, ठीक उसी तरह सम्पूर्ण विश्व एवं सारी आत्माएँ ईश्वर के शरीर हैं और ईश्वर सारी आत्माओं की आत्मा है। इस तरह ईश्वर विश्व का उपादान कारण है। शरीर परिवर्तित हो सकता है—तरुण या वृद्ध, सवल या दुर्वल हो सकता है—किन्तु इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नही पड़ता। एक ही शाश्वत सत्ता शरीर के माध्यम से सदा अभिव्यवत होती है । शरीर आता-जाता रह सकता है, पर आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती । ठीक इसी तरह समस्त जगत् ईश्वर का शरीर है और इस दृष्टि से वह ईश्वर ही है; किन्तु जगत् में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे ईश्वर प्रभावित नहीं होता। जगद्रूपी उपादान से वह सृष्टि करता है और हर कल्प के अन्त में उसका शरीर सूक्ष्म होता है, वह संकुचित होता है; फिर परवर्ती कल्प के प्रारम्भ में वह विस्तृत होने लगता और उससे विभिन्न जगत् निकलते हैं।

फिर हैतवादी एवं विशिष्टाहैतवादी, दोनों यह मानते हैं कि आत्मा स्वभावतः पिवत्र है, किन्तु अपने कमों से यह अपने को अपवित्र वना लेती है। विशिष्टाहैत-वादी इसको हैतवादियों की अपेक्षा अधिक सुन्दर ढंग से कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा की पिवत्रता एवं पूर्णता कभी संकुचित हो जाती है, पर फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। और हमारा प्रयास यह है कि उसकी अवस्था को वदलकर पुनः उसकी पूर्णता, पिवत्रता एवं शक्ति को स्वाभाविक स्थिति में ले आयें। आत्मा के अनेक गुण हैं, पर उसमें सर्वशक्तिमत्ता या सर्वज्ञता नहीं है। हर पाप कर्म उसकी प्रकृति को संकुचित कर देता है और पुष्य कर्म विस्तीणं। जिस तरह किसी प्रज्वित्त अग्नि से उसी जैसे करोड़ों स्फूिण निकलते हैं, उसी तरह इस अपिरमेय सत्ता (ईश्वर) से सभी आत्माएँ निकली हैं। सबका उद्देश एक ही है। विशिष्टा- हैतवादियों का ईश्वर भी सगुण है, पर विशेषता यह है कि वह विश्व की हर चीज में व्याप्त है। वह विश्व की हर वस्तु में हर जगह अन्तिनिहत है। जब शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सव कुछ है, तो उनका तात्पर्य यही रहता है कि ईश्वर सवमें व्याप्त है। उदाहरणतः ईश्वर दीवाल नहीं हो जाता, विस्त वह दीवाल में व्याप्त है।

विश्व में कोई ऐसा कण नहीं, ऐसा अणु नहीं, जिसमें वह न हो। आत्माएँ सीमित हैं; वे सर्वव्यापी नहीं हैं। जब उनकी शक्तियों का विस्तार होता है और वे पूर्ण हो जाती हैं, तो जरा-मरण के चक्र से मुक्ति पा जाती हैं और सदा के लिए ईश्वर में ही वास करती हैं।

अव हम अद्वैतवाद पर आते हैं। मेरे विचार में अव तक विश्व के किसी भी देश में दर्शन एवं घर्म के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका चरमतम विकास एवं सुन्दरतम पुष्प अद्वैतवाद में है। यहाँ मानव-विचार अपनी अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेता है और अभेद्य प्रतीत होनेवाले रहस्य के भी पार वला जाता है। यह है अद्वैत वेदान्तवाद। अपनी दुरूहता और अति गय जत्कुष्टता के कारण यह जनसमुदाय का धर्म नहीं वन पाया। आगे चलकर हम देखेंगे कि संसार के महत्तम चिन्तनशील व्यक्तियों को भी इसको समझने में कठिनाई होती रही है। हमने अपने को इतना द्वेल बना लिया है, इतना नीचे गिरा लिया है। हम बातें चाहे जितनी वड़ी वड़ी करें, पर सत्य तो यह है कि स्वभावत: हम किसी दूसरे का सहारा चाहते हैं। हमारी दशा उन कमजोर पौथों की है, जो किसी सहारे के विना नहीं रह सकते। ओह, कितनी वार लोगों ने मुझसे 'एक आरामदायक धर्म' की माँग की। वस, कुछ ही लोग हैं, जो सत्य की जिज्ञासा करते हैं, उससे भी कम लोग ऐसे मिलेंगे, जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, और उससे भी कम ऐसे हैं, जो सत्य को जान-कर हर प्रकार से उसको कार्यरूप में परिणत करते हैं। यह उनका दोप नहीं; विलक उनके मस्तिष्क का दोप है। हर नया विचार, खासकर उच्च कोटि का, लोगों को अस्त-व्यस्त कर देता है, उनके मस्तिष्क में नया मार्ग वनाने लगता और उनके संतुलन को नष्ट कर देता है। साधारणतः लोग अपने इर्द-गिर्द के वातावरण में रमे रहते हैं, और इससे ऊपर उठने के लिए उन्हें प्राचीन अंधविश्वासों, वंशानुगत अंधविश्वासों, वर्ग, नगर, देश के अन्धविश्वासों तथा इन सवकी पृष्ठ-भूमि में स्थित मानव-प्रकृति में सिन्निहित अन्वविश्वासों की विशाल राशि पर विजय प्राप्त करनी होती है। फिर भी कुछ तो ऐसे वीर लोग संसार में हैं ही, जो सत्य को जानने का साहस करते हैं, जो उसे घारण करने तथा अन्त तक उसका पालन करने का साहस करते हैं।

तो अहैतवादी लोगों का क्या कहना है ? उनका कहना है कि अगर कोई ईस्वर है, तो वह ईस्वर सृष्टि का निमित्त तथा उपादान कारण, दोनों है। इस तरह केवल वह ख़ष्टा नहीं, अपितु सृष्टि भी है। वह स्वयं विश्व है। पर यह कैसे सम्भव है ? शुद्ध, चेतनस्वरूप ईस्वर विश्व कैसे वन सकता है ? यह इस तरह सम्भव है। जिसे अजानी लोग विश्व कहते हैं, वस्तुतः उसका अस्तित्व है हो नहीं।

तव तुम और मैं और ये सारी चीज़ें, जिन्हें हम देखते हैं, क्या हैं ? ये तो मात्र आत्म-सम्मोहन हैं; सत्ता तो केवल एक है और वह अनादि, अनन्त और शाश्वत शिव-स्वरूप है। उस सत्ता के अन्तर्गत ही हम ये सारे सपने देखते हैं। एक आत्मा है, जो इन सारी चीजों से परे है, जो अपरिमेय है, जो ज्ञात से तथा ज्ञेय से परे है। हम उसीमें तथा उसीके माध्यम से विश्व को देखते हैं। एकमात्र सत्य वही है। वही सत्ता यह मेज है, दर्शक है, दीवाल है, सब कुछ है; पर वह नाम और रूप नहीं है। मेज में से नाम और रूप को हटा दो; जो बचेगा, वही वह सत्ता है। वेदान्ती लोग इस सत्ता में लिंग-भेद नहीं मानते—िलंग तो मानव-मस्तिष्क से उत्पन्न एक भ्रम है—आत्मा का कोई लिंग नहीं। जो लोग भ्रम में हैं, जो पशु के सदृश हो गये हैं, वे पुरुष या स्त्री को देखते हैं; किन्तु जो जीता-जागता देवता है, वह नर या नारी में अंतर नहीं जानता। जो सारी चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसके लिए लिंग सम्बन्धी झमेला क्या ? हर व्यक्ति, हर वस्तु शुद्ध आत्मा है, जो पवित्र है, लिगहीन है तथा शास्वत शिव है। नाम, रूप और शरीर, जो भौतिक हैं, सारी भिन्नताओं के मूल हैं। अगर तुम नाम और रूप के अंतर को हटा दो, तो सारा विश्व एक है; दो की सत्ता नहीं है, बल्कि सर्वत्र एक ही है। सर्वत्र एक है। तुम और मैं एक हैं। न तो प्रकृति है, न ईश्वर और न विश्व; बस, एक ही अपरिमेय सत्ता है, जिससे नाम और रूप के आघार पर ये तीनों वने हैं। ज्ञाता स्वयं को कैसे जान सकता है ? वह नहीं जान सकता। तुम अपने आपको कैसे देख सकते हो? तुम अपने को प्रतिबिम्बित भर कर सकते हो। इस तरह यह सारा विश्व एक शाश्वत सत्ता, आत्मा की प्रतिच्छाया मात्र है। और र्चूिक प्रतिच्छाया अच्छे या वुरे प्रतिक्षेपक पर पड़ती है, इसलिए तदनुरूप अच्छे या बुरे बिम्ब बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति हत्यारा है, तो उसमें प्रतिक्षेपक बुरा है, न कि आत्मा। दूसरी ओर अगर कोई साधु है, तो उसमें प्रतिक्षेपक शुद्ध है। आत्मा तो स्वरूपतः शुद्ध है। एक वही सत्ता है, जो कीट से लेकर पूर्णतया विकसित प्राणी तक में प्रतिविम्बित है। इस तरह यह सम्पूर्ण विश्व एक है; भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक--हर दृष्टि से इस एक सत्ता को ही हम विभिन्न रूपों में देखते हैं, अपने मन से अनेक विम्ब इस पर अध्यस्त करते हैं। जिस प्राणी ने अपने को मनुष्यत्व तक ही सीमित रख लिया है, उसे ऐसा लगता है कि यह संसार मनुष्यों का है। किन्तु जो चेतना के उच्चतर स्तर पर है, उसे यह संसार स्वर्ग सा दीखता है। वस्तुतः एक ही सत्ता या आत्मा अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। इसका न तो आना होता है, न जाना। न यह पैदा होती है, न मरती है और न पुनः अवतरित होती है। आखिर यह मर भी कैंसे सकती है? यह जाय, तो कहाँ जाय? संसार और स्वर्ग आदि सारे स्थानों की

स्वयं से ? तव समस्त अशुभ भावनाएँ समाप्त हो जायंगी। किसके विपक्ष में मैं अशुभ भावना रख सकता हूँ ? स्वयं के विरुद्ध ? विश्व में मेरे सिवा और है कौन ? और वेदान्ती कहता है कि ज्ञान-प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। विभेद के भाव को विनप्ट कर डालो, यह अंघविश्वास कि विविधता का अस्तित्व है, समाप्त कर डालो। "जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत् में 'सत्य' को प्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसीको नहीं, और किसीको नहीं।"

ईश्वर के सम्बन्ध में भारतीय दर्शन ने जो तीन क़दम उठाये, उनकी ये ही प्रमुख विशेषताएँ हैं। हमने देखा कि इसका प्रारंभ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ, जो सगुण वैयक्तिक है तथा विश्व से परे है। यह दर्शन वृहद ब्रह्मांड से सूक्ष्म वह्यांड—ईश्वर—तक आया, जिसे विश्व में अन्तर्व्याप्त माना गया। और, अन्त में आत्मा ही को परमात्मा मानकर सम्पूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यही चरम शिक्षा है। इस तरह यह दर्शन द्वैतवाद से प्रारम्भ होकर विशिप्टाद्वैत से होता हुआ शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है। हम लोग जानते हैं कि संसार में वहुत कम लोग ही इस अन्तिम अवस्था तक आ सकते हैं या यहाँ तक कि इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते हैं, और इसे व्यवहार में लानेवाले तो उनसे भी विरल हैं। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि सम्पूर्ण नीति-शास्त्र और आघ्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं--"दूसरे की भलाई करो?" इसका कारण कहाँ है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानव जाति में विश्व-वन्युत्व की शिक्षा देते हैं और महत्तर व्यक्ति समस्त प्राणियों में ? कारण यह है कि चाहे वे जानें या न जानें, पर उनकी हर घारणा, उनके हर तर्कहीन एवं वैयक्तिक अंवविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश वार वार अपनी अनन्त व्यापकता को प्रकट करता है, अनेक रूपों में विद्यमान अपनी राक सत्ता का प्रतिपादन करता है।

फिर भारतीय दर्शन अपनी चरमावस्था पर पहुँचकर विश्व की यों व्याख्या करता है: विश्व एक ही है, पर इन्द्रियों को यह भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दिखता है और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। उस व्यक्ति को, जो अपने ऊपर पापों का परदा डाले रहता है, यह गहित लगेगा; किन्तु जो सतत आनन्द की खोज में है, उसे यह स्वर्ग सा लगेगा और जो

१. कठोपनिषद् ॥२।२।१३॥

आघ्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित है, उसके लिए ये सब अर्न्ताहत हो जायगा, उसे केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा।

अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है, उसमें दर्शन की इन तीनों अवस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है; ये अवस्थाएँ परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। अद्वैतवादी अथवा विशिष्टाद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद ग़लत है। वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है, पर कुछ निम्न स्तर का। यह भी सत्य ही की ओर ले जाता है; इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन-दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतन्त्रता है। तुम किसी-को आघात मत पहुँचाओ, किसीकी स्थिति को अस्वीकार मत करो; जिस स्थिति में वह है, स्वीकार करो और यदि तुम कर सकते हो, तो उसे अपने हाथों का सहारा दो और उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, पर उसे हानि न पहुँचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अन्त में तो सबको सत्य को पाना ही है। 'जब सारी चासनाओं का अन्त हो जायगा, तब यह नश्वर मानव ही अमर बनेगा'—तब यह मानव ही ईश्वर वन जायगा।

## त्र्यात्मा : उसके बन्धन तथा मुक्ति

# (अमेरिका में दिया गया व्याख्यान्)

अद्वैत दर्शन के अनुसार विश्व में केवल एक वस्तु सत्य है, और वह है ब्रह्म । ब्रह्मेतर समस्त वस्तुएँ मिथ्या हैं, ब्रह्म ही उन्हें माया के योग से बनाता एवं अभिव्यक्त करता है। उस ब्रह्म की पुनःप्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हम, हममें से प्रत्येक वही ब्रह्म है, वही परम तत्त्व है, पर माया से युक्त । अगर हम इस माया अथवा अज्ञान से मुक्त हो सकें, तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे। इस दर्शन के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति तीन तत्त्वों से बना है: देह, अन्तरिन्द्रिय अथवा मन और आत्मा, जो इन सबके पीछे है। शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है और मन भीतरी। यह आत्मा ही वस्तुतः द्रष्टा और भोक्ता है तथा शरीर में बैठी बैठी मन के द्वारा शरीर को संचालित करती रहती है।

मानव-शरीर में आत्मा का ही एकमात्र अस्तित्व है और यह आत्मा चेतन है। चूँकि यह चेतन है, इसलिए यह (यौगिक) नहीं हो सकती। और चूँकि यह यौगिक नहीं है, इसलिए इस पर कार्य-कारण का नियम नहीं लागू हो सकता। अतः यह अमर है। जो अमर है, उसका कोई आदि नहीं हो सकता; क्योंकि जिस वस्तु का आदि होता है, उसका अन्त भी सम्भव है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसका कोई रूपाकार नहीं है; कोई रूप भौतिक के बिना सम्भव नहीं। जिस वस्तु का कोई रूपाकार होगा, उसका आदि और अन्त भी होगा ही। हम छोगों में से किसीने कभी ऐसी वस्तु नहीं देखी, जिसका आकार तो हो, पर आदि और अन्त न हो । रूपाकार की सृष्टि शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग से होती है । इस कुर्सी का एक विशिष्ट आकार है अर्थात् एक निश्चित परिमाणवाले भौतिक द्रव्य पर कुछ शक्तियों ने इस प्रकार काम किया कि इसका यह रूप वन गया है। आकार . शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग का परिणाम है । पर कोई भी संयोग अनन्त नहीं होता। कभी न कभी उसका विघटन होता ही है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हर रूप का आदि और अन्त है। हम जानते हैं कि हमारा यह शरीर एक न एक दिन नष्ट होगा। इसका जन्म हुआ है, इसलिए मरण भी होगा ही। किन्तु ।त्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए वह आदि और अन्त से परे है। इसका अस्तित्व

अनादि काल से है। जैसे काल शाश्वत है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी शाश्वत है। फिर, यह अवश्य ही सर्वव्यापक होगी। केवल उन्हीं वस्तुओं का विस्तार सीमित होता है, जिनका कोई रूप होता है। जिसका कोई रूप ही नहीं, उसके विस्तार की क्या सीमा है? इसलिए अद्वैत वेदान्त के अनुसार आत्मा, जो मुझमें, सुममें, सबमें है, सर्वव्यापक है। और जब ऐसी ही बात है, तब तो सूर्य में, पृथ्वी पर, अमेरिका में, इंग्लैण्ड में हर जगह तुम सामान्य रूप से वर्तमान हो। किन्तु आत्मा, शरीर और मन के माध्यम से ही काम करती है। अतः जहाँ शरीर और मन है, वहीं उसका कार्य दृष्टिगोचर होता है।

हमारा हर कार्य, जो हम करते हैं, हर विचार, जो हम सोचते हैं, मन पर एक छाप छोड़ जाता है, जिसे संस्कृत में 'संस्कार' कहते हैं। ये सभी संस्कार मिल-जुलकर एक ऐसी महती शक्ति का रूप लेते हैं, जिसे 'चरित्र' कहते हैं। उसने स्वयं के लिए जो निर्माण किया है, वह उस मनष्य का चरित्र है; यह मान-सिक एवं दैहिक कियाओं का परिणाम है, जिन्हें उसने अपने जीवन में किया है। संस्कारों की समष्टि वह शक्ति है, जिससे यह निश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस दिशा में जायगा। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर तत्त्वों में मिल जाता है। किन्तु संस्कार मन में संलग्न रहते हैं और चूंकि मन शरीर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तत्त्वों से बना है, इसलिए विघटित नहीं होता। क्योंकि भौतिक द्रव्य जित्ना ही सूक्ष्मतर होता है, उतना ही दृढ़तर होता है। अगत्या मन भी विघटित होता है। हम सभी उसी विघटन की स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण, जो मेरी समझ में अभी आ रहा है, वह चक-वात का है। विभिन्न वायु-तरंगें विभिन्न दिशाओं से आकर एक विन्दु पर मिलती हैं और एकाकार होकर मिल जाती हैं और मिलन-विन्दु में वे संघटित हो जाती हैं तथा चक्र बनाती जाती हैं। चक्राकार स्थिति में वे घूलि-कण, काग़ज़ के टुकड़े आदि नाना पदार्थों का एक रूप वना लेती हैं, जिन्हें बाद में वे गिराकर पुनः किसी दूसरे स्थान पर जाकर यही कम फिर रचती हैं। ठीक, इसी प्रकार वे शक्तियाँ, जिन्हें संस्कृत में 'प्राण' कहते हैं, परस्पर मिलकर भौतिक पदार्थो के संयोग से मन तथा शरीर की रचना करते हैं। चक्रवात की तरह ही वे कुछ समय में इन पदार्थों को गिराकर अन्यत्र यही कार्य पुनः करते हुए आगे वढ़ते जाते हैं। किन्तु पदार्थ के विना शक्ति की कोई गति नहीं, इसलिए जब शरीर छूट जाता है, मन-स्तत्त्व रह जाता है, जिसमें संस्कारों के रूप में प्राण कार्य करते हैं। किसी दूसरे विन्दु पर जाकर ये पुन: नये पदार्थों का चक्र खड़ा करते है। इस तरह ये तव तक भ्रमण करते रहते हैं, जब तक संस्काररूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता।

सम्पूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का पूर्णतः क्षय हो जायगा, तब हम मुक्त हो जायगे। इसके पहले हम बन्धन में हैं। हमारी आत्मा मन के चक्रवात से ढकी रहती है और सोचती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जायी जाती है। जब चक्रवात समाप्त हो जाता है, तब वह अपने को सर्वत्र व्याप्त पाती है। उसे तब अनुभव होता है कि वह तो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है और चाहे तो अनेकानेक शरीर और मन की रचना कर सकती है। किन्तु जब तक चक्रवात की समाप्ति नहीं होती, उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम सभी इस चक्रवात से मुक्ति के लक्ष्य की ओर वढ़ रहे हैं।

मान लो कि इस कमरे में एक गेंद है। और हम सबके हाथ में एक एक वल्ला है, सैकड़ों वार हम उसे मारते हुए इवर से उघर करते रहते हैं, जब तक कि वह कमरे से वाहर नहीं चला जाता। किस वेग से एवं किस दिशा में वह वाहर जायगा? यह इस वात पर निर्भर करेगा कि जब वह कमरे में था, तो उस पर कितनी शक्तियाँ कार्य कर रही थीं। उसके ऊपर जितनी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, उन सवका प्रभाव उस पर पड़ेगा। हमारी मानसिक और शारीरिक कियाएँ ऐसे ही आघात हैं। मानव मन वह गेंद है, जिसे आघात दिया जाता है। यह संसार मानो एक कमरा है, जिसमें मनरूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्य-कलापों का प्रभाव पड़ता है एवं इसके वाहर जाने की दिशा एवं गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर है। इस तरह इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, उन्होंके आघार पर हमारा भविष्य जीवन निश्चित होगा। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है। एक उदाहरण लो: मान लो, मैं तुमको एक ऐसी ऋंखला देता हूँ, जिसका आदि-अन्त नहीं है। उस ऋंखला में हर सफ़ेद कड़ी के वाद एक काली कड़ी है। और वह भी आदि-अन्तहीन है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि वह र्श्यंखला किस प्रकृति की है ? पहले तो इसकी प्रकृति वतलाने में तुमको कठिनाई होगी, क्योंकि यह यृंखला तो अनन्त है। पर शीव्र ही तुमको पता चलेगा कि यह तो एक ऐसी ऋंखला है, जिसकी रचना काली और सफ़ेद कड़ियों को पूर्वापर-कम में जोड़ने से हुई है। और इतना भर जान छेने से ही तुमको सम्पूर्ण श्रृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह एक पूर्ण आकृति है। बार वार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनन्त श्रृंखला की रचना करते हैं, जिसमें हर जीवन एक कड़ी है। और इस कड़ी का आदि है जन्म, और अन्त है मरण। अभी जो हम हैं, और जो हम करते हैं, किचित् परिवर्तन के साथ उसीकी आवृत्ति बार वार होती है। इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें, तो हम उस सम्पूर्ण मार्ग को समझ ले सकते हैं, जिससे होकर हमें गुजरना है। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को तो हमारे पूर्व जीवन के कार्य-कलापों ने ही निश्चित कर दिया था। जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्य-कलापों का प्रभाव आनेवाले जीवन पर पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे प्रारव्ध कर्म। कौन हमें ले जाता है? हमारे क्रियमाण कर्म। और इसी प्रकार हम आते और जाते हैं। जैसे लार्वा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तन्तुओं को मुँह से निकाल निकालकर अपने चारों तरफ़ कोया वना लेता है और उसमें अपने को वाँध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं वद्ध हो जाते हैं। कार्य-कारण-नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे वाहर निकलना मुक्तिल हो जाता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसीमें पिस रहे हैं। इस तरह यह दर्शन वतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे-बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है।

आत्मा न कभी आती है, न जाती है; यह न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गितशील है और इस गित की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं, बिल्क वही गितशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है, तब तक वह वन्धन में रहती है; किन्तु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है, तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बन्धन में रहती है, तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए ही हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा आती है और जाती है, ठीक वैसे ही, जैसे खगोल-शास्त्र में सुविधा के लिए यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यद्यपि वस्तुतः बात वैसी नहीं है। तो जीव, अर्थात् आत्मा, ऊँचे या नीचे स्तर पर आता-जाता रहता है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्मवाद का नियम है; सृष्टि इसी नियम से बद्ध है।

इस देश में लोगों को यह बात विचित्र लगती है कि आदमी पशु के स्तर से आया है। क्यों ? अगर ऐसा न हो, तो इन करोड़ों पशुओं की क्या गित होगी ? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हमारे अन्दर आत्मा का निवास है, तो उनके अन्दर भी है और अगर उनके अन्दर नहीं है, तो हमारे अन्दर भी नहीं है। यह कहना कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में नहीं, विल्कुल वेतुका है। मैंने पशु से भी गये-गुजरे मनुष्यों को देखा है।

मानवात्मा ने ऊँचे तथा नीचे, विभिन्न स्तरों पर निवास किया है। संस्कारों के चलते यह एक से दूसरा रूप बदलती रहती है। किन्तु जब यह मनुष्य के रूप में उच्चतम स्तर पर रहती है, तभी उसे मुक्ति मिल पाती है। इस तरह मनूप्यत्व का धरातल सबसे ऊँचा धरातल है, देवत्व से भी ऊँचा। क्योंकि मनुष्यत्व के धरातल पर ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है।

यह सम्पूर्ण विश्व कभी ब्रह्म में ही था। ऐसा लगता है कि ब्रह्म से इसका प्रक्षेपण हुआ और तव से सतत भ्रमण करता हुआ यह पुनः अपने उद्गम स्थान पर पहुँच जाना चाहता है। यह सारा कम कुछ ऐसा ही है, जैसे डाइनेमो से विजली का निकलना और विभिन्न धाराओं से चक्कर काटकर पूनः उसीमें चला जाना। आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न रूपों-वनस्पति तथा पशुलोकों-से होती हुई मनुष्य के रूप में आविर्भूत होती है। मनुष्य ब्रह्म के सबसे अधिक समीप है। वस्तुतः जीवन का सारा संघर्ष इसीलिए है कि पुनः आत्मा ब्रह्म में मिल जाय। लोग इस वात को समझते है या नहीं—यह उतना महत्त्व नहीं रखता। विश्व भर में द्रव्यों, वनस्पतियों अथवा पशुओं में जो कुछ भी गति दीख पड़ती है, वह सारा संघर्ष इसीलिए है कि आत्मा अपने मौलिक केन्द्र पर चली जाय और शान्ति-लाभ करे। प्रारम्भ में साम्यावस्था रही, पर वह नष्ट हो गयी; और अब सारे अणु-परमाणु इसी संघर्ष में हैं कि पुनः वह साम्यावस्था आ जाय। इस संघर्ष में ये अनेक वार एक दूसरे से मिलते और नये नये स्वरूप धारण करते हैं, जिसके परि-णामस्वरूप प्रकृति में विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। वनस्पतियों में, पशुओं में तथा सर्वत्र ही जो प्रतिद्वंद्विता, जो संघर्ष, जो सामाजिक तनाव और युद्ध होते हैं, वे सभी उसी शाश्वत संघर्ष की अभिव्यक्तियाँ हैं, जो मौलिक साम्यावस्था की प्राप्ति के लिए हो रही हैं।

जन्म से मृत्यु तक की इस यात्रा को संस्कृत में 'संसार' कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जन्म-मरण का चक। इस चक से गुजरती हुई सारी सृष्टि ही कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त करेगी। अब प्रश्न हो सकता है कि जब सबकों मोक्ष-प्राप्त होगी ही, तब 'संघर्ष' की क्या आवश्यकता है? जब सब लोग मुक्त हो ही जायेंगे, तो क्यों न हम चुपचाप बैठकर इसकी प्रतीक्षा करें? इतना तो सत्य अवस्य है कि कभी न कभी सभी जीव मुक्त हो जायेंगे; कोई नहीं रह जायगा। किसीका भी विनाश नहीं होगा, सबका उद्धार हो जायगा। अगर ऐसा हो, तो संघर्ष से क्या लाभ? पहली बात तो यह है कि संघर्ष से ही हम मौलिक केन्द्र पर पहुँच पायेंगे; दूसरी बात यह है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम संघर्ष क्यों करते हैं। हमें संघर्ष करते रहना है, वस। 'सहन्नों लोगों में कुछ ही लोग यह जानते हैं कि वे मुक्त हो जायेंगे।' संसार के असंख्य लोग अपने भौतिक कार्य-कलापों ने ही सन्तुष्ट हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी अवस्य मिन्तेंगे, जो जाग्रत हैं और जो

संसार-चक्र से ऊव गये हैं। वे अपनी मौलिक साम्यावस्था में पहुँचना चाहते हैं। ऐसे विशिष्ट लोग जान-वूझकर मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जब कि आम लोग अनजाने ही उसमें रत रहते हैं।

वेदान्त दर्शन का आदि-अंत है—'संसार त्याग दो'—असत्य को छोड़कर सत्य की खोज करो। जिन्हें संसार से आसक्ति है, वे पूछ सकते हैं— "क्यों हम संसार से विमुख होने का प्रयास करें ? क्यों हम मौलिक केन्द्र पर लीट चलने के लिए संघर्ष करें ? भाना कि हम सभी ईश्वर के यहाँ से आये हैं; पर हम इस संसार को पर्याप्त आनन्दप्रद पाते हैं। और तब हम क्यों न संसार का अधिकाधिक उप-भोग करें ? इससे विमुख होने के लिए प्रयास ही क्यों करें ?" वे कहते हैं—देखो, संसार में कितना विकास हो रहा है, आनन्द के कितने प्रसायन निकाले जा रहे है। यह सब कुछ तो आनन्दोपभोग के लिए ही न है! हम क्यों इन सारी चीजो से मुँह मोड़कर उस वस्तु के लिए तपस्या करें, जो इन सबों से भिन्न है? इन सारी वातों के लिए जवाब यह है कि इस संसार का निश्चय ही अन्त होगा, यह खण्ड खण्ड होकर विनष्ट हो जायगा। इन सारे आनन्दों को हम कई जन्मों में भोग चुके हैं। जिन चीजों को अभी हम देख रहे हैं, उनका आविर्भाव कई बार हो चुका है। मैं यहाँ कितनी ही बार आ चुका हूँ और तुमसे बातें कर चुका हूँ। जिन शब्दों को तुम अभी सून रहे हो, उन्हें इसके पहले भी अनेक वार सून चुके हो और अभी और भी कितनी बार सुनोगे। हमारे शरीर बदलते रहते है, पर आत्माएँ तो एक ही रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जिन चीजों को तुम अभी देख रहे हो, वे कालान्तर से आती ही रहती है। यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मान लो कि तीन-चार पॉसे हैं और जब तुम उन्हे फेंकते हो, तो किसीमें पाँच, किसी में चार, किसी में तीन और किसी में दो अंक निकल आते हैं। अगर तुम उन्हें वार वार फेंकते रहो, तो निश्चय ही ये अंक दुहराये जायेंगे। हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी वार फेंकने से ऐसा होगा; वह तो संयोग पर निर्भर करता है। ठीक यही वात आत्माओं तथा उनसे सम्बद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। एक वार जो रचनाएँ हुई, और उनके विघटन हुए, उन्हींकी आवृत्ति बार बार होगी, चाहे दो आवृत्तियों के वीच जितना भी समय लगे। पैदा होना, खाना-पीना और फिर मर जाना-जीवन का यह कम न जाने कितनी बार आता-जाता रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो सांसारिक भोग से ऊपर उठ ही नहीं सकते। पर वे लोग जो ऊपर उठना चाहते हैं, यह अनुभव करते हैं कि ये आनन्द पार-मायिक नही है, वरन् नगण्य हैं।

हम ऐसा कह सकते हैं कि कीट से लेकर मनुष्य तक जितने स्वरूप दीख पड़ते

हैं, सभी 'शिकागो हिंडोले' के डिव्बों की तरह हैं। वह हिंडोला हमेशा घूमता रहता है, पर उसके डिव्बों में वैठनेवाले वदलते रहते हैं। कोई मनुष्य किसी डिव्बे में पुसता है, हिंडोले के साथ घूमता है और फिर वाहर निकल आता है। किन्तु हिंडोला घूमता ही रहता है। इसी प्रकार कोई जीव किसी शरीर में प्रवेश करता है, उसमें कुछ समय के लिए निवास करता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीर को घारण करता है और उसे भी छोड़कर फिर अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह चक्र तव तक चलता रहता है, जब तक जीव इस चक्र से वाहर आकर मुक्त नहीं हो जाता।

हर देश में हर समय अगर कोई व्यक्ति भूत-भविष्य की वात वतलाता है, तो उसे विस्मय की दृष्टि से देखा जाता है। किन्तु इसकी व्याख्या यह है कि जव तक आत्मा कार्य-कारणवाद की परिधि में रहती है—यद्यपि उसकी अन्तर्निहत स्वतंत्रता तव भी बनी रहती है, जिसकी वजह से कुछ लोग आवागमन के चक से निकलकर मुक्त हो जाते हैं—तब तक इसके किया-कलापों पर कार्य-कारण-नियम का वड़ा प्रभाव रहता है, जिसके चलते अन्तर्दृष्टि रखनेवाले महात्मा भूत और भविष्य की वार्ते वता देते हैं।

जब तक मनुष्य में वासना बनी रहेगी, तब तक उसकी अपूर्णता स्वतः प्रमा-णित होती रहेगी। एक पूर्ण एवं मुक्त प्राणी कभी किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। ईश्वर कुछ चाहता नहीं है। अगर उसके भीतर भी इच्छाएँ जगें, तो वह ईश्वर नहीं रह जायगा; वह अपूर्ण हो जायगा। इसिलए यह कहना कि ईश्वर यह चाहता है, वह चाहता है, वह कमशः कुद्ध एवं प्रसन्न होता है—महज बच्चों का तर्क है, जिसका कोई अर्थ नहीं। इसिलए सभी उपदेशकों ने कहा है, "वासना को छोड़ो, कभी कोई आकांक्षा न रखों और पूर्णतः सन्तृष्ट रहो।"

वच्चा जब संसार में आता है, तो उसे दाँत नहीं रहते और घुटने के वल चलता है; जब वृद्ध होकर आदमी संसार से विदा लेने लगता है, तब भी उसके दाँत नहीं रहते और उसे भी घुटने के बल चलना पड़ता है। दोनों ही अतियाँ एक सी हैं। पर एक ओर जहाँ जीवन का कोई अनुभव नहीं रहता, वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति जीवन के सारे अनभवों को देख चुका होता है। इसी तरह जब ईथर की तरंगों के कम्पन धीमे रहते हैं, तो हम, प्रकाश नहीं देखते, अन्धकार रहता है, पर जब ये कम्पन अत्यन्त तेज हो जाते हैं, तब भी अन्धकार हो जाता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दो अतियों की स्थित समान होती है, पर उनमें आकाश-पाताल का अन्तर रहता है। दीवाल की कोई वासना नहीं होती और पूर्ण व्यक्ति की भी कोई वासना नहीं रहती। पर दीवाल को किसी चीज की कामना के लिए चेतना

ही नहीं है, जब कि पूर्ण व्यक्ति को किसी चीज की कामना ही शेष नहीं रह जाती। ऐसे भी मूर्ख मिलेंगे ही, जो अपनी अज्ञता के कारण किसी तरह की आकांक्षा नहीं रखते, साथ ही पूर्णत्व की स्थिति में भी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। पर जीवन की इन दोनों स्थितियों में आकाश-पाताल का अन्तर है; एक जहाँ पशुत्व के समीप है, वहाँ दूसरा ब्रह्मत्व के।

# व्याख्यान, प्रवचन एवं कक्षालाप-२

(धर्मः सामान्य)

# ग्रात्मा, ईंश्वर ग्रौर धर्म

अतीत की वीथियों से आता हुआ शताब्दियों का स्वर हमारे कानों में गूँज रहा है। यह स्वर हिमालय के ऋषियों, वनवासी तपस्वियों का है! यह वही स्वर है, जिसे सेमेटिक जातियों ने सुना था। यह वही स्वर है, जिसका प्रस्फुटन बुद्ध तथा अन्य आध्यात्मिक दिग्गजों में हुआ था! यह स्वर उन महापुरुषों से होकर आया है, जो मनुष्य के शाश्वत संगी प्रकाश में जीते हैं—यह प्रकाश, जो उसमें रहनेवाले मनुष्यों में सदैव चमकता है। आज भी यह हमारे कानों में गूँज रहा है। यह स्वर तो पर्वत से प्रवाहित उन लघु धाराओं की तरह है, जो कभी तो विलुप्त हो जातीं और कभी प्रवल वेग से बहती हुई एक में मिलकर महान् जलप्लावन उपस्थित कर देती हैं। सभी देशों तथा सभी सम्प्रदायों के पैगुंबरों एवं महात्मा स्त्री-पुरुषों के उपदेश समवेत स्वर में अतीत के गर्भ से डंके की चोट हमसे कह रहे हैं, "नुम्हें तथा समस्त धर्मों को शान्ति मिले।" यह सन्देश विरोध का नहीं; प्रत्युत वह एकभूत धर्म का संदेश है।

पहले हम इस सन्देश पर ही विचार करें। इस शताब्दी के प्रारम्भ में ऐसा भय था कि धर्म कहीं विनष्ट न हो जाय। वैज्ञानिक अनुसन्धानों के हथौड़ों के प्रवल प्रहारों से पुराने अन्धविश्वास चीनी मिट्टी के ढेरों की तरह चकनाचूर हो रहे थे। जिनके लिए धर्म केवल कुछ मतवादों और निर्थंक अनुष्ठानों का पुंज मात्र था, उनकी हालत नाजुक थी, उनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। सब कुछ जैसे उनके हाथों से खिसकता जा रहा था। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि अग्नेयवाद और भौतिकवाद के उमड़ते ज्वार में सब कुछ विलीन हो जायगा। कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें अपने विचारों को कहने का साहस नहीं होता था। साथ ही कुछ लोग ऐसा सोचने लगे थे कि धर्म में कुछ रह नहीं गया, यह सदा के लिए सो गया। किन्तु समय ने पलटा खाया और इसके उद्धार के लिए आया—क्या? तुलनात्मक धर्माध्ययन। विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने से हम देखते है कि मूलत: वे एक ही हैं। जब मैं लड़का था, तो इस संशयवाद से मेरा परिचय हुआ और कुछ समय के लिए ऐसा लगा, जैसे धर्म सम्बन्धी सारी आशाओं को मैं छोड़ ही दूँ। किन्तु सौभाग्य से मैंने ईसाई, इस्लाम, वौद्ध तथा अन्य धर्मों का अध्ययन किया और यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जो मौलिक सिद्धान्त हमारे धर्म

में सिखाये जाते हैं; वे ही अन्य धर्मों में भी। इसका ज्ञान हमें यों हुआ: मैंने पूछा—सत्य क्या है ? क्या यह जगत् सत्य है ? हाँ । क्योंकि मैं इसे देखता हूँ । क्या यह मघुर व्वनि (कण्ठ या वाद्य संगीत), जिसे हमने अभी सुना, सत्य है ? हाँ। क्योंकि हमने उसे सुना। हम जानते हैं कि मनुष्य के एक शरीर है; आँखें हैं, कान हैं तथा उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, जिसे हम देख नहीं सकते। अपने आघ्यात्मिक सामर्थ्य से वह विभिन्न धर्मों का अध्ययन करके जान सकता है कि सभी धर्म तत्त्वतः एक हैं, चाहे वे भारतवर्ष के जंगलों में सिखाये जाते हों, चाहे ईसाई-भूमि में। इससे तो यही पता चलता है कि धर्म मानव-मस्तिष्क की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। इस तरह किसी एक धर्म का सत्य होना अन्य सभी धर्मों के सत्य होने के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरणस्वरूप, अगर मेरे छः अँगु-लियाँ हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं हैं, तो तुम कह सकते हो कि मेरे छः अँगुलियों का होना असामान्य है। यही वात इस तर्क के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है कि कोई एक घर्म सत्य है और अन्य सभी झूठे हैं। किसी एक ही धर्म का सत्य होना वैसा ही अस्वाभाविक है, जैसा संसार में किसी एक ही व्यक्ति के छः अँगुलियों का होना। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई एक घर्म सत्य है, तो अन्य सभी घर्म भी सत्य हैं। उनके असारभूत तत्त्वों में अन्तर पड़ सकता है, पर तत्त्वतः सभी एक हैं। अगर मेरी पाँच अँगुलियाँ सत्य हैं, तो वे सिद्ध करती हैं कि तुम्हारी पाँच अँगुलियाँ भी सत्य हैं। मनुष्य जहाँ भी हो, कोई न कोई आस्या विकसित कर ही लेता है, अपनी धार्मिक प्रकृति का प्रस्फुटन कर ही लेता है।

विभिन्न धर्मों के अध्ययन से जो दूसरी वात मुझे मालूम हुई, वह यह है कि आत्मा और ईश्वर सम्बन्धी विचारों की तीन भिन्न अवस्थाएँ हैं। पहले तो सभी धर्म यह स्वीकार करते हैं कि इस नश्वर शरीर से परे हमारा कोई ऐसा भी अंश है, अथवा कुछ ऐसा भी है, जो शरीर की तरह परिवर्तित नहीं होता। वह अंश अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, अमर है। पर वाद के कुछ धर्मों का कहना है कि हमारे उस अपरिवर्तनशील अंश का अन्त तो नहीं है, पर आदि अवश्य है। किन्तु जिस किसी भी वस्तु का आदि है, उसका अन्त भी होगा ही। हमारा—हमारे सारभूत तत्त्व का—कोई आदि नहीं और न हमारा कभी अन्त होगा। और हम सबों से परे, इस शाश्वत प्रकृति से परे, एक दूसरी शाश्वत सत्ता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता—वह है ईश्वर। लोग विश्व की रचना तथा मानव-सृष्टि के प्रारम्भ की चर्चा करते हैं। यहाँ 'प्रारम्भ' शब्द का तात्पर्य किसी वृत्त के प्रारम्भ से है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इस ब्रह्माण्ड (cosmos) का कभी प्रारम्भ हुआ है। यह हो नहीं सकता कि सृष्टि का कभी प्रारम्भ हुआ है।

तुममें से कोई भी प्रारम्भ-काल की कल्पना नहीं कर सकता ! जिसका प्रारम्भ होता है, उसका अन्त भी निश्चित है। 'कोई भी समय ऐसा नहीं था, जब मैं नहीं था, अथवा तुम नहीं थे; और न कोई ऐसा समय होगा, जब हममें से कोई न रहेगा।'—ऐसा भगवद्गीता कहती है। जहाँ कहीं भी सृष्टि के प्रारम्भ का जिक्र किया गया है, वहाँ उसका तात्पर्य किसी वृत्त के प्रारम्भ से है। तुम्हारा शरीर मृत्यु का शिकार हो सकता है, पर तुम्हारी आत्मा नहीं।

आत्मा सम्वन्यी इन विचारों के साथ साथ आत्मा की पूर्णता से सम्बद्ध एक दूसरे विचार-समूह को भी हम पाते हैं। आत्मा अपने आपमें पूर्ण है। यहूदी लोगों का 'नव व्यवस्थान' प्रारम्भ से ही मनुष्य को पूर्ण मानता है। मनुष्य ने अपने कर्मों द्वारा अपने को अपवित्र बना डाला। किन्तू उसे अपने मौलिक स्वरूप को पुनः पाना है, जो पवित्र है। कुछ लोग इसी वात को रूपकों, कथाओं और प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। किन्तु जब हम इन कथनों की व्याख्या करने लगते हैं, तो पाते हैं कि इन सवों का मन्तव्य यही है कि आत्मा स्वरूप से ही पूर्ण है और मनुष्य को अपनी मौलिक पवित्रता को पाना है। कैसे ? ईश्वर को जानकर। ठीक वैसे ही, जैसे यहूदी लोगों की वाइविल कहती है—'पुत्र (ईसा) को अपनाये विना कोई ईश्वर को देख नहीं सकता।' इसका क्या तात्पर्य? ईश्वर को पाना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। इसके पहले कि हम परम पिता से एका-कार हो सकें, 'पुत्रत्व' का आना आवश्यक है। याद रखो कि मनुष्य ने अपनी पवित्रता अपने ही कर्मो से खो दी है। अगर हम कष्ट झेलते हैं, तो वह हमारे कर्मों का हो परिणाम है; ईश्वर इसके लिए दोषी नहीं। इन विचारों से अत्यन्त सिन्नकट एक दूसरा भी सिद्धान्त है, जो यूरोपीय लोगों द्वारा विकृत होने के पूर्व विश्वजनीन था,—वह है पुनर्जन्म का सिद्धान्त।

तुममें से कुछ लोगों ने इसके वारे में सुना अवश्य होगा, पर ध्यान नहीं दिया . होगा। यह पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानवात्मा के अमरत्व सम्बन्धी इतर सिद्धान्त के समानान्तर ही चलता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं, जिसका किसी एक विन्दु पर अन्त तो होता हो, पर वह अनादि हो और न कोई ऐसी ही वस्तु है, जिसका किसी एक विंदु पर प्रारम्भ हो, पर उसका अन्त न हो। हम इस विकट असम्भाव्यता में कदापि विश्वास नहीं कर सकते कि 'मानवात्मा' का कोई आदि है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त आत्मा की स्वतंत्रता को प्रतिपादित करता है। अगर तुम किसी निराधार आरम्भ की कल्पना करते हो, तो स्वभावतः ही मनुष्य की सारी अपवित्रताओं का भार ईश्वर पर चला जाता है। किंतु परम दयामय परम पिता कहीं संसार के पापों के लिए उत्तरदायी हो सकता है? अगर पाप इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है, तो एक मनुष्य दूसरे से अधिक क्यों दुःख झेलता है ? अगर सर्वक्षमाशील प्रभु से ही पापों का प्रादुर्भाव हुआ, तो ऐसा पक्षपात क्यों ? करोड़ों लोग क्यों पैरों तले रौंद दिये जाते हैं ? क्यों अनिगत लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, यद्यपि वे इसके लिए रंच मात्र भी उत्तरदायी नहीं ? कौन जवावदेह है तब ? अगर मनुष्य का इसमें तिनक भी हाथ नहीं, तो निस्सन्देह ईश्वर सवका भागी है। पर इससे अच्छी व्याख्या तो यह होगी कि व्यक्ति स्वयं अपने कष्टों के लिए उत्तरदायी है। अगर मैं चक को एक वार चला दूँ, तो उसके परिणामों के लिए मैं जवावदेह हूँ। और अगर मैं कष्टों का निर्माता हूँ, तो मैं उन्हें रोक भी सकता हूँ। इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। दैव या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं। कोई भी ऐसी चीज नहीं, जो हमें वाघ्य करे। जो हमने किया है, उसका हम निराकरण भी कर सकते हैं।

इस सिद्धान्त के सम्वन्ध में दिये गये एक तर्क की ओर हम तुम्हारा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करेंगे। कारण, यह थोड़ा जटिल है। हम अपना समस्त ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं और जिन्हें हम अनुभव कहते हैं, वे चेतना के स्तर पर ही होते हैं। उदाहरणतः कोई मनुष्य पियानो पर कोई धुन वजाता है। वह प्रत्येक सुर पर अपनी अँगुली जान-वृझकर रखता है। इस क्रम की आवृत्ति वह तव तक करता जाता है, जव तक उसकी अँगुलियाँ अभ्यस्त नहीं हो जातीं। अभ्यस्त होने पर प्रत्येक सुर पर विना विशेष घ्यान दिये ही वह उस घुन को वजाता है। ठीक उसी तरह हम अपने वारे में भी देखते हैं कि हमारी प्रवृत्तियाँ हमारे अतीत के संचित कर्मों के ही परिणामस्वरूप हैं। कोई भी वच्चा कुछ खास प्रवृ-त्तियों के साथ पैदा होता है। वे कहाँ से आती हैं ? कोई भी वच्चा अनुत्कीर्ण फलक (tabula rasa)—सादे पन्ने की तरह कोरा मन लेकर पैदा नहीं होता। उसके मनरूपी पन्ने पर पहले से ही कुछ लिखा रहता है। यूनान और मिस्र के प्राचीन दार्शनिकों ने वताया है कि कोई भी वच्चा शून्य मन लेकर नहीं आता। प्रत्येक वच्चा अपने पूर्वकृत कर्मो से उत्पन्न सैकड़ों प्रवृत्तियों के साथ उत्पन्न होता है। इस जन्म में तो उसने उन्हें पाया नहीं। तब हम यह मानने के लिए वाघ्य हो जाते हैं कि अवश्य ही वे उसके पिछले जन्म की हैं। परले सिरे के भौतिकवादी को भी यह मानना पड़ता है कि ये प्रवृत्तियाँ पिछले कर्मो के परिणामस्वरूप हैं। हाँ, इतना वे अवस्य जोड़ देते हैं कि ये वंशानुगत हैं। अव अगर इन्हें वंशानुगत कहने से ही व्याख्या पूरी हो जाती है, तो आत्मा में विश्वास करने की कोई आव-श्यकता नहीं; क्योंकि शरीर ही सवकी व्याख्या कर देता है। खैर, हमें भौतिक-वाद और आत्मवाद के तर्कों में उलझना नहीं है। जो वैयक्तिक आत्मा में विश्वास

करते हैं, उनके लिए यहाँ तक रास्ता साफ़ है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी समुचित निष्कर्प पर पहुँचने के लिए यह मानना जरूरी हो जाता है कि हमारे पिछले जीवन भी रहे हैं। अतीत और वर्तमान के महान् दार्शनिकों एवं महर्पियों का यही विश्वास है। यहूदियों में एक ऐसा ही सिद्धान्त प्रचलित था। ईसा मसीह इसको मानते थे। उन्होंने वाइविल में कहा है—"अब्राहम के पहले से ही मैं हूँ।" और उनके विषय में अन्यत्र कहा गया है—"ये एलिया ही आये हैं।"

विभिन्न जातियों में विभिन्न परिस्थितियों के वीच विकसित हुए, विश्व के सभी घर्म मूलतः एशिया से ही निकले हैं; एतदर्थ एशियावासी उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। जब वे अपनी जन्मभूमि से वाहर आये, तो अनेकानेक दोप उनमें घुल-मिल गये। ईसाई धर्म के सबसे गम्भीर तया उदात्त विचार यूरीप में कभी समझे नहीं गये, क्योंकि वाइविल में उल्लिखित चिन्तन तया कल्पनाएँ उनके लिए विदेशी थीं। दृष्टान्त के लिए 'मैडोना' के चित्रों को लो। हर कलाकार अपने मैंडोना चित्र को अपनी पूर्व निश्चित घारणाओं के अनुकूल गढ़ता है। मैंने ईसा मसीह के 'अन्तिम व्याल' के सैकड़ों चित्र देसे। सबमें उन्हें मेज पर भोजन करते दिखाया गया है। किन्तु ईसा ने कभी मेज पर बैठना नहीं जाना। वे तो दूसरों के साथ ज़मीन पर पत्थी मारकर बैठते और एक ही कटोरे में सब अपनी अपनी रोटियाँ डुवोते । उनकी रोटी वैसी नहीं थी, जैसी आजकल तुम लोग खाते हो। किसी भी राष्ट्र के लिए अपरिचित परम्पराओं को समझना मुश्किल होता है। शताब्दियों के परिवर्तन एवं ग्रीक, रोमन तथा अन्य जातियों से परस्पर संवर्द्धन के पक्चात् यूरोपवासियों के लिए तो यहूदियों की परम्पराओं को समझना और भी कठिन था। पौराणिक कथाओं एवं देवोपाख्यानों से परिवेप्टित ईसा मसीह के सुन्दर धर्म को अगर लोग अत्यन्त थोड़ा समझ पाते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या ? फिर यदि लोगों ने उसे वाज़ारू रूप दे दिया, तो भी आश्चर्य क्या ?

अब हम अपने विषय पर आ जायें। हम देखते हैं कि सभी धर्म कहते है कि आत्मा शाश्वत है और उसकी ज्योति घुँघली पड़ गयी है। किन्तु ईश्वर-ज्ञान के द्वारा उसकी आदिम पिवत्रता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आखिर विभिन्न धर्मों में ईश्वर के सम्बन्ध में घारणा क्या है? प्रारम्भिक अवस्था में ईश्वर के सम्बन्ध में घारणा क्या है? प्रारम्भिक अवस्था में ईश्वर के सम्बन्ध में वहुत ही अस्पष्ट घारणा थी। सबसे प्राचीन राष्ट्र अनेक देवताओं को मानते थे—जैंसे सूर्य, पृथ्वी, अग्नि और जल। प्राचीन यहूदियों में हम ऐसे अनेक देवताओं का जिक पाते हैं, जो प्रायः आपस में भयानक रूप से लड़ा करते थे। इसके वाद हमें एलोहिम (Elohim) का वर्णन मिलता है, जिसे यहूदी तथा वेविलोनियानिवासी पूजते थे। तदुपरान्त सभी देवताओं के ऊपर एक देवाधिदेव

की कल्पना की गयी। किन्तु यह धारणा भी भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न रूप में थी। प्रत्येक जाति अपने ईश्वर को सबसे वड़ा मानती थी। और यह सिद्ध करने के लिए वे आपस में लड़ा करती थीं। जो जाति लड़ने में सबसे अधिक कुशल होती, उसीका देवता सर्वश्रेष्ठ माना जाता। ये जातियाँ न्यूना-धिक रूप में वर्वर थीं। किन्तु समयानुसार अच्छे से अच्छे विचार पुरानी रूढ़ियों का स्थान लेते गये। फलस्वरूप अभी सारी पुरानी वारणाएँ या तो खत्म हो नुकी हैं, या खत्म हो रही है। किन्तु इस वात को नहीं भुलाया जा सकता कि इन सारे धर्मों का प्रादर्भाव शताब्दियों के कमिक विकास से हुआ है। इनमें से कोई भी आसमान से नहीं टपका। प्रत्येक को तिल तिल करके गढ़ा गया है। विकास की इस अवस्था के बाद एकेश्वरवाद की अवस्था आती है। एकेश्वरवाद एक ईश्वर में विश्वास करता है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज है तथा विश्व का एकमात्र प्रभृ है। किन्तु ऐसा माना जाता है कि ईश्वर विश्वातीत है; वह स्वर्ग में रहता है। इस ईश्वर के चिन्तकों ने अपनी स्यूल धारणाओं के अनुकुल उसका स्वरूप-निरूपण किया; जैसे ईश्वर के दायें और वायें पक्ष का होना, उसके हाय में एक चिड़िया का रहना, आदि आदि। किन्तु एक बात मार्के की यह है कि जंगली जातियों के सभी देवता सदा के लिए विल्प्त हो गये और देवाधिदेव एक ईंग्वर ने उनकी जगह ले ली। यह एक ईश्वर विश्व से परे है और उसे पाया नहीं जा सकता; उसके पास कोई पहुँच नहीं सकता। पर धीरे बीरे यह विचार भी वदलता गया और विकास की अगली अवस्था आयी, जिसमें ईश्वर को प्रकृति में व्याप्त माना गया।

नव व्यवस्थान में कहा गया है—'हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं।'— यह ऐसे ईश्वर की कल्पना है, जो लोगों से दूर स्वर्ग में रहता है। हम घरती पर रहते हैं और वह स्वर्ग में। आगे चलकर यह उपदेश मिलता है कि ईश्वर प्रकृति में व्याप्त है। वह केवल स्वर्ग में ही नहीं, प्रत्युत पृथ्वी पर भी है। वह हमारे भीतर भी है। हिन्दू दर्शन में ईश्वर और व्यक्ति के साम्रिच्य की यह अवस्था देखने को मिलती है; किन्तु हम लोग यहीं नहीं रुकते। इसके आगे हम अदैतावस्था की भी कल्पना करते हैं, जिसमें आराधक यह अनुभव करता है कि उसका ईश्वर केवल स्वर्ग और पृथ्वी का परम प्रभु ही नहीं है, अपिनु—'वह यह भी अनुभव करता है कि बह स्वर्थ ईश्वर है, अन्तर इतना ही है कि वह ईश्वर की निम्न अभिव्यत्ति है। मेरे भीतर जो भी गत्य है, वह ईश्वर है और ईश्वर के भीतर जो मत्य है, वह ईश्वर है और ईश्वर के भीतर जो मत्य है, वह ईश्वर है और ईश्वर के भीतर जो मत्य है, वह ईश्वर है और ईश्वर के भीतर जो मत्य है, वह ईश्वर है और ईश्वर के भीतर जो मत्य है,

हम देखते हैं कि ईश्वर-ज्ञान के द्वारा हम स्वर्ग के साम्राज्य को अपने अन्दर ही पा लेते है।

पहली अवस्था में, अर्थात् द्वैतावस्था में, मनुष्य समझता है कि वह लघु जीवात्मा मात्र है—जैसे वह जॉन है, जेम्स है अथवा टॉम है। वह कहता है—"मैं सदा जॉन, जेम्स या टॉम ही बना रहूँगा, कभी बदलूँगा नही।" यह कहना कुछ वैसा ही है, जैसे कि कोई हत्यारा आकर कहने लगे—"मैं सदा हत्यारा ही बना रहूँगा।" किन्तु जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टॉम का स्वरूप बदलता है और अन्त में तो वह शुद्ध 'आदम' रूप में लौट जाता है।

'वे धन्य हैं, जिनका हृदय पितृत है; क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे।' क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? निस्सन्देह नहीं। अगर ईश्वर को जाना जा सकता है, तो वह ईश्वर नहीं रह जायगा। क्योंकि किसी भी वस्तु का ज्ञान होना उसके सीमित होने को सिद्ध करता है। किन्तु ऐसा कहा जा सकता है कि 'मैं और मेरे पिता एक हैं।' 'मैं अपनी आत्मा में ही परम तत्त्व को पाता हूँ।' ये विचार कुछ धर्मों में स्पष्टतः कहे गये हैं, जब कि दूसरे धर्मों में इनकी ओर संकेत मात्र है। पर कुछ ऐसे भी धर्म हैं, जिनमें से इस विचार को निर्वासित ही कर दिया गया है। सच पूछो तो, इस देश में अब ईसा मसीह के धर्म को वहुत कम ही समझा जाता है। और अगर तुम क्षमा करो, तो मैं यह भी कहूँगा कि कभी भी इस धर्म को यहाँ अच्छी तरह समझा नहीं गया।

वस्तुतः विकास की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, वे पवित्रता एवं पूर्णता की प्राप्ति के लिए परमावश्यक है। मूलतः तो सभी धर्म एक ही धारणा पर आधारित हैं। ईसा मसीह एक जगह कहते हैं—"स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे अन्दर है।" वे दूसरी जगह कहते है—"हमारे परम पिता, जो स्वर्ग में रहते हैं।" इन दोनों कथनों में तुम किस तरह सामंजस्य कर पाते हो ? वह ऐसे हो सकता है—जब उन्होंने दूसरे कथन को कहा, तो वे उन लोगों से वातें कर रहे थे, जो धर्म के मामले में विल्कुल अज्ञ थे। यह जरूरी था कि वे उनसे उन्होंकी भाषा में वोलते। आम लोग तो ठोस विचार चाहते हैं, कुछ इस तरह का ठोस विचार, जिसे वे अपनी इन्द्रियों से सहज ही पकड़ सकें। कोई आदमी वड़ा से बड़ा दार्शनिक होकर भी धर्म के क्षेत्र में निरा वच्चा हो सकता है। जब मनुष्य आध्यात्मकता की काफ़ी ऊँचाई प्राप्त कर लेता है, तभी वह समझ सकता है कि वस्तुतः स्वर्ग का राज्य उसके अन्दर है, वही मन का सच्चा साम्राज्य है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म में जो स्पष्टतः विरोधात्मक एवं भ्रमात्मक वातें दीखती हैं, वे उस धर्म के विकास की अवस्थाओं का वोध कराती हैं। और इसलिए हमें किसीको

उसके घर्म के लिए दोप देने का अधिकार नहीं है। विकास की कुछ ऐसी अवस्थाएँ होती हैं, जिनमें आकार एवं प्रतीकों का प्रयोग आवश्यक होता है, क्योंकि उन अवस्थाओं में आत्मा इसी तरह की भाषा समझ मकती है।

दूसरा विचार, जिसे में तुम लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, वह यह है कि धर्म केवल सिद्धान्त और मत की वात नहीं है। तुम क्या पढ़ते हो अयवा किस मत में विश्वास करते हो, यह उतना महत्व नहीं रखता। असल चीज तो यह है कि तुम क्या अनुभव करते हो । कहा गया है—''वे घन्य हैं, जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर का दर्शन करेंगे।" जी हाँ, और इसी जीवन में। यही मोल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं कि कुछ शब्दों के बुदबुदाने मात्र से मुक्ति मिल जायगी। पर किसी भी महान गुरु ने यह नहीं बताया कि बाह्याचार मोझ पाने के लिए आवश्यक है। इसे पाने की अमता तो हमारे भीतर है। वस्तुतः हम सदा ईंग्वर में ही रमण और भ्रमण करते हैं। मतों और सम्प्रदायों का अपना महत्व है; पर वे बच्चों के लिए हैं; वे अल्प काल के लिए हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि ग्रन्य कभी भी धर्म को नहीं गड़ते, धर्म ही ग्रन्थों को गड़ते हैं। कभी किसी ग्रन्य ने ईरवर की सृष्टि नहीं की; परन्तु हर महान् ग्रन्य की सृष्टि की सूलभूत प्रेरणा अवस्य ही ईस्वर है। इसी तरह हमें यह भी न भूलना चाहिए कि किसी पुस्तक ने आत्मा की मृष्टि नहीं की। हर वर्म का परम उद्देश्य यहीं है कि आत्मा में ही परमारमा का दर्शन किया जाय। यही एकमात्र सार्वभौमिक धर्म है। अगर सभी धर्मों में कोई एक सर्वव्यापी सत्य है, तो मैं कहुँगा कि वह है ईश्वर को पाना। आदर्भ और साधन मित्र भिन्न हो सकते हैं, पर मौलिक तथ्य यही है। त्रिज्याएँ हजारों हो सकती हैं, पर वे सभी आकर एक केन्द्र-विन्दु पर मिलती हैं। और वह केन्द्र है—ईस्वर-प्राप्ति, जो हमारी इन्द्रियों की दुनिया में परे हैं—गाने-पीते और निर्फंक बकवाम की दुनिया ने तथा झूठी विष्म्यनाओं एवं स्वार्थ की दुनिया ने परे है। यह—अपने आपमें इंग्यर का दर्शन—एक ऐसी चीत्र है, जो पुस्तरो में परे हैं, मत-मतान्तरों से परे हैं तया गंसार की विष्म्यनाओं से परे हैं। कीई जाडमी संसार के सारे सम्प्रदायों में विस्वास करता हो, समस्त धर्मप्रत्यों सा भाग यहन करता हो अववा संसार को सभी पवित्र नदियों से स्तान कर पुर्व कमा पूरा हो, पर यदि उसे देखर का बाद्यानकर नहीं हुआ है, तो मैं उसे परले सिरे का कांग्लिक मार्नुगा। और यदि कोई कभी तिभी जिस्हापर या मस्त्रिद में न गया हो, न उसने वभी कोई पूडादि कर्म विया हो, किर भी अपने भीतर दिवर को अनुसन रहता हो और इस नगर संनार ने आदम्बर्ग में कार उठ पूजा हो, तो बर बन्युतः म<sup>हत्त्रा</sup> सायु है, बाहे तुम उसे जो भी नहीं। जब कोई आफ्नी सहा होगर गहने हरता

है कि केवल वही ठीक रास्ते पर है अथवा केवल उसीका सम्प्रदाय सच्चा है और अन्य सभी ग़लत हैं, तब वह अपने को ही सर्वथा ग़लत ठहराता है। उसे पता नहीं कि दूसरों के अस्तित्व को सिद्ध करने पर ही उसके अपने अस्तित्व की सिद्धि निर्भर करती है। मानव मात्र के लिए स्नेह और दया ही सच्ची धार्मिकता की परख है। मेरा मतलव उस भावुकतापूर्ण कथन से नहीं है—'सभी मनुष्य भाई भाई हैं'—परन्तु इससे है कि अनुभव किया जाय कि मनुष्य मात्र में एक ही जीवनधारा प्रवाहित होती है। मैं समझता हूँ कि जब तक वे ऐकान्तिक नहीं होते, सभी मत एवं सम्प्रदाय मेरे अपने हैं, और सभी भव्य हैं। वे सभी मनुष्य को सच्चे धर्म की ओर उन्मुख करने में सहायक होते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि किसी सम्प्रदाय की छाया में पैदा होना अच्छा है, पर उसकी सीमाओं के भीतर ही मर जाना बुरा है। बच्चा पैदा होना अच्छा है, पर सदा के लिए बच्चा ही रह जाना बुरा है। सम्प्रदाय, नियम और प्रतीक तो वच्चों के लिए ठीक हैं, पर जब बच्चा सयाना हो जाय, तो उसे चाहिए कि या तो वह सम्प्रदाय ही को अतिशय विस्तृत बना दे या स्वयं उससे वाहर चला आये। हमें सदा शिशु ही नहीं रहना है। यह वात तो कुछ इस ढंग की लगती है, जैसे बचपन के कोट को ही हर अवस्था में पहनने की कोशिश की जाय। ऐसा कहकर मैं किसी धर्म की निन्दा नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर करे, दो करोड़ संप्रदाय और बढ़ जायं। क्योंकि जितने ही अधिक धर्म रहेंगे, चनने के लिए उतना ही अधिक अवसर रहेगा। जिस बात पर मुझे आपत्ति है, वह है एक ही धर्म को सबके लिए ठीक समझा जाना। यद्यपि मूलतः सभी धर्म एक ही हैं, तो भी विभिन्न देशों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण उनके वाह्य रूप में भिन्नता आ ही जाती है। और जहाँ तक वाह्य स्वरूप का सम्बन्ध है, हममें से प्रत्येक को अपना अपना व्यक्तिगत धर्म चनना आवश्यक है।

वहुत वर्ष पूर्व मैंने अपने ही देश के एक बहुत बड़े महात्मा के दर्शन किये। हम लोगों ने अपने श्रुंति-ग्रन्थ वेदों तथा कुरान, बाइविल आदि अन्य कई धर्मग्रन्थों की चर्चा की। जब बातें खत्म हुईं, तो महात्मा ने मुझे मेज पर से एक किताब उठा लाने को कहा। उस किताब में दूसरी दूसरी वातों के अलावा यह भी लिखा था कि उस साल कितनी वर्षा होनेवाली थी। उस महा्ष ने कहा—इसे पढ़ो और मैंने पड़ा कि कितनी वर्षा होने को है। उन्होंने कहा—किताब लो और इसे निचोड़ो। मैंने वैसा ही किया। तब उन्होंने कहा—जब तक पानी नहीं गिरता, यह किताब कोरी किताब ही है, मात्र किताब। उसी तरह जब तक तुम्हारा धर्म ईश्वर-प्राप्ति नहीं करा देता, तब बक वह निर्यक है। जो व्यक्ति धर्म के लिए केवल कितावें पढ़ता है, उसकी हालत तो गल्पवाले उस गदहे की है,

जो पीठ पर चीनी का भारी वोझ ढोता हुआ भी उसकी मिठास को नहीं जान पाता।

क्या लोगों से हमारा यह कहना उचित होगा कि घुटने टेककर चिल्लाओ कि हम इतने वड़े पापी हैं ? नहीं, नहीं, विल्क हम उन्हें उनकी दैवी प्रकृति की याद दिला दें । मैं तुमसे एक कहानी कहूँगा । एक सिहिनी शिकार की टोह में भेड़ों के किसी गिरोह के पास आयी। पर ज्यों ही वह अपने शिकार पर झंपटी कि उसे वच्चा हो गया और वह वहीं मर गयी । वह सिंह-शावक भेड़ों के वीच ही पाला-पोसा गया। वह घास खाता और भेड़ों की तरह ही में-में करके वोलता, क्योंकि उसे कभी यह ज्ञान ही नहीं हुआ कि वह सिंह है। एक दिन एक दूसरा सिंह उघर से निकला । एक भीमकाय सिंह को भेड़ों के वीच घास खाते और भेड़ों की तरह ही में-में करते देख उसे वहुत आश्चर्य हुआ। इस नये सिंह को देख सभी भेड़ें भाग खड़ी हुई और उनके साथ वह सिंह-भेड़ भी। किन्तु सिंह मौक़े की ताक में रहने लगा और एक दिन उसने सिंह-भेड़ को अकेला सोते पाया। उसने उसे जगाया और कहा, ''तुम सिंह हो।'' दूसरे सिंह ने जवाव दिया—''नहीं'', और यह कहकर वह भेड़ों की तरह मिमियानें लगा । इस पर वह नया सिंह उसके साथ एक झील के पास गया और कहा—''तुम पानी में देखो और वताओ कि क्या तुम्हारा चेहरा मुझसे मिलता-जुलता नहीं है ?'' उसने वैसा ही किया और देखकर स्वीकार किया कि हाँ, ठीक है। तव उस नये सिंह ने गरजना शुरू किया और उससे कहा कि तुम भी ऐसा करो । सिंह-भेंड़ ने अपनी आवाज आजमायी और फिर तो वह नये सिंह की ही भाँति विकराल रूप से गरजने लगा। और तव से उसका भेंड़पना जाता रहा।

मेरे मित्रो, मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम सभी वलशाली सिंह हो।

अगर तुम्हारे कमरे में अँबेरा है, तो तुम छाती पीट पीटकर यह तो नहीं चिल्लाते कि हाय, अँबेरा है, अँबेरा है, अँबेरा है। अगर तुम उजाला चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, तुम दिया जलाओ और अँबेरा अपने ही आप खत्म हो जायगा। तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है, उसे पाने का एक ही साधन है—तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक प्रदीप जलाओ, पाप और अपवित्रता का तिमस्र स्वयं भाग जायगा। तुम अपनी आत्मा के उदात्त रूप का चिन्तन करो, गिहत रूप का नहीं।

#### धर्मः उसकी विधियाँ और प्रयोजन

विश्व के धर्मों के अघ्ययन से हमें साधारणतया घार्मिक प्रवृत्ति की दो विधियों का पता चलता है। एक है ईश्वर से मनुष्य की ओर। जैसे, धर्मो के सेमिटिक वर्ग में ईश्वर का ज्ञान सर्वप्रथम आता है, पर आइचर्य की वात यह है कि इसके साथ आत्मा की कोई चर्चा भी नहीं आती। यहूदी लोगों की यह विशेषता रही है कि अपने इतिहास के आसन्न-काल तक उन लोगों ने मानवात्मा सम्बन्धी ज्ञान का कोई विकास ही नहीं किया था। उनके अनुसार मनुष्य मन तथा भौतिक पदार्थों के संयोग से वना है, वस। मृत्यु के साथ सब कुछ का अंत हो जाता है। दूसरी ओर इन्हीं जातियों ने ईश्वरसम्बन्धी अत्यन्त आश्चर्यजनक घारणा का विकास किया था। यह घार्मिक प्रक्रिया की एक विधि है। दूसरी विधि है मनुप्य से ईश्वर की ओर की। यह दूसरी विधि खासकर आर्यों में पायी जाती है, जब कि पहली सेमिटिक लोगों में । आर्य लोगों ने पहले-पहल आत्मा सम्वन्धी धारणा का विकास किया । ईश्वर-सम्बन्धी इनकी धारणा अस्पष्ट, अविकसित तथा धूमिल थी । पर जैसे जैसे मानवात्मा का स्पष्ट ज्ञान होता गया, वैसे वैसे ईश्वर का ज्ञान भी उसी अनुपात में स्पष्ट होता गया। इस तरह वेदों की जिज्ञासा आत्मा से ही शुरू होती है। आर्यों ने ईश्वर-सम्बन्धी जो कुछ ज्ञान लाभ किया, वह सब मानवात्मा के ज्ञान के माध्यम से ही। और इसलिए उनके सम्पूर्ण दर्शनों पर एक विशिष्ट छाप देखने को मिलती है। वह है ईश्वरसम्बन्धी अन्तर्मुखी जिज्ञासा। आर्ये लोग सर्दैव अपनी आत्मा के मीतर ही ब्रह्म को खोजते हैं। कालान्तर में उन लोगों की यह स्वाभाविक विशेपता वन गयी। और यह विशेषता उनकी कलाओं तथा उनके सामान्यतम व्यवहारों में भी अभिव्यंजित हुई। आज भी जब हम धार्मिक मुद्रा में बैठे किसी व्यक्ति का यूरो-पीय चित्र देखते हैं, तो पाते हैं कि चित्रकार उसकी आँखों को ऊर्घ्योन्मुख दिखाता है, मानो वह प्रकृति से वाहर, आकाश की ओर ईश्वर की खोज के लिए देख रहा हो। पर दूसरी ओर भारतवर्ष में घार्मिक प्रवृत्ति को साधक की बन्द आँसों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, मानो वह अपने भीतर देख रहा हो।

वस्तुत: मनुष्य के अध्ययन के ये ही दो विषय हैं: बाह्य प्रकृति तया आन्तरिक प्रकृति । वैसे तो ये दोनों विषय परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, पर साधारण मनुष्य यही सोचता है कि बाह्य प्रकृति पूर्णतया आन्तरिक प्रकृति—विचार-जगत् द्वारा ही निर्मित हुई है। संसार के अधिकांश दर्शन, खासकर पाश्चात्य दर्शन, ऐसा मानते हैं कि ये दोनों-जड़ और चेतन (मन)-विरोधी तत्त्व हैं। किन्तु अन्ततः यह देखा जाता है कि ये दोनों तत्त्व —परस्पर आकृष्ट होकर एक दूसरे में समाहित हो जाते तथा संघटित होकर एक ही अनंत सत्ता का निर्माण करते हैं। मेरे इस विक्लेषण का यह क़तई अर्थ नहीं कि मैं इन दोनों दृष्टियों में से एक को उच्च और दूसरी को निम्न बताना चाहता हैं। मेरा मतलब यह कदापि नहीं है कि जो लोग बाह्य प्रकृति के माध्यम से सत्य का संघान कर रहे हैं, वे ग़लत रास्ते पर हैं; अथवा, जो आन्तरिक प्रकृति के माध्यम से ही सत्य को पाना चाहते हैं, वे अपेक्षाकृत उच्चतर कोटि के हैं। ये तो सत्य के साधन की दो विधियाँ हैं। दोनों ही को जीवित रहना है, दोनों ही का अध्ययन करना चाहिए और अन्त में यह देखा जायगा कि दोनों एक में मिल जाती हैं। हम देखेंगे कि न ती शरीर मन का विरोधी है, न मन शरीर का, यद्यपि ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, जो सोचते हैं कि यह शरीर तो कुछ नहीं है। प्राचीन काल में हर देश में कुछ लोग ऐसे मिलते थे, जो इस शरीर को मात्र रोग-व्याधि और पाप का आगार अथवा ऐसा ही कुछ मानते थे। खैर, बाद में यह अनुभव किया गया, जैसा कि वेदों में उल्लिखित है, कि शरीर मन में तथा मन शरीर में विलीन हो जाता है।

तुमको सभी वैदों में समान रूप से उपदिष्ट वचन अवश्य याद होगा, 'जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जानने से हमें संसार भर की सम्पूर्ण मिट्टी का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार वह कौन सी वस्तु है, जिसे जानकर हमें सम्पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जायगा?' वस्तुतः सम्पूर्ण मानव ज्ञान का यही आशय है। यह उस एकत्व की खोज है, जिसकी ओर हुम सभी अग्रसर हो रहे हैं। हमारे सभी कार्य —चाहे वे अत्यन्त भौतिक हों, चाहे वे स्थूलतम और सूक्ष्मतम हों, चाहे वे उच्चतम या एक ही परम आध्यात्मिक—समानरूपेण आदर्श की ओर उन्मुख हैं—वह है, एकत्व की प्राप्ति। मनुष्य पहले अकेला रहता है। फिर वह विवाह करता है। ऊपर से देखने में भले ही इसमें उसका स्वार्थ झलके, पर इसके मूल में एक ही भावना-प्रेरक शक्ति है-ऐक्य की प्राप्ति। उसके सन्तानें हैं, मित्र हैं, वह देशप्रेमी है, विश्वप्रेमी है और सम्पूर्ण विश्वप्रेम में उसकी परिसमाप्ति होती है। मानो कोई अदम्य शक्ति है, जो हमें पूर्णता की उस स्थिति में जाने के लिए वाध्य करती है, जिसमें हम अपने तुच्छ व्यक्तित्व को समाप्त कर अधिकाधिक उदार वन जाते हैं। यही वह व्येय है, जिसकी ओर सम्पूर्ण विश्व घावमान है। हर परमाणु एक दूसरे से मिलना चाहता है। परमाणु पर परमाणु मिलते जाते हैं और इस तरह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा ग्रहों का निर्माण होता है। फिर

वे भी एक दूसरे की ओर खिंचे जा रहे हैं और अन्ततः हम जानते हैं कि सम्पूर्ण विश्व—भौतिक तथा चेतन—एक अभिन्न सत्ता में परिवर्तित हो जाता है।

जो विधान वृहतु ब्रह्मांड में वड़े पैमाने पर काम कर रहा है, वही विधान सुक्ष्म ब्रह्मांड में भी छोटे पैमाने पर काम कर रहा है। जिस तरह विविधता तथा पुथकता में विश्व का अस्तित्व है, यद्यपि सारी वस्तुएँ एक अभिन्नता और एकता की ओर अग्रसर हो रही हैं, उसी प्रकार अपने इस छोटे जगत् में भी प्रत्येक आत्मा मानो अन्य सभी वस्तुओं से पृथक् सत्ता के रूप में जन्म लेती है। जो प्राणी जितना ही अज्ञानी है, जितना ही अप्रवृद्ध है, वह उतना ही अधिक अपने को विश्व की अन्य वस्तुओं से भिन्न समझता है। जो जितना ही अज्ञानी है, वह उतना ही अधिक सोचता है कि वह मर जायगा अथवा जन्म लेगा। और यह विचार ही विश्व से उसकी पृथकता का द्योतक है। पर हम ऐसा भी देखते हैं कि आदमी जैसे जैसे विकसित होता है और ज्ञान लाभ करता है, वैसे वैसे उसमें नैतिकता का विकास होता है और अपृथकता की भावना का प्रादुर्भाव होता है। चाहे हम समझें अथवा नहीं, पर यह सत्य है कि कोई एक ऐसी सत्ता अवस्य है, जो छिपे रूप में हमें निःस्वार्यता की ओर अग्रसर करती रहती है। और सारी नैतिकता की भित्ति यही है। यही सारे नीतिशास्त्रों का मूल तत्त्व है, चाहे वे किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में अथवा किसी भी उपदेशक द्वारा उपदिष्ट हों। 'तू निःस्वार्थं वन' "मैं नहीं, वरन् 'तू' "—यह भाव ही सारे नीतिशास्त्र की पृष्ठभूमि है। और इसका तात्पर्य है, व्यक्तित्व के अभाव का परिज्ञान—इस भाव का आना कि तुम मेरे अंग हो और मैं तुम्हारा, तुमको चोट लगने से मुझे स्वयं चोट लगेगी और तुम्हारी सहायता करके मैं स्वयं की सहायता करूँगा, जब तक तुम जीवित हो, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। जब तक इस विश्व में एक कीट भी जीवित रहेगा, मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है ? क्योंकि उस कीट के जीवन में भी तो मेरा जीवन है! साथ ही यह भाव यह भी सिखाता है कि हम अपने किसी भी सहजीवी प्राणी की सहायता किये विना नहीं रह सकते, क्योंकि उसके हित में ही हमारा भी हित सन्निहित है।

यही वेदान्त तथा अन्य सभी धर्मो का सार-तत्त्व है। तुम जानते हो कि धर्मो की साधारणतः तीन अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था है दर्शन की, सार-तत्त्व की, मूलभूत सिद्धान्त की। इन सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति पुराणों में होती है—ये पुराण महात्माओं तथा महापुरुषों, देवों अथवा दैवी आत्माओं से सम्बद्ध हो सकते हैं—और इन सारे पुराणों में शक्ति की भावना अन्तिनिहत रहती है। निम्न कोटि के पुराणों में—जैसे आदिम काल के पुराणों में—इस शक्ति की अभिव्यक्ति

शारीरिक शक्ति के रूप में होती थी, उनके नायक महान् शक्तिशाली तथा दैत्या-कार होते थे। एक ही कथा-नायक सम्पूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर लेता था। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है, वैसे वैसे वह शक्ति की अभि-व्यक्ति शारीरिक स्तर से उच्चतर स्तर पर देखना चाहता है और इसलिए मनष्य के आदर्श नायक भी उच्च स्तर के होते जाते हैं। उच्च कोटि के पुराणों के नायक महान् नैतिक पुष्प हैं। उनकी शक्ति का प्रस्फुटन नैतिकता और पवित्रता के ही रूप में होता है। वे स्वयं समर्थ हैं, अकेले ही अनैतिकता और स्वार्य के उठते ज्वार को पीछे ढकेल देने की क्षमता होती है उनमें। धर्म की तीसरी अवस्या है प्रतीक, जिसे तुम कर्मकांड और बाह्याचार कहते हो। पुराणों और आदर्य पुष्पों के जीवन भी कुछ लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इससे भी निम्न कोटि के लोग होते हैं, जो बच्चों की माँति खिलीने के माध्यम से ही धर्म को समझ सकते हैं। और इस तरह ऐसे प्रतीकों का विकास हुआ, जिन्हें वे विधिष्ट उदाहरण के रूप में इस तरह देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह ठोस पदार्य हो।

इस तरह तुमने देखा कि हर धर्म में तीन अवस्थाएँ होती हैं: दर्शन, पुराण तया कर्मकांड। सीभाग्य से भारतवर्ष में वेदान्त धर्म में इन तीनों अवस्थाओं का विभाजन अत्यन्त स्पष्ट ढंग से हुआ है। अन्य धर्मों में सिद्धान्त तथा पुराण इस तरह मिले-जुले हैं कि उन्हें अलग अलग करके समझना अत्यन्त दुष्कर है। पुराण इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे सिद्धान्तों को निगल जाते हैं और धताब्दियों के परचात् ये सिद्धान्त ओझल हीं हो जाते है। उनकी व्याख्या और उनके उदाहरण ही सिद्धान्तों को निगल जाते हैं और धताब्दियों के परचात् ये सिद्धान्त ओझल हीं हो जाते हैं। उनकी व्याख्या तथा उदाहरण—आदर्ध पृथ्पों के जीवन—ही देखते रह जाते हैं, जब कि उनके मूलभूत सिद्धान्त प्रायः तिरोहित हो जाते हैं। यह बात इस हद तक पहुँच जाती है कि अगर आज कोई ईसा मसीह के जीवन से अलग ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को चर्चा करे, तो लोग उस पर आक्रमण करेंग, उने गलत समर्लेग तथा मानेंगे कि वह ईमाई धर्म का खण्डन कर रहा है। इसी तरह अगर कोई इस्लाम के निद्धान्तों को चर्चा करें, तो मुगलमान लोग ठीक उसी तरह बुरा मानेंग। कारण यह है कि इन धर्मों में मूर्त विचारों ने—महापुर्पों तथा पैगम्बरों की जीवनियों ने मीलिक मिद्धान्तों को पूर्णतः आच्छादित कर लिया है।

वेदान्त के साथ वड़ी मुविधा यह है कि वह किसी एक व्यक्ति पर क्षाधारित नहीं है और इमिलिए स्वभावतः ही ईसाई, इस्लाम अववा बौद धर्म की मीति इसके मौलिक विद्वान्तों को विचारकों की दीवनियों ने निगल या देक नहीं रसा है। वेदान्त में निद्यान्त ही जीवित है और पैग्रम्बरों के जीवन मानो वेदान्त है लिए

अज्ञात हैं और गौण हैं। उपनिषदों में किसी खासपैग़म्बर की चर्चा नहीं है, प्रत्युत अनेक स्त्री एवं पुरुष पैग़म्बरों की चर्चा है। प्राचीन हिब्रू लोगों में भी ये विचार थे अवश्य, पर हम देखते हैं कि हिबू साहित्य का अधिकांश मूसा ही अधिकृत किये हुए हैं । मेरा मतलव यह कदापि नहीं कि इन पैग़म्बरों को किसी राप्ट्र की धार्मिक चेतना पर छा जाना बुरा है, परन्तु यदि मौलिक सिद्धान्त सर्वथा ओझल हो जायँ, तो अवश्य ही यह हानिकारक है। जहाँ तक सिद्धान्तों की वात है, हम काफ़ी दूर तक सहमत हो सकते हैं, पर व्यक्तियों के बारे में भी सहमत हों, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्तियों का प्रभाव हमारे संवेगों पर पड़ता है, पर सिद्धान्त हमें इससे जच्चतर स्तर पर प्रभावित करते हैं—वे हमारी सुस्थिर विचार-शक्ति को प्रभा-वित करते हैं। अन्ततोगत्वा सिद्धान्तों की ही विजय होगी, क्योंकि मनुष्य का मनुष्यत्व इसीमें है। संवेग तो अनेक बार हमें पशुओं की श्रेणी तक खींचकर ले आते हैं। संवेगों का सम्बन्ध वृद्धि से अधिक इन्द्रियों से है। और इसलिए सिद्धान्त जब पूर्णतः तिरोहित हो जाते है और संवेगों का ही वोल-वाला रह जाता है, तव धर्म का अधःपतन धर्मान्धता तथा साम्प्रदायिक कट्टरता के रूप में होता है। वैसी स्थिति में वे राजनीतिक दलवन्दियाँ ही रह जाते हैं। अज्ञान के गहनतम अन्धकार में पड़े राष्ट्र अभिभूत हो जाते हैं और इन धार्मिक विचारों के नाम पर हजारों अपने बन्ध-बान्धवों की गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि यद्यपि ये महापूरुष तथा पैगम्बर मानवता के कल्याण के महान् प्रेरक है, फिर भी इनका जीवन तव अत्यन्त अहितकर सावित होता है, जव ये अपने जीवन के भाधारभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल जन-समुदाय को ले चलने लगते है। इससे धर्माधता का सूत्रपात हुआ है तथा संसार रक्त से आप्लावित होता रहा है। वैदान्त ऐसी कठिनाइयों से परे है, क्योंकि इसका कोई एक विशेष पैगम्बर नहीं। इसके कितने ही द्रष्टा रहे हैं, जिन्हें ऋषि कहा जाता है। ये द्रष्टा इसलिए कहे जाते हैं कि इन्होंने सत्य अर्थात् मंत्रों का वस्तुतः दर्शन किया था।

मंत्र शब्द का अर्थ है, 'सुविचारित', जिसका चिन्तन किया गया है और ऋषि इन विचारों का द्रष्टा होता है। इस तरह ये मंत्र किन्हीं विशेष व्यक्तियों की सम्पत्ति नहीं हैं। चाहे कोई कितना भी महान् हो, पर उसका इन पर एकाधि-पत्य नहीं हो सकता। और न तो ये विचार बुद्ध और ईसा जैसे महापुरुपों की ही एकमात्र सम्पत्ति हो सकते हैं। ये विचार तो निम्न से निम्न प्राणी के भी उतने ही हैं, जितने बुद्ध के; नन्हें से नन्हें कीटाणु का भी इन पर उतना ही आधिपत्य है, जितना ईसा का। कारण, ये सिद्धान्त तो सार्वभीम हैं। कभी इनकी रचना नहीं होती। ये तो सदैव ही रहे हैं और सदैव रहेगे। ये अस्पष्ट हैं—आज विज्ञान

जिन नियमों को वताता है, उनसे इनकी रचना की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रकृति में शाश्वत रूप से ये विद्यमान है। वे आच्छन्न रहते हैं और फिर अनाच्छन्न— आविष्कृत-हो जाते हैं। यदि न्यूटन का जन्म न भी होता, तो भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त रहता ही, और अपनी स्वाभाविक गति से काम करता ही जाता। हाँ, न्यूटन की प्रतिभा ने अवश्य इसको सूत्रवद्ध किया, उसका आविष्कार किया, और चेतना में लाकर उसे मनुष्य जाति की चेतना का एक अंग वना दिया। ठीक ऐसी ही बात इन घार्मिक सिद्धान्तों --- महान् आघ्यात्मिक सत्यों --- के सम्बन्ध में भी है। ये शास्वत रूप से काम करते आ रहे हैं। अगर वेद, वाइविल तथा क़ुरान न भी होते, अगर ऋषि तथा पैग़म्बर न भी पैदा हुए होते, तो भी ये नियम रहते ही। यही होता कि कुछ काल के लिए ये अनाविष्कृत रहते। पर धीरे घीरे ये मानव जाति की उन्नति के लिए, मानव प्रकृति के विकास के लिए काम करते ही जाते। पैगम्बर तथा ऋषि वे होते हैं, जो इन नियमों का आविष्कार करते हैं-आघ्यात्मिक क्षेत्र में ये पैग़म्बर आविष्कारक ही तो हैं। जैसे न्यूटन और गैली-लियो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पैग़म्बर है, वैसे ही ये आव्यात्मिक क्षेत्र में। और ये लोग इन आविष्कृत नियमों पर अपना एकाधिपत्य नहीं सावित कर सकते, ये तो प्रकृति मात्र की सार्वजनिक सम्पत्ति हैं।

जैसा कि हिन्दू लोग मानते हैं, वेद शाश्वत हैं। अव हम समझने लगे हैं कि उनके शाश्वत कहने का तात्पर्य क्या है। ज़ाश्वत का तात्पर्य है कि इन नियमों का न तो आदि है, न अन्त, जैसे प्रकृति का न आदि है, न अन्त। एक पृथ्वी के वाद दूसरी पृथ्वी, एक मंडल के वाद दूसरा मंडल वनेगा और कुछ समय तक चलकर पुनः विघटित होकर प्रलय में समाहित हो जायगा; किन्तु विश्व ज्यों का त्यों वना ही रहेगा। कोटि कोटि मंडल वनते हैं और करोड़ों विनष्ट होते हैं, पर विश्व ज्यों का त्यों वना रहता है। किसी खास ग्रह के संदर्भ में काल के आदि अथवा अन्त के विपय में कुछ कहा जा सकता है। पर जहाँ तक विश्व का प्रश्न है, काल का कुछ भी अर्थ नहीं है। ठीक यही वात भौतिक, मानसिक तथा आव्यात्मिक सिद्धान्तों के वारे में भी है। उनका न आदि है, न अन्त। अपेक्षाकृत हाल ही में तो अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष पहले मनुष्य ने इन्हें प्रकाश में लाने की कोशिश शुरू की। अभी तो अनन्त राशि हमारे सामने पड़ी है। इसलिए वेदों से एक महान् शिक्षा जो हमें मिलती है, वह यह है कि अभी वर्म का तो आरम्भ ही हुआ है। आच्यात्मिक सत्य का अनन्त समुद्र हमारे सामने पड़ा है, जिसका हमें आविष्कार करना है तथा जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। दुनिया ने पैग़म्बरों को देखा है, पर उसे अभी और भी हजारों-करोड़ों पैगम्वरों को देखना है।

प्राचीन काल में हर समाज में अनेक पैगम्बर हुआ करते थे; अब ऐसा समय आयेगा कि दुनिया के हर शहर की हर गली में पैगम्बर घूमेंगे। प्राचीन काल में समाज के कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार खास खास व्यक्ति ही पैगम्बर माने जा सकते थे। अब तो ऐसा समय आनेवाला है, जब समझा जाने लगेगा कि धार्मिक होना मात्र ही पैगम्बर होना है और जब तक कोई धार्मिक नहीं होता, तब तक वह पैगम्बर नहीं बन सकता। तब हम लोग समझेंगे कि कतिपय विचारों को समझ लेना तथा उन्हें अभिव्यक्त करना ही धार्मिकता का रहस्य नहीं है, वरन् जैसा कि वेद कहते हैं, आध्यात्मिक तत्त्वों की अनुभूति करनी होगी तथा और भी उच्च और अनाविष्कृत तथ्यों का सन्धान करना होगा, उन्हें समाज के लिए सुलभ करना होगा। धर्माध्ययन ऐसे विचारकों के निर्माण की कुञ्जी है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को पैगम्बर बनाने के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र होना चाहिए। सम्पूर्ण विश्व को पैगम्बरों से भर देना होगा; क्योंकि जब तक कोई पैगम्बर नहीं वनता, तब तक तो धर्म उसके लिए तुच्छ और महज मजाक का विषय रहेगा। जिस अर्थ में हम दीवाल को देखते हैं, उसकी अपेक्षा हजार गुने प्रखर रूप में हमें धर्म को देखना, उसे अनुभव करना होगा।

किन्तु धर्म की विभिन्न अभिव्यक्तियों के मूल में एक ही तत्त्व है। और उस तत्त्व को हमारे लिए बहुत पहले निश्चित किया जा चुका है। हर विज्ञान उस विन्दु पर आकर रक जाता है, जहाँ उसे किसी इकाई का पता चल जाता है। उस अन्तिम इकाई के ज्ञान के वाद उस विज्ञान को और भी नूतन सिद्धान्तों के आविष्कार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धार्मिक क्षेत्र में उस मौलिक इकाई का ज्ञान तो बहुत पहले हो चुका है। अब धर्मों के समक्ष जो काम है, वह है उस इकाई की विभिन्न अभिव्यक्तियों का पता लगाना । उदाहरण के लिए हम किसी भी विज्ञान को लें, मान लो, रसायनशास्त्र को। मान लो कि ऐसे तत्त्व का पता चल जाय, जिससे सभी तत्त्वों का निर्माण हुआ है। तव तो रसायन-शास्त्र अपने चरम विकास पर पहुँच जायगा और उसके सामने वस इतना ही काम शेष रह जायगा कि वह देखे कि उस मौलिक तत्त्व की कितनी अभिव्यक्तियाँ हैं और जीवन में उनका क्या उपयोग है। ठीक यही बात धर्म के मामले में भी है। युगों पूर्व धर्मों के विराट् मौलिक तत्त्वों का पता चल गया, उसके क्षेत्र तथा उसकी योजना का ज्ञान प्राप्त हो गया। यह सव तभी हो गया, जब मनुष्य ने वेदों में उल्लिखित तथाकथित 'अन्तिम शब्द'—सोऽहम्—को पा लिया अर्थात् इस सत्य को समझ लिया कि जड़-चेतनमय विश्व में एक ही सत्ता व्याप्त है, चाहे उसे आप 'गाँड' कहें अथवा ब्रह्म, अल्लाह कहें अथवा जिहोवा। मनुष्य इस सत्य की अनुभूति के आगे नहीं जा सकता। सौभाग्य से हमारे लिए इस सिखान्त का आविष्कार पहले ही हो चुका है और हमारे लिए वस इतना ही शेप है कि इसका अपने जीवन में उपयोग करें। हमें वह काम करना है, जिससे प्रत्येक मनप्य प्रष्टा वन जाय। सचमुच हमारे सामने एक महान् कार्य है।

पहले जमाने में लोगों को यह पता ही नहीं था कि पैगम्बर का मतलव क्या होता है। वे सोचते थे कि संयोग ही से कोई व्यक्ति दैवी कृपा अथवा असावारण प्रतिभा का भागी बनता है और उसके वल पर उत्कृप्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आज तो हम यह सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस उत्कृप्ट ज्ञान को प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है; इस विश्व में मात्र संयोग से फुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं कि संयोग से उसने अमुक चीज प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति वस्तुतः युगों से उसकी प्राप्त के लिए सतत प्रयत्न करता रहा है। इस तरह सारी समस्या का रूप यह हो जाता है: 'क्या हम सचमुच पैग़म्बर वनना चाहते हैं?' अगर हाँ, तो हम वनकर रहेंगे।

इस तरह पैगम्बर वनाने का महान् कार्य हमारे सम्मुख पड़ा है। सभी महत्त्वपूर्ण धर्म जाने-अनजाने इसी उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, अपवादस्वरूप कुछ ऐसे धर्म अवश्य मिल जायेंगे, जो मानते हैं कि आध्यात्मिकता का प्रत्यक्षीकरण इस जन्म में सम्भव नहीं है। वे मानते हैं कि मनुष्य मरेगा और इतर जन्म में कभी उसे आध्यात्मिक तत्त्वों के दर्शन होंगे; और तभी उसे उन सत्यों की प्रत्यक्षानुभूति होगी, जिनमें वह अभी केवल विश्वास करता है। किन्तु ऐसा माननेवालों से वेदान्त पूछेगा कि तब तुम कैसे जानते हो कि आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज है भी? तब उनको यही उत्तर देना पड़ेगा कि ऐसे असायारण पुरुप सदा होते रहे हैं, जिन्हें इसी जन्म में ही सावारणतः अज्ञात और अज्ञेय माने जानेवाले सत्यों की झलक मिली है।

किन्तु इसमें एक किटनाई है। यदि ये द्रष्टा लोग कुछ विचित्र प्रकार के व्यक्ति थे, और उन्हें इस प्रकार की शक्ति संयोग से प्राप्त हो गयी थी, तो हमें उनकी वातों में विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी संयोग-जिनत वस्तु में विश्वास करना पाप होगा, क्योंकि हम उस वस्तु को साधारणतः जान तो सकते नहीं। आखिर ज्ञान का अर्थ क्या है? अपचादिता का विनाग! मान लो, कोई लड़का किसी गली अथवा ऐने स्थान में जाता है, जहां जंगली पशुओं को रखा गया हो और वहां वह एक विचित्र रूपवाले पशु को देखता है। उसे नहीं पता कि वह क्या है। वाद में वह किसी ऐसे देश में जाता है, जहां उमे उन तरह के सैंकड़ों पशु दिसायी पड़ते हैं और तब वह समझ जाता है कि पहलेबाला

पशु किस जाति का प्राणी है। अनुभूत तथ्यों में किसी सिद्धान्त का दर्शन ही जान है। अपवाद का भाव अज्ञान का द्योतक है। जब ज्ञात सिद्धान्त से परे एक या कुछ ऐसे उदाहरण मिलें, जो उस सिद्धान्त से मेल न खाते हों, तो मानना चाहिए कि उनके विषय में हम अन्धकार में हैं। अब अगर वे इक्के-दुक्के पैगम्बर, जैसा लोग कहते हैं, असाधारण पुरुष थे और केवल उन्हें ही परम तत्त्वों की झलक पाने का अधिकार प्राप्त था, अन्य किसीको नहीं, तब हमें उनमें विश्वास नहीं करना चाहिए; क्योंकि वे किसी सर्वसाधारण सिद्धान्त से असंबद्ध अपवादी दृष्टांत हैं। हम तभी उनमें विश्वास कर सकते हैं, जब स्वयं वैसे पैगम्बर हो जायें।

अखवारों में निकलनेवाले समुद्री साँपों सम्वन्धी मजाक़ों से तुम सभी परिचित होंगे। आखिर ऐसे मजाक़ क्यों किये जाते हैं? इसलिए कि कुछ लोग समय समय पर आकर सामुद्रिक सर्प की कहानियाँ कह जाते है, जब कि दूसरे लोग उस सर्प को कभी देखते नहीं हैं। चूँकि इनका कोई विशिष्ट सिद्धान्त नहीं है, इसलिए दुनिया इनमें विश्वास नहीं करती। अगर कोई आदमी आकर हमसे कहने लगे कि अमुक पैग़म्बर हवा में अन्तर्धान होकर चले गये, तो हमें इतना तो अधिकार होगा ही कि इन चीजों को प्रत्यक्ष देख सकें। मैं उस व्यक्ति से पूछूँगा, "क्या तुम्हारे पिता और पितामह ने भी इस बात को देखा था?" जवाब मिलेगा, "नहीं। पर पाँच हजार वर्ष पूर्व ऐसी घटना हुई थी। और अगर मैं इसमें विश्वास नहीं करूँ, तो मुझे शाश्वत ज्वाला में जलना पड़ेगा!"

कैसा घोर अंधविश्वास है! इसका परिणाम है, मनुष्य का देवत्व से पशुत्व की ओर पतन। अगर हमें यों ही विश्वास कर लेना होता, तो बुद्धि किसलिए मिली? वुद्धि के विपरीत विश्वास करना क्या महान् कलंक की बात नहीं है? ईश्वर ने जो शक्ति हमें दी है, उसका उपयोग न करने का हमारा क्या अधिकार है? मुझे विश्वास है कि ईश्वर उस व्यक्ति को तो क्षमा कर दे सकता है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और आस्था नहीं रखता, किन्तु वह उसे नहीं क्षमा करेगा, जो उसकी दी हुई शक्ति का उपयोग किये विना ही विश्वास कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभावतः पाश्चिकता की ओर पतन होता है। उसकी ज्ञानेन्द्रियों का हास होता और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें तर्क अवश्य करना चाहिए, और जब ये पंगम्बर और महापुरुष, जिनकी चर्चा सभी देशों की प्राचीन पुस्तकों में है, तर्क की कसौटी पर खरे उतरें, तभी इनमें विश्वास किया जाना चाहिए, जव हम अपने वीच ऐसे पंगम्बरों को देख लेंगे, तब अनायास ही हम उनमें विश्वास करने लगेंगे। तव हम समझ जायँगे कि वे पंगम्बर विलक्षण पुरुप नहीं थे, प्रत्युत एक विशिष्ट तत्त्व की साकार प्रतिमा थे। उनके जीवन के माध्यम से इन तत्त्वों ने अपने को अभिन्यवत किया था, और अगर हम भी उन्हें अपने जीवन में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए साधना करनी होगी। जब हम स्वयं पैगम्बर बन जायँगे, तो स्वतः उनमें हमारा विश्वास जम जायगा। वे धर्मगुरु तो दैवी तथ्यों के द्रष्टा थे। वे इन्द्रियातीत तथ्यों की झाँकी पा सकते थे। किन्तु इन बातों में हमारा विश्वास तभी हो सकेगा, जब हम स्वयं भी बैसा कर सकेंगे; अन्यथा नहीं।

वेदान्त का यही एकमात्र सिद्धान्त है। वह मानता है कि धर्म तो वर्तमान में ही अनुभूत होनेवाला विषय है, क्योंकि उसके अनुसार यह जन्म और वह जन्म, जन्म और मरण, इहलोक और परलोक, ये सारी वार्ते अन्यविश्वास तथा पूर्व धारणाओं पर आधारित है। काल के प्रवाह में कभी विराम नहीं होता, हाँ, अपनी घारणाओं से हम भले ही उसमें विराम मान लें। चाहे दस बजा हो या वारह, काल में कोई अन्तर तो नहीं पड़ता! हाँ, प्रकृति में कुछ परिवर्तन भले ही दीख पड़ते हैं। समय का प्रवाह तो अविच्छित्र रूप से सतत जारी रहता है। तब फिर इस जन्म और उस जन्म का क्या अभिप्राय है ? यह तो केवल समय का प्रश्न है और जो काम पिछले समय में न किया जा सका हो, उसे गति को तीव्रतर करके अव पूरा किया जा सकता है। इस तरह वेदान्त का कहना है कि धर्म की अनुभूति तो यही हो सकती है। और तुम्हारे धार्मिक होने का अर्थ है कि तुम किसी धर्म की शरण में गये विना ही आरम्भ करो और अपनी साधना से ही धर्म की अनुभूति करो। जब तुम ऐसा कर सकोगे, तभी तुम्हारा कोई धर्म होगा। उसके पहले तुम नास्तिक ही नहीं—विल्क उससे भी बुरे हो—क्योंकि जो नास्तिक है, यह कम से कम सच्चा तो है, वह कहता है, "मुझे इन सारी चीजों का कोई भान नहीं, जब कि दूसरे लोग भान न रखते हुए भी संसार भर में ढिंढोरा पीटते चलते हैं, हम लोग धार्मिक आदमी हैं।" उनका धर्म क्या है, यह कोई नहीं जानता। उन लोगों ने तो जैसे कुछ दादी की कहानियों को रट लिया है और पण्डे-पुरोहितों ने उनसे उनमें विश्वास करने के लिए कह दिया है, बस। अगर कोई उनमें विश्वास नहीं करता, तो उसे तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं। ऐसे ही तो सारी चीजें दनिया में चल रही है।

धर्म का साक्षात्कार ही एकमात्र मार्ग है। हममें से प्रत्येक को स्वयं साक्षा-त्कार करना चाहिए। आखिर संसार की इन बाइबिलों, इन धर्मग्रन्थों की क्या उपयोगिता है? ये उतने ही उपयोगी है, जितने किसी देश के मानचित्र। यहाँ आने के पहले मैंने इंग्लैण्ड का मानचित्र सैकड़ों बार देखा था और इस देश के सम्बन्ध में एक धारणा बनाने में उनसे काफ़ी सहायता मिली थी। फिर भी जब मैं यहाँ आया, तो लगा कि मानचित्र और असली देश में कितना फ़र्क है! ठीक ऐसा ही अन्तर धार्मिक ग्रन्थों तथा धार्मिक अनुभव में भी है। ये पुस्तकें मात्र मानचित्र हैं। ये अतीत के उन महापुरुषों के अनुभवों के भाण्डार है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसे अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें भी साहस और प्रयत्न करना चाहिए और अगर हम उनसे ऊपर न उठ सकें, तो कम से कम अपनी साधना से उनके बराबर तो पहुँच ही जायाँ।

वेदान्त का पहला सिद्धान्त यही है कि आत्मज्ञान ही धर्म है और जिसे उसकी उपलब्धि हो चुकी है, वही घामिक है। जब तक इसकी सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से कदापि अच्छा नहीं, जो कहता है, "मैं कुछ नहीं जानता"; बल्कि वह उससे भी गया-गुजरा है; क्योंकि जब कोई यह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो उतनी दूर तक वह ईमानदार तो है। आत्मज्ञान के मार्ग में फिर हमें इन धर्मग्रन्थों से अत्यन्त सहायता मिलती है। वे न केवल मार्ग-प्रदर्शन करते हैं, अपितु सम्यक् निर्देशन तथा अभ्यास कराने में भी सहायक होते हैं। कारण, हर विज्ञान में अनुसन्धान का अपना एक तरीक़ा होता है। दुनिया में तुमको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, जो कहते फिरते हैं, "मैं धार्मिक वनना चाहता था, सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, पर वैसा न कर सका; इसलिए मैं अब किसी चीज़ में विश्वास नहीं करता।" शिक्षित छोगों में भी ऐसा कहने-वाले लोग मिलेंगे ही। अनेक लोग कहेंगे, "मैंने आजीवन धार्मिक बनने का प्रयास किया, पर इसमें कुछ नहीं रखा है।" दूसरी ओर तुम यह दृश्य भी पाओगे: मान लो, कोई रसायनशास्त्री है, जिससे तुम कहते हो, "मैं जीवन भर रसायन-शास्त्री वनने का प्रयास करता रहा और देखा कि उसमें कुछ नहीं रखा है। इस-लिए मैं रसायनशास्त्र में विश्वास नहीं करता।" वह तुरन्त तुमसे पूछेगा— "तुमने कव इसके लिए प्रयास किया?" तुम कहोगे, मैं नित्य ही सोने के पहले कहता रहा—ओ रसायनशास्त्र, मेरे पास आ जाओ! और वह कभी न आया। तुम्हारे प्रयास ही कुछ इसी ढंग के रहे। वह रसायनशास्त्री तुम पर हँसेगा और कहेगा— "भई, तरीक़ा यह नहीं है। क्यों न तुमने किसी प्रयोगशाला में जाकर रसायनों से कभी अपने हाथ को जलाया ? उससे तुम कुछ सीख गये होते।" क्या धर्म के क्षेत्र में भी तुम ऐसा ही प्रयत्न करते हो ? हर विज्ञान में सीखने का एक विशिष्ट तरीक़ा होता है, और घर्म के साथ भी यही वात है। इसके भी अपने विशिष्ट ढंग हैं। और इस मामले में विश्व के प्रत्येक सिद्ध पैगम्बर से हम कुछ सीख सकते हैं। वे हमें उस तरीक़े को सिखा सकते हैं, जिससे हम धार्मिक तथ्यों

का सन्धान कर सकते हैं। उन्होंने जीवन भर संघर्ष करके मन की सुसंस्कृत करने के कुछ उपायों का अनुसन्धान किया है और ऐसी मानसिक स्थितियों का पता लगाया है, जिनमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रत्यक्षीकरण सम्भव है। इन्हीं स्थितियों में अपने को लाकर उन्होंने धार्मिक तथ्यों का अनुभव किया था। धार्मिक वनने के लिए, धर्म का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए तथा पैग्रम्बर बनने के लिए हमें इन उपायों को अपनाकर साधना करनी पड़ेगी। और वैसा करने पर भी अगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, तब हमें यह कहने का अधिकार होगा कि धर्म में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मैंने प्रयास करके देखा है कि कुछ हाथ नहीं आता।

सभी धर्मों का यह व्यावहारिक पक्ष है। संसार के हर धर्मग्रन्थ में तुम इसे पाओगे। वहाँ केवल सिद्धान्त की ही चर्चा नही रहती, विल्क सन्तों के जीवन-चरित के माध्यम से साधना का भी वर्णन रहता है। अगर वे स्पष्टरूपेण कुछ विशिष्ट नियमों का जिक नहीं भी करते, तो भी महात्माओं की जीविनयों में कुछ विशिष्ट नियमों का निर्वाह तो देखा ही जाता है। इन नियमों के पालन से ही वे अपने को जनसाधारण से विशिष्ट कर लेते हैं और इसीसे वे उच्च सिद्धियाँ प्राप्त करते तथा ब्रह्म का दर्शन करते हैं। अगर हम भी ऐसे दर्शन की अनुभूति चाहते हैं, तो हमें भी वैसी साधना करनी पड़ेगी। साधना ही हमें ऊपर उठायेगी। इसलिए वेदान्त के सामने यही योजना है: पहला सिद्धान्तों का निरूपण, लक्ष्य का सन्धान तथा वैसी साधना की शिक्षा, जिससे लक्ष्य की सिद्धि हो सके, धर्म का ज्ञान हो सके, उसकी वास्तविक अनुभूति हो सके।

फिर, साधना कई प्रकार की हो सकती है। चूंकि हमारे स्वभाव भिन्न तरह के हैं, इसलिए शायद ही कोई एक साधना दो व्यक्तियों के लिए सम्यक् उपयोगी सिद्ध होगी। हममें से प्रत्येक की अपनी अपनी विलक्षण मनोवृत्ति होती है, अतः साधनाएँ भी भिन्न भिन्न तरह की होंगी ही। कुछ लोग भावुक होते हैं, तो कुछ लोग चिन्तनशील; फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो धार्मिक संस्कारों से ही चिपके रहते हैं, मानो उन्हें ठोस वातें ही पसन्द आती हैं। पर तुमको ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा, जो धार्मिक संस्कार अथवा औपचारिकता पर ध्यान नहीं देता, मानो उसके लिए उनका कोई अर्थ नहीं। फिर, ऐसा भी व्यक्ति मिलता है, जो अपने बदन पर तावीजों का बोझ लादे फिरता है, क्योंकि उन प्रतीकों में उसका अटूट विश्वास रहता है। जो व्यक्ति मावुक है, वह सर्वत्र अपनी दानशीलता प्रदीवत करता चलता है; वह रोता है, प्यार करता है, आदि आदि। ये विभिन्न स्वभाव-वाले व्यक्ति एक ही प्रकार की साधना नहीं कर सकते। अगर परम तत्व को पाने के लिए एक ही प्रकार की साधना होती, तो निस्सन्देह उन सभी व्यक्तियाँ की मृत्यु हो जाती, जो उस साघना के अनुकूल नहीं वने हैं। अतः साधना की विभिन्न विधियों का अनुसन्धान किया गया है। वेदान्त इस तथ्य को अच्छी तरह समझता है; इसीलिए यह आत्मज्ञान की विभिन्न विधियों को विश्व के समक्ष रखता है। तुम अपनी इच्छा से चाहे जिस किसी भी विधि को अपनाओ। और अगर वह तुम्हारे अनुकुल न सिद्ध हो, तो किसी दूसरी विधि को अपनाओ। इस दिष्ट से देखने पर लगता है कि यह कितने महत्त्व की बात है कि विश्व में अनेक धर्म उपलब्ध हैं, अनेक धर्मगुरु उपलब्ध हैं ! यद्यपि कुछ लोग चाहते जरूर हैं कि संसार भर में एक ही धर्म होता, एक ही धर्मगुरु होते। मुसलमान चाहते है कि सारा विश्व इस्लाम ही होता, ईसाई चाहते हैं कि सारा विश्व ईसाई धर्म ही मानता और बौद्ध चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ही विश्व-धर्म बनता। परन्तु वेदान्त कहता है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को, अगर वह चाहता है, तो अलग रहने दो; सवकी मुलभूत एकता तो वनी ही रहेगी। जितने धर्मगुरु आयेंगे, जितने धर्मग्रन्थ वनेंगे, जितने द्रष्टा आयेंगे, जितनी विधियाँ वनेंगी, विश्व का उतना ही अधिक कल्याण होगा। जिस प्रकार सामाजिक जीवन में जितने अधिक प्रकार की जीव-काएँ रहेंगी, समाज को उतना ही अधिक लाभ होगा, लोगों को जीविका चुनने की उतनी ही अधिक स्वतंत्रता रहेगी, उसी प्रकार दर्शन और धर्म के क्षेत्र में भी वैसी ही बात है। यह कितनी अच्छी बात है कि आज हमारे सामने विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ हैं और लोगों को अपने मनोनुकूल शिक्षा पाने की सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस तरह भौतिक स्तर पर भी अनेक प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धि से हमारी सुविधाएँ बढ़ गयी हैं। क्योंकि अपने मनोनुकूल वस्तु का हम चुनाव कर पाते हैं। ठीक यही बात धर्म के मामले में भी है। ईश्वर की यह सबसे बड़ी कृपा है कि संसार में अनेक धर्मों का सृजन हुआ है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि नित्य ही इनकी और भी विद्धि हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म हो।

वेदान्त इस वात को मानता है और इसीलिए यह एक विशिष्ट सिद्धान्त का उपदेश देते हुए अन्य विविध सिद्धान्तों को भी गान्यता देता है। यह किसी भी सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता, चाहे तुम ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो अथवा हिन्दू हो, तुम चाहे जिस किसी भी धार्मिक उपाख्यान में विश्वास करते हो, तुम चाहे नाजरथ के पंगम्बर को मानते हो अथवा मक्का के अथवा हिन्दुस्तान के अथवा अन्य किसी स्थान के, तुम चाहे स्वयं ही कोई पंगम्बर हो—इन वातों से वेदान्त का कोई विरोध नहीं। यह तो केवल उस सिद्धान्त का उपदेश देता है, जो सारे धर्मों की पृष्ठभूमि है और सारे पंगम्बर तथा संत और द्रष्टा जिसके दण्टान्त-

स्वरूप और अभिव्यक्तिस्वरूप हैं। तुम्हारे पैग्नम्बर चाहे जितने अधिक हों, इसमें कोई आपित्त नहीं। यह तो केवल सिद्धान्त की बात करता है, साधना की विधि तो तुमको चुननी है। तुम चाहे जो भी मार्ग अंगीकार करो, जिस किसी भी धर्मगुरु को मानो, पर इतना घ्यान रखो कि वह मार्ग तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो, क्योंकि तभी तुम्हारा विकास हो सकेगा।

## धर्म एवं विज्ञान

अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। विश्व में, केवल धर्म ही ऐसा विज्ञान है, जिसमें निश्चयत्व का अभाव है, क्योंकि अनुभव पर आश्रित विज्ञान के रूप में उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए, परन्तु कुछ ऐसे लोगों का एक छोटा समूह भी सर्वदा विद्यमान रहता है, जो धर्म की शिक्षा अनुभव के माध्यम से देते हैं, ये लोग रहस्यवादी कहलाते हैं और वे हरेक धर्म में, एक ही वाणी बोलते हैं और एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं, यही धर्म का यथार्थ विज्ञान है। जैसे गणितशास्त्र विश्व के किसी भी भाग में भिन्न भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार रहस्यवाद भी एक दूसरे से विभिन्न नहीं होते, वे सभी एक ही प्रकार के होते हैं तथा उनकी स्थित भी एक ही होती है। उन लोगों का अनुभव भी एक ही है और यही अनुभव धर्म का रूप धारण कर लेता है।

धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म-संघ (संप्रदाय) में, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास करता है। वह अनुभव को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता। परन्तु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरम्भ करता है, पहले उसका अनुभव करता है, और तब अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म-संघ दूसरों के अनुभव को अपनाता है, परन्तु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। धर्मसंघ वाहर से भीतर की ओर जाता है, रहस्यवादी भीतर से वाहर आता है।

धर्म तात्त्विक (आध्यात्मिक) जगत् के सत्यों से उसी प्रकार सम्बन्धित है, जिस प्रकार रसायनशास्त्र वथा दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत् के सत्यों से। रसायनशास्त्र पढ़ने के लिए प्रकृति की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुस्तक अपनी बुद्धि तथा हृदय है। संत लोग प्रायः भौतिक विज्ञान से अनभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे एक भिन्न पुस्तक, अर्थात् आन्तरिक पुस्तक पढ़ा करते हैं, और वैज्ञानिक लोग भी प्रायः धर्म के विषय में अनभिज्ञ ही रहते हैं, क्योंकि वे भी भिन्न पुस्तक अर्थात् वाह्य पुस्तक के पढनेवाले हैं।

सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं, धर्म-विज्ञान की भी हैं। उसकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है, क्योंकि उसकी विषय-सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। मानव-बुद्धि वाह्य जगत् की भाँति समरूप नहीं है। प्रकृतियों की भिन्नता के अनुसार प्रणालियाँ भी भिन्न होनी चाहिए। जिस प्रकार किसी मनुष्य में कोई एक प्रधान होती है—एक देखता अधिक है, दूसरा सुनता अधिक है—उसी प्रकार कोई प्रधान मानसिक संवेदन भी होता है; और उसीके द्वार से होकर मनुष्य को अपने मन तक पहुँचना आवश्यक है। फिर भी, सभी मानसों के अभ्यन्तर में एक प्रकार की एकता विद्यमान रहती है और एक ऐसा भी विज्ञान है, जिसे सभी पर लागू किया जा सकता है। यह धर्मरूपी विज्ञान जीवात्मा के विश्लेपण पर आधारित है। उसका कोई संप्रदाय नहीं है।

धर्म का एक ही स्वरूप सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। सभी धर्म एक सूत्र में पृहे मोतियों के समान हैं। हम लोगों को अन्य सब बातों को अलग रखते हुए सभी में व्यक्तित्व को खोजने की चेप्टा करनी चाहिए। मनुष्य किसी धर्म में जन्म नहीं लेता, उसका धर्म तो उसकी आत्मा में ही सिन्निहित होता है। कोई पद्धति, जिससे व्यक्तिगत विशेपता का नाश होता है, वह अंततोगत्वा विनाधक सिद्ध होती है। हर जीवन में एक धारा प्रवाहित हो रही है, और वही उसे अंत में ईश्वर को प्राप्त करा देगी। हरेक धर्म का लक्ष्य तथा साध्य भगवत्प्राप्ति ही है। सभी शिक्षाओं से बड़ी शिक्षा केवल भगवान् की ही आराधना करने की है। यदि हर मनुष्य अपना आदर्श चुन ले और उसको अपनाये रहे, तो सभी धार्मिक वाद-विवाद मिट जायेंगे।

# भगवत्प्राप्ति ही धर्म है

मनुष्य के द्वारा दिये गये ईश्वर के नामों में सबसे महान् नाम सत्य है। सत्य भगवत्प्राप्ति का फल है; अतः उसे आत्मा के भीतर खोजो। सभी पुस्तकों और औपचारिकताओं से परे हो जाओ और अपनी आत्मा को अपना स्वरूप देखने दो। श्री कृष्ण ने कहा है कि 'पुस्तकों' हमें विक्षिप्त तथा विमूढ़ बनाती हैं। प्रकृति के द्वन्दों से परे हो जाओ। जिस क्षण तुम संप्रदाय, औपचारिकता तथा कर्मकांड को ही सर्वस्व समझ लेते हो, उसी क्षण तुम बन्धन में बंध जाते हो। दूसरों को सहायता देने के लिए इनका उपयोग करो, परन्तु इस बात से सावधान रहो कि ये सब बन्धन न वन जायें। धर्म एक ही है, परन्तु इसकी साधना में अनेकता होनी ही चाहिए। अतएव, सभी अपना अपना धार्मिक संदेश तो दें, परन्तु दूसरे धर्मों में कोई त्रुटि न देखें। यदि प्रकाश का दर्शन चाहते हो, तो औपचारिकता से परे जाना होगा। भगवान् के ज्ञानामृत को खूब छककर पियो। जो मनुष्य यह जान लेता है कि 'मैं वही हूँ', वह चिथड़ों में लिपटे रहने पर भी सुखी रहता है। उस शास्वत तत्त्व में प्रवेश करो और शास्वत शक्ति के साथ वापस आ जाओ। दास सत्य का अन्वेपण करने जाता है और स्वतंत्र होकर लौटता है।

# स्वार्थोनमूलन ही धर्म है

विश्व के अधिकारों का विभाजन कोई नहीं कर सकता। अधिकार के विषय में वात करने का अर्थ है, सीमित होना। यह 'अधिकार' नहीं, परन्तु 'उत्तरदायित्व' है। विश्व में कहीं भी कोई अशुभ हो, उसके लिए प्रत्येक उत्तरदायी है। अपने भाई से कोई अपने को पृथक् नहीं कर सकता। जो कियाएँ विश्व से एकत्व स्थापित करें, वे पुण्य हैं और जो विभेद स्थापित करें, वे पाप है। तुम उस अनंत के ही एक अंश हो। यही तुम्हारा स्वभाव है। अतः तुम अपने भाई के रक्षक हो।

जीवन का प्रथम लक्ष्य है, ज्ञान तथा दूसरा लक्ष्य है सुख । ज्ञान तथा सुख मुक्ति की ओर ले जाते हैं। परन्तु जब तक हर प्राणी (चींटी या कुत्ता भी) मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक कोई भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक सभी सुखी नहीं हो जाते, कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जब तुम किसीको क्षति पहुँ-चाते हो, तो अपने आपको ही क्षति पहुँ-चाते हो, क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई एक ही है। सचमुच में वही योगी है, जो अपने को संपूर्ण विश्व में, और संपूर्ण विश्व को अपने में देखता है। आत्म-प्रतिष्ठापन नहीं, आत्मत्याग हो सर्वोच्च लोक का धर्म है। यह दुनिया इसीलिए इतनी बुरी है, क्योंकि — 'अशुभ का विरोध न करों'—ईसा के इस उपदेश पर चलने का प्रयत्न कभी नहीं किया गया। समस्या का हल निःस्वता से ही हो सकता है। धर्म की उत्पत्ति प्रखर आत्मत्याग से ही होती है। अपने लिए कुछ भी मत चाहो। सब दूसरों के लिए करो। यही भगवान् में निवास, विचरण और उसमें आत्म-समाहिन कहा जाता है।

#### धर्म का प्रमाण

धर्म के विषय में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है: 'यह इतना अवैज्ञानिक क्यों है?' यदि धर्म विज्ञान है, तो अन्य विज्ञानों की तरह यह सुनिश्चित क्यों नहीं है? ईश्वर तथा स्वर्ग इत्यादि में सभी प्रकार के विश्वास केवल कल्पना, केवल अंधश्रद्धा हैं। इन सबके विषय में कोई निश्चित धारणा प्रतीत नहीं होती। धर्मविषयक हमारे विचार सर्वदा वदलते रहते हैं। मन हमेशा प्रवहमान रहता है।

मनुष्य एक अपरिवर्तनशील तत्त्व अर्थात् आत्मा है, या वह सदा वदलता रहने-वाला कोई पदार्थ है? आदि वौद्ध धर्म को छोड़कर, सभी धर्मों की मान्यता है कि मनुष्य एक आत्मा है, अद्वय है, एक अविनाशी एवं अमर तत्त्व है।

आदि वौद्ध धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि मनुष्य परिमाणतः सदा परिवर्तनशील है; उसकी चेतना अकल्पनीय शीझता से होनेवाले परिवर्तनों का प्रायः अनन्त अनुक्रम है। और हरेक परिवर्तन मानो एक दूसरे से असंबद्ध तथा स्वयंनिष्ठ होता है, और इस प्रकार अनुक्रम अथवा कारणता के सिद्धान्त को वे लोग अग्राह्य समझते है।

यदि किसी इकाई का अस्तित्व है, तो वह सत् पदार्थ भी होगा। इकाई सदा अमिश्र होती है। अमिश्र तत्त्व किसी वस्तु का मिश्रण नहीं होता। यह किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं रहता है। यह स्विनिष्ठ तथा अमर तत्त्व है।

आदि वौद्धों की मान्यता है कि हरेक वस्तु असम्बद्ध है; कोई वस्तु इकाई नहीं है; तथा मनुष्य के इकाई (अिमश्र) होने का सिद्धान्त केवल विश्वास मात्र है, जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

अतः महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मनुष्य एक इकाई है, या एक सदा परिवर्तन-शील वस्तु है ?

इस प्रश्न को सिद्ध करने एवं इसका उत्तर देने का एक ही मार्ग है। मन की वृत्तियों को निरुद्ध कर दो, और तव यह वात सिद्ध हो जायगी कि मनुष्य एक इकाई, मौलिक है। सभी परिवर्तन मुझमें है, मेरे वृद्धि-तत्त्व अर्थात् चित्त में हैं। मैं परिवर्तन नहीं हूँ। यदि मैं ऐसा होता, तो उनको रोक नहीं सकता था।

हरेक मनुष्य अपने को और दूसरे को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता है कि यह दुनिया बहुत अच्छी है तथा वह पूर्णरूपेण सुखी है। परन्तु जब वह जीवन

में अपनी प्रेरणाओं के प्रश्न पर जिज्ञासा करने के लिए रुकता है, तो वह यह अनु-भव करता है कि अमुक अमुक वस्तुओं के लिए वह जो संघर्ष करता रहता है, वह इसलिए कि वह ऐसा करने को वाघ्य है। उसे अनिवार्यतः गतिशील होना है। वह रुक नहीं सकता, अतः अपने को यह समझाने का प्रयत्न करता है कि वह सचमुच में इस वस्तु या उस वस्तु को चाहता है। जो मनुष्य अपने को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है कि उसकी जिन्दगी वड़े मज़े में कट रही है, वह बढ़िया शारी-रिक स्वास्थ्यवाला होता है। ऐसा मनुष्य अपनी इच्छाओं को, विना किसी प्रश्न के, तत्काल ही पूरा कर लेता है। वह अपनी उस आंतरिक शक्ति की प्रेरणा से संचालित होता है, जो उसे विना संकल्प के ही कार्य करने के लिए इस तरह प्रेरित करती रहती है कि जैसे वह कार्य इसलिए करता है कि वह उसे करना चाहता है। परन्तु जव उस मनुष्य को प्रकृति की ठोकरें प्रचुर परिमाण में प्राप्त हो लेती हैं, तथा जव उसको काफ़ी चोट और घाव लग लेते हैं, तव वह इन सवका अर्थ जानने के लिए प्रश्न करने लगता है; और जैसे जैसे उसको अधिक पीड़ा मिलती है और वह अधिक विचार करता है, वैसे ही वैसे वह समझने लगता है कि वह अपने नियं-त्रण से परे किसी अन्य शक्ति से संचालित है, और वह कोई कार्य इसलिए करता है कि उसे करने के लिए वह वाघ्य है। तव वह विद्रोह करना शुरू कर देता है और युद्ध का प्रारम्भ हो जाता है।

परन्तु, इन समस्त कष्टों से यदि छुटकारा पाने का रास्ता है, तो वह हमारे अन्दर है, हम सत्य की प्राप्त के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोग निसर्गतः ही यह प्रयत्न करते रहते हैं। मानवात्मा की सृष्टि ही ईश्वर को आच्छादित कर देती है, इसीलिए ईश्वर के आदर्श सम्वन्धी इतनी विभिन्नताएँ हैं। जब यह सृष्टि एक जाती है, तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यह ब्रह्म आत्मा में है, सृष्टि में नहीं। अतः सृष्टि को निरुद्ध करके ही हम ब्रह्म को जान सकते हैं। जब हम अपने विपय में सोचते हैं, तो देह के विपय में सोचते हैं, और जब ईश्वर के विपय में सोचते हैं, तो उसकी भी कल्पना देहधारी के रूप में ही करते हैं। चित्तवृत्तियों का निरोध, जिससे आत्मा प्रकट हो जाय, यही कर्तव्य है। इसकी साधना देह से ही आरम्भ होती है। प्राणायाम शरीर को प्रशिक्षित करता है, तथा उसको समन्वित कर देता है, प्राणायाम का लक्ष्य ध्यान तथा एकाग्रता की प्राप्ति है। यदि तुम एक क्षण के लिए भी पूर्णतया निश्चल हो सको, तो तुम लक्ष्य तक पहुँच गये। इसके बाद भी बुद्धि काम करती रहेगी, परन्तु वह वही पुरानी बुद्धि नहीं रह जायगी। तुम, अपने को उसी रूप में जान लोगे, जो तुम हो—अर्थात् अपनी ययार्थ आत्मा। एक क्षण के लिए अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लो, तब तुम्हारे यथार्थ स्वरूप

२५७ धर्म का प्रमाण

की सत्यता तुम्हारे हृदय में झलक उठेगी; तब मुक्ति हस्तगत हो जाती है और इसके बाद बन्धन नहीं रहता। यह इस सिद्धान्त से प्रमाणित होता है कि काल के एक क्षण को जान लेने से समग्र काल का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि समग्र काल एक क्षण का ही त्वरित अनुक्रमण है। एक पर अधिकार कर लो—एक क्षण को पूर्णतया जान लो—और मुक्ति मिल जायगी।

आदि बौद्धों को छोड़कर, सभी घर्म ईश्वर तथा आत्मा को मानते हैं। अविचीन बौद्ध ईश्वर तथा आत्मा में विश्वास करते हैं। बर्मी, स्यामी, चीनी इत्यादि आदि वौद्ध हैं।

आँर्नेल्ड कृत 'एशिया की ज्योति' (Light of Asia) बौद्ध धर्म की अपेक्षा वेदान्त का प्रतिनिधित्व अधिक करती है।

#### धर्म का सार-तत्त्व

## (अमेरिका में दिये गये एक भाषण का विवरण)

फ़ांस के निवासियों का बहुत काल तक नारा 'मानव का अधिकार' था; अमे-रिका में 'नारियों के अधिकार' अभी भी जनता के कानों को आकृष्ट करते हैं; भारत में हम लोग सदा देवताओं के अधिकारों की ही चिन्ता करते आये हैं।

वेदान्त के अन्तर्गत सभी संप्रदाय आ जाते हैं। भारत में हम लोगों का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। मान लो कि मेरे एक लड़का है, तो मैं उसे किसी धर्म की शिक्षा नहीं दूँगा, परन्तु उसे मन को एकाग्र करने की कोई साधना और प्रार्थना की कोई एक पंक्ति वताऊँगा। प्रार्थना से तुम लोग जैसा समझते हो, वैसी प्रार्थना नहीं, परन्तु ऐसी कि 'मैं उसका ध्यान करता हूँ, जो कि विश्वस्रष्टा है। वह मेरी बुद्धि को निर्मल करे।' पश्चात् जब वह पर्याप्त बड़ा हो जाता है, तब वह विभिन्न दर्शनों और उपदेशों को सुनता है; और फिर जिसे वह सत्य समझता है, अंततः उस शिक्षा को वह ग्रहण कर लेता है। तब वह उस गुरु का उस सत्य का उपदेश करनेवाले गुरु का शिष्य हो जाता है, जो वह ईसा, बुद्ध या मुहम्मद की पूजा कर सकता है। हम लोग इनमें से सभी के अधिकारों को तथा हरेक जीव को अपने इप्ट देवता या चुने हुए मार्ग को अपनाने का अधिकार मानते हैं। अतः यह नितान्त सम्भव है कि आपसी विद्येप से पूर्णतः मुक्त रहते हुए एक ही समय मेरा पुत्र वीद्ध धर्मानुयायी हो, मेरी पत्नी ईसाई हो तथा मैं मुसलमान होऊँ।

हम लोग यह स्मरण कर प्रसन्न होते हैं कि सभी मार्ग ईश्वर की ओर ले जाते हैं तथा विश्व का सुधार इस पर निर्भर नहीं करता है कि सभी ईश्वर को हमारी ही आँखों से देखें। हम लोगों का आधारभूत विचार यह है कि तुम्हारा सिद्धान्त मेरा नहीं हो सकता और न मेरा तुम्हारा। मैं अपना संप्रदाय आप ही हूँ। यह सच है कि हम लोगों ने भारत में एक धार्मिक पद्धति स्थापित की है, जिसके विषय में हम विश्वास करते हैं कि संसार भर में केवल वही एकमात्र वुद्धिसंगत धार्मिक पद्धति है। परन्तु हम लोगों का उसकी वुद्धिसंगतता पर विश्वास, उसके सभी ईश्वरान्वेपकों के अपने में पूर्णतः अन्तर्गत करने, सभी प्रकार की उपासनाओं के प्रति उदार भाव रखने, तथा इस विश्व में ईश्वर के प्रति विकासशील भावों को सदैव ग्रहण करने के सामर्थ्य के कारण है। हम लोग अपनी पढ़ित की अपूर्णता स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्रह्म सभी पढ़ितयों से अतीत है, इस सत्य को स्वीकार करने में ही चिरन्तन प्रगित की संभावना एवं विकास सिन्निहित हैं। संप्रदाय, पूजा-पढ़ितयाँ तथा धार्मिक पुस्तकों, जहाँ तक मनुष्य को अपने स्वरूप की प्राप्ति में साधनों का काम करती हैं, ठीक हैं। परन्तु जब मनुष्य वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह इन सभी वस्तुओं को त्याग देता है। 'मैंने वेदों को अस्वीकार किया', ये वेदान्त दर्शन के अन्तिम शब्द हैं। कर्मकांड, भजन तथा धर्मग्रंथ, जिनके अन्तर्गत चलकर उसने मुक्ति प्राप्त कीं, वे सभी उसके लिए अंतर्धान हो जाते है। सोऽहम्, सोऽहम्—'मैं वह हूँ'—शब्द उसके ओठों से फूट पड़ता है। उसके लिए ईश्वर को 'तू' कहना ईश-तिरस्कार है, क्योंकि वह 'पिता में एकर्स्व' प्राप्त कर लेता है।

व्यक्तिगत रूप से मैं वेदों से उतना ही ग्रहण करता हूँ, जितना वृद्धिसम्मत है। वेदों के अनेक अंश प्रतीयमानतः विरोधात्मक है। पश्चिम में जिस अर्थ में समझा जाता है, उस अर्थ में वे अन्तःस्फुरित नहीं है, परन्तु उन्हें ईश्वर तथा सर्वज्ञता संवंधी हमारे समस्त ज्ञान की समष्टि माना जाता है। परन्तु यह कहना कि केवल वेद नामक ग्रंथों में ही यह ज्ञान सीमित है, निरा वाक्छल होगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय के धर्मग्रंथों में यह ज्ञान विभिन्न अंशों में प्रतिपादित है। मनु का कहना है कि वेदों के वृद्धिसंगत अंश ही वेद हैं। हमारे वहुत से दार्शनिकों ने भी इस वृष्टिकोण को स्वीकार किया है। दुनिया के सभी धर्मग्रंथों में केवल वेद ही ऐसे हैं, जो घोषणा करते हैं कि वेदों का अध्ययन गीण है।

वास्तविक अध्ययन वह है, 'जिसके द्वारा हम लोग शाञ्वत को प्राप्त करते हैं', और वह न अध्ययन से प्राप्त होता है, न विश्वास से, न तक से, अपितु अतिचेतन प्रत्यक्ष तथा समाधि से प्राप्त होता है। जब मनुष्य इस पूर्णावस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह सगुण ईश्वर की अवस्थावाला हो जाता है—'में और मेरे पिता एक है।' वह उस नित्य ब्रह्म के साथ अपनी एकरूपता अनुभव करता है, तथा स्वयं का सगुण ईश्वर सदृश प्रक्षेप करता है। माया अर्थात् अज्ञान के कुहरे हारा देखा गया ब्रह्म ही सगुण ईश्वर है।

जब हम उस ब्रह्म के पास पंचेन्द्रियों द्वारा पहुँचते हैं, तब हम सगुण ईश्वर के हम में ही उसका दर्शन कर सकते हैं। भाव यह है कि आत्मा का विषयीकरण नहीं किया जा सकता। ज्ञाता स्वयं अपने आपको कैसे जान सकता है? परन्तु वह अपनी एक छाया जैसी तो डाल ही सकता है, और उस छाया का महानतम स्वरूप तथा आत्मा के विषयीकरण का प्रयत्न ही सगुण ईश्वर है। आत्मा तो नित्य विषयी है और हम लोग नित्य ही उसकी विषय बनाने के लिए संघर्षरत

हैं। उस संघर्ष का फल यह दृश्य-जगत् है, जिसे हम जड़ कहते हैं। परन्तु ये सव तुच्छ प्रयत्न हैं, मनुष्य के द्वारा संभव आत्मा का जो सर्वोच्च विषयीकरण है, वह है सगुण ईश्वर।

तुम्हारे एक पाश्चात्य विचारक का कहना है कि 'एक सत् ईश्वर, मनुष्य की सबसे महान् कृति है।' जैसा मनुष्य, वैसा ही परमेश्वर। मनुष्य ईश्वर को मानवीय अभिव्यक्तियों के विना नहीं देख सकता है। जो चाहे कह लो, जो चाहे प्रयत्न कर लो, परन्तु तुम ईश्वर की घारणा मनुष्यवत् करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते; और जैसे तुम हो, वैसे ही ईश्वर। एक अज्ञानी मनुष्य से शिव की मूर्ति वनाने को कहा गया। बहुत दिनों के कठिन संघर्ष के उपरान्त वह एक वन्दर की मूर्ति गढ़ सका। अतः जव हम लोग ईश्वर के संबंध में, उसकी अखंड परिपूर्णता की अवस्था में विचार करते हैं, तो हमें घोर असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हम लोग अपनी वर्तमान प्रकृति के द्वारा ईश्वर को मनुष्यवत् ही जानने के लिए विवश हैं, यदि भैंसें ईश-पूजन करना चाहें, तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार ईश्वर को महामहिष के रूप ही में देखेंगे। यदि एक मछली ईश-पूजन करना चाहे, तो ईश्वर के प्रति उसकी घारणा अनिवार्यतः एक महामत्स्य की होगी, और इसी तरह मनुष्य भी ईश्वर को मनुष्य ही जैसा समझता है। कल्पना करो कि मनुष्य महिष तथा मत्स्य इतने ही प्रकार के विभिन्न वरतन हैं और ये वरतन समुद्र-रूपी ईश्वर में अपने आकार तथा पात्रता के अनुसार भरने को जाते हैं। मनुष्य में वह जल मनुष्य का रूप धारण करेगा, महिष में महिष का रूप तथा मत्स्य में मत्स्य का रूप धारण करेगा, परन्तु इन सभी वरतनों में उसी समुद्ररूपी ईश्वर का जल होगा।

ईश्वर को सगुण रूप से दो ही प्रकार के लोग नहीं पूजते हैं—एक नरपशु, जिसका कोई धर्म नहीं है तथा अपनी मानवीय प्रकृति का बन्धनों को अतिक्रमण कर चुकनेवाला परमहंस। उसके लिए तो समस्त जगत् ही उसका स्वरूप है। केवल ऐसा ही मनुष्य (परमहंस) ईश्वर की पूजा, जैसा कि ईश्वर तत्त्वतः है, कर सकता है; एक नरपशु इसलिए पूजा नहीं करता कि वह अज्ञानी है और एक जीवन-मुक्त इसलिए पूजा नहीं करता कि वह स्वयं अपने आपमें ईश्वर का साक्षात्कार कर चुकता है। वह सोऽहम् सोऽहम्—'में वहीं हूँ'—ऐसा कहता है, तव वह किस प्रकार अपने आपकी पूजा करेगा ?

मैं तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक सिंह का वच्चा था। जिसकी माँ ने मरते समय उसे भेड़ों में छोड़ दिया था। भेड़ों ने उसे खिलाया-पिलाया तथा आश्रय दिया। वह सिंह शीघ्र ही वढ़ गया, और जव कभी भेड़ें में-में चिल्लातीं,

तो वह भी में-में चिल्लाता था। एक दिन एक अन्य सिंह वहाँ पहुँचा। उस सिंहरूपी भेड़ को अन्य भेड़ों के साथ मिमियाते देख उसने आश्चर्यचिकत होकर पूछा—"तुम यहाँ क्या करते हो?" उसने कहा—"में-में, मैं एक क्षुद्र भेड़ा हूँ, एक क्षुद्र भेड़ा हूँ, पक्ष हुद्र भेड़ा हूँ, एक क्षुद्र भेड़ा हूँ, मुझे डर लगता है।" पहले सिंह ने गरजकर कहा, "मूर्ख! मेरे साथ चल, मैं नुझे दिखलाऊँगा।" वह उसे एक शांत जल-स्रोत के पास ले गया, और उसने उसका प्रतिविम्च उसे दिखाया और कहा, "तुम सिंह हो, मुझे देखो, भेड़ों को देखो, अपने आपको देखो।" तब उस 'भेड़-सिंह' ने देखा और कहा—"में-में, मैं तो भेड़े के जैसा नहीं लगता—मैं तो सचमुच ही सिंह हूँ!" और इतना कहकर उसने गर्जन किया, जिससे पहाड़ियाँ भीतर तक काँप गयीं।

यही वात है, हम लोग भेड़ों के स्वभाव का आवरण घारण किये हुए सिंह है। हम लोग अपने आसपास के आवरण के द्वारा सम्मोहित कर शक्तिहीन वना दिये गये हैं। वेदान्त का क्षेत्र स्वयं को विसम्मोहित करना है। मुक्ति हमारा ध्येय है। मैं इस सिद्धान्त से असहमत हूँ कि प्रकृति के नियमों का पालन ही मुक्ति है। मैं नहीं समझता कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। मनुष्य की प्रगति के इतिहास के अनुसार, प्रकृति के उल्लंघन से ही उस प्रगति का निर्माण हुआ है। यह भले ही कहा जा सकता है कि निम्नतर नियमों पर उच्चतर नियमों द्वारा विजय प्राप्त हुई, परन्तु वहाँ भी विजेता मन मुक्ति का अन्वेपण कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि वह संघर्ष नियमों के कारण ही था, उसने उस नियम को भी जीतना चाहा। इस प्रकार लक्ष्य सदा ही मुक्ति है। वृक्ष कभी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते। मैंने कभी किसी गाय को चोरी करते हुए नहीं देखा, कोई घोंघा कभी झूठ नहीं बोला। फिर भी वे यनष्य से बड़े नहीं हैं।

नियमों का पालन अंततोगत्वा हम लोगों को एकदम जड़ बना देगा—भले ही वह समाज में हो, राजनीति अथवा धर्म में हो। यह जीवन की एक उत्कट अभिव्यंजना (assertion) है। नियमों के आधिक्य का अर्थ है मृत्यु। कोई राष्ट्र हिन्दुओं के समान इतने सारे नियमों का पालन नहीं करता, जिसका फल हुआ राष्ट्रीय मृत्यु। परन्तु हिन्दुओं का एक विशिष्ट विचार भी था। उन लोगों ने धर्म में किसी अंध नियम या जड़ सिद्धान्त की स्थापना नहीं की, जिससे धर्म की उच्च-तम प्रगति हुई, धर्म के विषय में हम लोग व्यावहारिक हैं, परन्तु तुम लोग नहीं।

अमेरिका में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं, "हम लोग एक स्टॉक कम्पनी वनायेंगे।" पाँच मिनटों में यह हो जाता है। भारत में वीस मनुष्य इतने ही सप्ताह तक स्टॉक कम्पनी पर बहस कर सकते हैं, फिर भी वह स्थापित नहीं होती, परन्तु यदि कोई यह विश्वास करता है कि वह अपना हाथ यदि चालीस वर्षो तक हवा में ऊपर उठा रखे, तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाय, तो वह ऐसा ही करेगा! अतः हम लोग अपने मार्ग में और तुम लोग अपने मार्ग में व्यावहारिक हो।

परन्तु आत्मज्ञान-प्राप्ति के लिए मार्गो का भी मार्ग प्रेम है। जब कोई प्रभु से प्रेम करता है, तब संपूर्ण जगत् उसका प्यारा हो जाता है, क्योंकि वह उसीका है। भक्त कहता है—-'सभी उसके हैं, और वह प्रेमी है; मैं उसे प्यार करता हूँ।" इसी प्रकार सभी वस्तुएँ भक्त के लिए पिवत्र हैं, क्योंकि सभी वस्तुएँ उसीकी हैं। तब हम दूसरों को कैसे चोट पहुँचा सकते हैं? तब हम दूसरों से प्रेम किये विना रह कैसे सकते हैं? ईश्वर-भिक्त के साथ, फलस्वरूप, अंततोगत्वा सभी से प्रेम उत्पन्न हो जायगा। हम भगवान् के जितना ही निकट पहुँचते हैं, उतना ही अधिक हम देखने लग जाते हैं कि सभी वस्तुएँ उन्हींमें स्थित हैं तथा हमारा हृदय प्रेम का अविरल झरना वन जाता है। इस प्रेम के प्रकाश के साक्षिच्य में मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। और तब वह अन्त में इस सुन्दर तथा प्रेरणादायक सत्य की अनुभूति कर लेता है कि भिक्त, भक्त तथा भगवान् सचमुच में एक ही हैं।



## (रविवार, ५ जनवरी)

तुममें से अधिकांश को यह स्मरण है कि वचपन में उदीयमान सूर्य के भव्य सौन्दर्य को देखकर तुम्हारा मन किस तरह आनन्द से थिरक उठता था; वैसे ही तुम सव अपने जीवन में अस्तमित सूर्य की महिमा को देखकर स्तम्भित रह जाते हो और कल्पना में ही सही, असीम को भेदने का प्रयत्न करते हो। वस्तुत: अखिल विश्व के मूल में यही भावना है—असीम से आविर्भूत होना और फिर असीम में ही विलीन हो जाना। यह सारा विश्व अज्ञात से निकलकर अज्ञात में ही समाहित हो जाता है। घुटने के वल चलनेवाले शिशु की तरह यह एक रहस्यमय अंघकार से आविर्भूत होता है और फिर घिसटते हुए वृद्ध की भाँति रहस्यमय अंघकार में ही विलीन हो जाता है।

[हमारा यह संसार—इन्द्रियों, वृद्धि और युक्ति का संसार—वोनों ही ओर अनन्त, अज्ञेय और अज्ञात से परिसीमित है। यह अनन्तता ही हमारी खोज है, इसीमें अनुसन्धान के विषय हैं; इसीमें तथ्य हैं; और उसीसे प्राप्त होनेवाले प्रकाश को संसार धर्म कहता है। इस तरह धर्म वस्तुतः इन्द्रियातीत भूमिका की वस्तु है, ऐन्द्रिक भूमिका की नहीं। वह समस्त तर्क के परे है, वृद्धि के स्तर की नहीं। यह एक अलौकिक दिव्य दर्शन है, एक अन्तः प्रेरणा है; यह मानो अज्ञात और अज्ञेय के उदिध में डुवकी लगाना है, जिससे ज्ञानातीत ज्ञात से अधिक ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वह कभी 'जाना' नहीं जा सकता। जैसा कि मेरा विश्वास है, यह खोज मानवता के आदि काल से ही जारी है। विश्व के इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं हुआ, जव मनुष्य की वृद्धि इस संघर्ष, अनन्त की इस खोज में व्यस्त न रही हो। हमारा मन का जो नन्हा सा संसार है, उसमें हम विचारों को उठते हुए पाते हैं। ये विचार कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, हम नहीं कह सकते।

१. इस व्याख्यान के कुछ अंश तीसरे खंड में प्रकाशित हुए हैं। प्रकाशित अंशों को यहाँ बड़े कोष्ठक में रखा गया है। यह व्याख्यान किस वर्ष दिया गया था, यह ज्ञात नहीं हो सका है। सं०

और वृहत् ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड एक ही लीक में हैं, उन्हीं अवस्थाओं को पार करते हैं, वही स्वर स्पंदित करते हैं।

अव तुम्हारे समक्ष हम हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को रख रहे हैं कि घर्म कहीं वाहर से नहीं आता, बिल्क व्यक्ति के अम्यन्तर से ही उदित होता है। मेरी यह आस्था है कि धार्मिक विचार मनुष्य की रचना में ही सिन्नहित हैं, और यह वात इस सीमा तक सत्य है कि चाहकर भी मनुष्य धर्म का त्याग तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जीवन है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी, तब तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा और तब तक किसी न किसी रूप में धर्म रहेगा ही। इस तरह विश्व में हमें धर्म के विभिन्न रूप मिलते हैं। बात कुछ विकट जरूर लगती है; पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि यह सब निरर्थक परिकल्पना है। इस विस्वरता के मध्य एक समस्वरता भी है; इन समस्त वेसुरी व्वनियों में समसुरता का भी एक स्वर है, और जो सुनना चाहे, वह उसे सुन सकता है।

वर्तमान काल में सबसे वड़ा प्रश्न है: अगर ज्ञात और ज्ञेय जगत् का आदि और अन्त अज्ञात तथा अनंत अज्ञेय द्वारा सीमावद है, तो उस अज्ञात के लिए हम प्रयास ही क्यों करें? क्यों न हम ज्ञात जगत् में ही सन्तुष्ट रहें? क्यों न हम खाने, पीने और संसार की किंचित् भलाई करने में ही सन्तुष्ट रहें? ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलते हैं। विद्वान् प्राध्यापक से लेकर तुतलाते बच्चे तक से कहा जाता है, "संसार की भलाई करो; यही सारा वर्म है; इसके परे क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों से व्यर्थ अपने को परेशान मत करो।" यह वात इतनी चल पड़ी है कि उसने एक कहावत का रूप ले लिया है।

किन्तु सौभाग्यवश हम अनन्त के बारे में जिज्ञासा किये विना नहीं रह सकते। यह जो वर्तमान है, व्यक्त है, वह तो अव्यक्त का एक अंश मात्र है। इन्द्रियों की चेतना के घरातल पर जो अनन्त आध्यात्मिक जगत् प्रक्षेपित है, यह इन्द्रिय-जगत् उसका एक नन्हा सा अंश है। ऐसी स्थिति में उस अनन्त विस्तार को समझे विना यह नन्हा सा प्रक्षेपित भाग कैसे समझा जा सकता है? सकेटिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार एथेन्स में भाषण करते समय उससे एक ब्राह्मण की मुलाक़ात हुई। वह ब्राह्मण यूनान की सैर कर चका था। सकेटिस ने उससे कहा कि मनुष्य के अध्ययन का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय मनुष्य ही है। इस पर ब्राह्मण ने तुरन्त उत्तर दिया, "ईश्वर को जाने विना तुम मनुष्य को कैसे जान सकते हो?" यह ईश्वर, यह शाश्वत अज्ञेय सत्ता, यह ब्रह्म, यह अनन्त अथवा अनाम—चाहे तुम जिस किसी भी नाम से उसे पुकारो—ज्ञात और ज्ञेय जगत् का, वर्तमान

जीवन का मूलभूत सिद्धान्त है, उसकी व्याख्या की कुञ्जी है। तुम अपने सामने की किसी भी वस्तु को ले लो, कोई भी अत्यन्त भौतिक वस्तु—भौतिक विज्ञानों में से ही किसीको ले लो, चाहे रसायनशास्त्र हो अथवा भौतिक शास्त्र, चाहे नक्षत्र-विज्ञान हो अथवा जीव-विज्ञान—उसको लेकर उसका अध्ययन करो। उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तत्त्वों की ओर वढ़ते वढ़ते तुम एक ऐसे विन्दु पर आ जाओगे, जहाँ से आगे वढ़ने के लिए तुमको भौतिक से अभौतिक पर चला आना पड़ेगा। ज्ञान के हर क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म में समाहित हो जाता है और भौतिक तास्त्विक में।]

और यह बात यहाँ की हर चीज में लागू है, चाहे वह समाज हो, हमारे पारस्परिक सम्बन्ध हों, हमारा धर्म हो अथवा नीतिशास्त्र हो। कुछ लोगों ने मात्र उपयोगिता के नाम पर ही नीतिशास्त्र की स्थापना करने का प्रयास किया है। मैं उस व्यक्ति को चुनौती देता हूँ, जो इस आधार पर किसी युक्तिसंगत नीतिशास्त्र की स्थापना करने का दावा करता है। दूसरों की भलाई करो। पर क्यों ? क्योंकि इससे अधिकतम उपयोगिता मिलेगी। मान लो, कोई व्यक्ति कहता है, "मैं उपयोगिता की परवाह नहीं करता; मैं घनी वनने के लिए दूसरों को क़त्ल भी कर सकता हूँ।" इस पर तुम क्या कहोगे? यह तो हेरोड की नृशंसता को भी पार कर जाना कहलायेगा। पर मेरे विश्व की भलाई करने की उपयोगिता ही क्या है ? क्या मैं वेवक़ूफ़ हूँ, जो जीवन भर इसलिए खटता रहूँ कि दूसरे मुख से रहें ? मैं स्वयं ही सुख से क्यों न रहूँ, अगर समाज के परे कोई शक्ति नहीं है, अगर इन्द्रियों की दुनिया के परे कुछ नहीं है ? अगर मैं अपने को पुलिस के हायों से यचा सकूँ और सुखी रह सकूँ, तो फिर अपने भाइयों के गले काटने से भी मुझे कौन रोकनेवाला है? इस बात का तुम क्या जवाब दोगे? तुम तो किसी न किसी तरह की उपयोगिता सावित करने के लिए वाघ्य हो। इसलिए परास्त हो जाने पर भी तुम कहोगे, "मेरे वन्यु, भलाई करना ही अच्छा है।" मानव-मन की वह कौन सी शक्ति है, जो कहती है, "भलाई करना ही अच्छा है," जो आत्मा की महत्ता को इतने शानदार ढंग से हमारे सम्मुख रखती है, जो शुभ की मनोज्ञता, उसके आकर्षक तथा उसकी अनन्त शक्ति को दर्शाती है? इसे ही हम ईश्वर कहते हैं। है न?

अय में तिनक और अधिक सूक्ष्म वात कहने जा रहा हूँ। इस सिलिसिले में में तुम्हारा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा और निवेदन कहँगा कि जो में कहूँ, उससे झटपट कोई निष्कर्ष न निकाल बैठो। वात यह है कि हम लोग संसार का कोई विशेष उपकार नहीं कर सकते। संसार का उपकार करना तो अच्छी वात है, पर वस्तुतः हम इसका उपकार कर भी सकते हैं क्या? शताब्दियों से जो संघर्प हम करते आ रहे हैं; क्या हमने सचमच उससे विश्व की कुछ भलाई की है? क्या हम इन करोड़ों लोगों के सूख में किञ्चित भी वृद्धि कर सके है? सैकड़ों हजार वर्षों से नित्य ही सुख के हजारों साधन निर्मित किये जाते रहे हैं। में तुमसे पूछता हूँ कि सौ वर्ष पहले जितना सुख था, क्या उसमें तिनक भी वृद्धि हुई है ? यह हो नहीं सकता। समुद्र में कोई भी लहर उठती है, तो उसकी प्रति-किया से जल कहीं न कहीं गहरा हो ही जाता है। अगर कोई राष्ट्र धनी और शक्तिशाली वन जाता है, तो इसका अर्थ है कि कहीं किसी राष्ट्र को क्षति पहुँची ही होगी। हर मशीन के आविष्कार से अगर वीस व्यक्ति धनी वनते है, तो वीस हजार व्यक्ति गरीव। सर्वत्र ही प्रतिद्वंद्विता का यही सिद्धान्त है। अभिव्यक्त ऊर्जा का परिमाण तो सदैन नही रहता है। इसलिए सुख की वृद्धि का प्रयास भी मूर्खतापूर्ण ही है। यह कहना कि दु:ख से रहित सुख की प्राप्ति हो सकती है, विल्कुल निराघार है। सुख के साधनों को वढ़ाकर तुम लोगों की आवश्यकताओं को वढ़ा देते हो और आवश्यकताओं के वढ़ने का अर्थ है, उस पिपासा का जन्म, जो कभी शान्त नहीं होने की। किस चीज़ से इस पिपासा को शान्त करोगे तुम? और जब तक यह पिपासा बनी रहेगी, तब तक अञान्ति रहेगी ही। जीवन का यह स्वभाव ही है कि इसमें सुख और दुःख दोनों ही वारी वारी से आते रहते हैं। क्या इतना समझने पर भी तुमको लगता है कि तुम संसार की भलाई कर सकोंगे? क्या इस विश्व में और कोई सत्ता काम नहीं कर रही है? क्या वह ईश्वर, जो शास्वत है, सर्वशक्तिशाली है, अत्यन्त कृपालु है, जो सवके सो जाने पर भी कभी पलकें नहीं गिराता, वह इस विश्व को हमारे-तुम्हारे मत्ये छोड़कर सदा के लिए मर-मिट गया? यह अनन्त आकाश मानो उसका विस्फारित नयन है! कैसे कहें कि वह मर गया? क्या वह विश्व में व्याप्त नहीं है? नहीं नहीं, वह अवश्य है। और तव तुमको घवराने तथा जान-बूझकर अपने को परेशान करने की क्या पड़ी है?

(स्वामी जी ने इसके वाद एक ऐसे आदमी की कहानी कही, जो एक प्रेत अपनी सेवा करने के लिए चाहता था। पर जब प्रेत मिला, तो उसे व्यस्त रखने के लिए एक झबरीले कुत्ते की दुम सीबी करने का काम देना पड़ा)।

विश्व का उपकार करने का हमारा जो प्रयास है, वह कुछ इसी ढंग का है। मेरे वन्चुओ, शताब्दियों से हम वस कुत्ते की दुम ही सीघी करते रहे हैं। यह तो जैसे गठिये की वीमारी है; पैर से दर्द हटाओ, तो सिर में चला जाता है और फिर सिर से हटाओ, तो किसी दूसरे अंग में चला जाता है।

तुममें से कुछ लोगों को लगेगा कि यह तो घोर निराशावादी दृष्टिकोण है। पर वात वैसी नहीं है। निराशावाद और आशावाद, दोनों ही ग़लत है। दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। जव तक व्यक्ति को खाने-पीने की प्रचुरता रहती है, पहनने के लिए भरपूर कपड़े मिलते रहते हैं, तब तक वह आशावादी रहता है। किन्तु वही आदमी जब सब कुछ खो देता है, तो घोर निराशावादी वन वैठता है। आदमी जब अपनी सारी सम्पत्ति गँवाकर नितान्त दरिद्र वन जाता है, तभी उसे विश्व-वन्धुत्व की भावना सूझती है। यही तो दुनिया है। और जितना ही अधिक मैं देश-भ्रमण करता हूँ और संसार को देखता हूँ तथा मेरी आयु जितनी ही बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक मैं इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोणों —आशा-वाद तथा निराशावाद—से परे रहने का प्रयास करता हूँ। यह संसार न तो अच्छा है, न बुरा। यह तो प्रभु का संसार है। अच्छाई और वुराई से परे यह अपने आपमें पूर्ण है। एक परमात्मा की इच्छा अनादि काल से विभिन्न रूपों में अपने आपको अभिव्यक्त कर रही है और अनन्त काल तक यह वैसा ही करती चली जायगी। यह विश्व मानो एक विशाल अखाड़ा है, जिसमें हम और तुम जैसे अनेक प्राणी आकर जैसे व्यायाम करते तथा अन्ततः शक्तिशाली एवं पूर्ण होकर वाहर निकलते हैं। शायद इस विश्व का प्रयोजन ही यही है। यह बात नहीं है कि ईश्वर पूर्ण विश्व का निर्माण नहीं कर सकता था, दुःखरहित विश्व की रचना नहीं कर सकता था। एक नवयुवती तथा एक पादरी की वह कहानी तुमको याद होगी, जो दूरवीन से चन्द्रमा पर के काले घव्वों को देख रहे थे। और पुजारी ने कहा, "वे एक गिरजाघर के शिखर हैं," जिस पर उस युवती ने जवाव दिया था, "चुप भी रहो, वे दो तरुण प्रेमी होंगे, जो एक दूसरे को चूम रहे हैं।" इस विश्व के साथ भी हम लोग कुछ इसी तरह पेश आ रहे है। जब हम भीतर रहते हैं, तो सोचते हैं कि हम भीतर देख रहे हैं। वस्तुतः अस्तित्व के जिस धरातल पर हम हैं, उसी धरातल से हम विश्व को देख रहे हैं। रसोईघर की आग न तो वुरी है, न अच्छी। जव यह तुम्हारा भोजन पकाती है, तो तुम इसकी प्रशंसा करते हो और कहते हों, "यह कितनी अच्छी चीज है।" पर जब इससे तुम्हारी अंगुली जल जाती है, तो तुम चिल्ला उठते हो, "कहाँ की बला है यह ! " इसी तरह यह कहना भी उतना ही उचित और युक्तिसंगत है : यह विश्व न तो बुरा है, न अच्छा। विश्व तो विश्व है और हमेशा विश्व ही रहेगा। जब हम अपने को ऐसी परिस्थिति में रखते हैं कि इसके कार्य-कलाप से हमारा लाभ होता है, तो इसे हम भला कहते हैं; परन्तु जब हम ऐसी परिस्थित में होते हैं कि इससे हमें पीड़ा होती है, तो हम इसे बुरा कहते हैं। इसलिए तुम देखोगे

कि वच्चे, जो विल्कुल निर्दोष होते हैं तथा किसीकी भी वुराई करने की वात नहीं सोचते, हमेशा खुश रहते, नितान्त आशावादी वने रहते हैं। हमेशा वे सुनहले सपने देखते रहते हैं। पर वृद्ध लोग, जो वासना की प्यास तो सँजोये रहते हैं, पर उसे तृप्त करने के साधन नहीं जुटा पाते, और विशेषकर वे लोग, जो संसार में अनेक वार ठोकरें खा चुके होते हैं, घोर निराशावादी वन जाते हैं। धर्म सत्य की खोज करता है। और पहली चीज, जिसका इसने अनुसन्धान किया है, वह है: जब तक परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक जीवन व्यर्थ है।

अिंगर हम इस जगत् के परे के तत्त्व को न जानें, तो जीवन रेगिस्तान वन जायगा, मानव जीवन निस्सार हो जायगा। यह कहना तो वड़ा अच्छा है कि प्रस्तुत क्षण की वस्तुओं से ही सन्तुष्ट रहो। गाय और कृत्ते तो वैसे सन्तुष्ट हैं ही; सभी जानवर ही उस तरह सन्तुष्ट हैं, और यही उन्हें जानवर वनाये हुए है। तो फिर मनुष्य भी अगर अनन्त की खोज से मुँह मोड़कर वर्तमान जीवन में ही सन्तुष्ट रहने लगे, तो मानव जाति को एक वार फिर पशुत्व के घरातल पर जाना पड़ेगा। यह धर्म ही है, परे की खोज ही है, जो मनुष्य और पशु में भेद करती है। ठीक ही तो कहा गया है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो स्वभावतः ऊपर की ओर देखता है, अन्य सभी प्राणी स्वभावतः नीचे की ओर देखते हैं। ऊपर की ओर देखना, ऊपर उठना तथा पूर्णता की खोज करना— इसे ही मोक्ष कहते हैं। जितनी जल्दी कोई मनुष्य ऊपर उठने लगता है, उतनी ही जल्दी वह मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। यह वात इस पर नहीं निर्भर करती कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम कौन सी पोशाक पहनते हो, अथवा तुम कैसे मकान में रहते हो; विल्क यह इस पर निर्भर है कि तुम्हारे मन में कितनी वड़ी आच्यात्मिक निधि है। यही मानव को उन्नति की ओर ले जाती है, यही भौतिक और वीद्धिक प्रगति का मूल-स्रोत है, तथा यही मानवता को सदैव आगे बढ़ाने-वाला उत्साह, और पृष्ठभूमि में रहनेवाली प्रेरक शक्ति है।]

आखिर मानवता का लक्ष्य क्या है ? आनन्द ? इन्द्रिय-मुख ? प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि स्वर्ग में लोग ढोल बजाते तथा एक सिहासन के चारों ओर रहते हैं। आधुनिक युग में स्वर्ग का यह आदर्श लोगों को फीका जँचता है। इसिलए इसके स्थान में वे कहते हैं कि स्वर्ग में लोग विवाहादि मुखों के साथ रहते हैं। अगर दूसरे आदर्श में पहले की अपेक्षा कुछ मुघार दीखता है, तो यह मुघार और भी खराव है। स्वर्ग के सम्बन्य में जो विभिन्न कल्पनाएँ मुनने को मिलती हैं, वे सबकी सब हमारे मन की कमजोरियों की प्रतीक हैं। और वे कमजोरियों इन वजहों से हैं: पहले तो लोग इन्द्रिय-मुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं।

दूसरे, पाँचों इन्द्रियों से परे किसी चीज की लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। ये लोग उतने ही अविवेकी हैं, जितने अविवेकी उपयोगितावादी हैं। पर इतना होने पर भी ये लोग उन नास्तिक उपयोगितावादियों से तो अच्छे हैं ही। उपयोगितावादिता तो निरी नादानी है। तुमको यह कहने का क्या अधिकार है, "यही मेरा मापदंड है और सारे विश्व को इसी मापदंड से नापा जाना चाहिए।" तुमको क्या अधिकार है, सारे विश्व को अपने मूल्यों से मापने का? और वह भी तव, जव तुम रोटी, रुपया और वस्त्र को ही ईश्वर मान रहे हो!

[धर्म रोटी में नहीं है, मकान में नहीं है। वार वार लोग प्रश्न करते हैं, "धर्म से आखिर कौन सी भलाई होगी? क्या यह गरीवों की दरिद्रता दूर कर सकेगा और उनके लिए वस्त्रों का प्रवन्ध कर सकेगा?" मान लो कि धर्म यह सब नहीं कर सकता। तो क्या इससे धर्म की असत्यता सिद्ध हो जायगी? मान लो, तुम ज्योतिष के किसी सिद्धान्त की चर्चा कर रहे हो और कोई बच्चा आकर कहने लगे, "क्या यह मीठी रोटी ला देगा?" तुम कहोगे, "नहीं, यह नहीं लानेवाला है।" इस पर बच्चा कहेगा, "तब तो यह वेकार है।" विश्व को देखने का वच्चों का अपना दृष्टिकोण है—वहीं रोटी ला देनेवाला। और ठीक ऐसी ही वार्ते संसार के ये नादान बच्चे भी करते हैं।]

यह दुःख की बात है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराई में इस तरह की वातें विद्वता, विवेक और वौद्धिकता की निशानी मानी जाती हैं।

[हमें उच्च स्तर की वस्तुओं को अपने निम्न स्तरीय मापवंड से नहीं मापना चाहिए। हर चीज के मापन का अपना स्तर होता है। इसिलए अनन्त तत्व का मूल्यांकन भी अनन्त स्तरीय प्रतिमान से ही हो सकता है। धर्म सम्पूर्ण मानय जीवन में परिच्याप्त है, न केवल वर्तमान में, अपितु भूत और भविष्य में भी। अतः उसे हम शाश्वत वात्मा का शाश्वत ब्रह्म से शाश्वत सम्बन्ध कह सकते है। पांच मिनट के इस मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, केवल इसी चात से हम कैसे इसके मूल्य को जांच सकते हैं? पर ये सभी तर्क तो नकारात्मक हैं।

अव प्रश्न आता है कि क्या धर्म सचमुच कुछ कर सकता है? कर सकता है।]
क्या धर्म रोटो और कपड़े का प्रवन्य कर सकता है? हाँ, कर सकता है।
यह तो हमेशा से ऐसा करता आ रहा है। और इतना ही क्यों, इससे असंस्थ गुना
अधिक काम करता आ रहा है—यह मनुष्य को शाश्वत जीवन प्रदान करता रहा है।
आज मनुष्य जिस स्थिति में है, वह धर्म ही की बदौलत। धर्म ही इस मानव पशु
को ईस्वर बना देगा। यह है धर्म की धमसा। मानव समाज से धर्म को निकाल

दो, तो फिर शेष क्या वचेगा ? पशुओं से भरे जंगल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, इन्द्रिय-सुख को मानवता का चरम लक्ष्य मानना महज मूर्खता है; मानव जीवन का लक्ष्य तो ज्ञान है। मैंने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि यद्यपि हजारों वर्षों से हम सत्य की खोज और मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं; पर इस क्षेत्र में किचित् मात्र ही प्रगति कर पाये हैं। किन्तु मनुष्य ने ज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत सफलता पायी है। इस सम्पूर्ण ज्ञानराशि का उपयोग मानव की सुख-सुविधा के लिए नहीं, अपितु मानव को पशुत्व की श्रेणी से उठाकर देवत्व की श्रेणी में लाने के लिए होना चाहिए। वैसा होने पर स्वभावतः ही ज्ञान से आनन्द की प्राप्ति होगी। वच्चे सोचते हैं कि इन्द्रिय-सुख ही सर्वस्व है। पर तुम जानते हो कि इन्द्रिय-सुख से लाख गुना अधिक प्रिय वौद्धिक सुख होता है। जितना आनन्द कुत्ते को खाने में आता है, उतना किसी आदमी को नहीं आ सकता। तुम इस वात की परीक्षा कर सकते हो। तव आदमी को आनन्द आता किसमें है ? मैं उस आनन्द की वात नहीं करता, जो किसी कुत्ते अथवा सूअर को भोजन करते वक्षत मिलता है । सोचो तो भला, सूअर किस तन्मयता से खाता है! वह इतना विभोर होकर खाता है कि उस समय सम्पूर्ण विश्व को भूल जाता है। कोई भी मनुष्य शायद ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य का भोजन-जिनत वह आनन्द तब कहाँ चला गया ? मनुष्य ने उसे वौद्धिक आनन्द में परि-र्वितत कर लिया है। सूअर घार्मिक उपदेशों में आनन्द नहीं ले सकता। इस वौद्धिक आनन्द से भी एक क़दम ऊँचा और तीव्रतर आध्यात्मिक आनन्द है, जो मस्तिप्क और बुद्धि की सीमाओं के पार की वस्तु है। किन्तु उसे पाने के लिए हमें इन्द्रियजनित सारे सुखों को छोड़ना पड़ेगा। यही उपयोगिता का चरम विन्दु है। उपयोगिता तो वहीं है, जिसका मैं उपभोग करूँ, प्रत्येक आदमी उप-भोग करे; और उसी उपयोगिता की हमें तलाश है!

[हम देखते हैं कि एक पशु जितना आनन्द अपनी इन्द्रियों के माध्यम से पाता है, उससे अधिक आनन्द मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अनुभव करता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक प्रकृति का वौद्धिक प्रकृति से भी अधिक आनन्द प्राप्त करते हैं। इसिलए मनुष्य का परम ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही माना जा सकता है। इस ज्ञान के होते ही परमानन्द की प्राप्ति होती है। संसार की सारी चीज़ें मिथ्या, छाया मात्र हैं, वे परम ज्ञान और आनन्द की तृतीय या चतुर्य स्तर की अभिव्यक्तियाँ हैं।

यह वह आनन्द है, जो मानव मात्र को प्रेम करने से मिलता है। इस आध्या-त्मिक आनन्द की छाया मानव-प्रेम में देखने को मिलती है। किन्तु इसे ही वह

आनन्द नहीं मान लेना चाहिए। यहीं हम भयंकर भूल कर बैठते हैं: हम अपने क्षुद्र प्रेम को—शारीरिक मानव प्रेम को, कणों के प्रति सम्मोह को, समाज में रहने-वाले प्राणियों के पारस्परिक विद्यत् आकर्षण को-परमानन्द मान बैठते हैं, जो वह नहीं होता। चुँकि अंग्रेजी में इस अभिप्राय का कोई दूसरा शब्द नहीं मिलता, इसलिए मैं इसे 'ब्लिस' (Bliss) कहुँगा, जो शाश्वत ज्ञान के समकक्ष है तथा जो हमारा लक्ष्य है। विश्व में जितने धर्म स्थापित हुए हैं तथा होंगे, उन सबका मूल स्रोत एक रहा है तथा एक ही रहेगा, भले ही विभिन्न देशों में उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाय। पाश्चात्य देशों में तुम उसे अंत:स्फुरण (inspiration) कहते हो। यह अंतःस्फुरण क्या है? अंतःस्फुरण ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। हम लोगों ने देखा कि धर्म वस्तुतः इन्द्रियातीत स्तर की वस्तु है। उस स्तर पर 'आँखें काम नहीं करतीं और न कान ही; मन के द्वारा वह चिन्त्य नहीं है और न वाणी के द्वारा प्रकाश्य।' यही धर्म का क्षेत्र है, यही उसका लक्ष्य है; और यहीं से प्रेरणा आती है। इस तरह यह स्वतःसिद्ध होता है कि इन्द्रियों के परे जाने के भी उपाय अवश्य हैं। यह पूर्णतः सिद्ध है कि हमारी बुद्धि इन्द्रियों के परे नहीं जा सकती। हमारा सारा चिन्तन इन्द्रियों की सीमाओं में ही होता है। और जिसे हम वुद्धि कहते हैं, वह इन्द्रियों द्वारा संग्रहीत तथ्यों पर ही आधारित है। मनुष्य तव इन्द्रियों के परे जा भी सकता है क्या? जो अज्ञेय है, उसे क्या हम जान भी सकते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर धर्म के अस्तित्व को निर्धारित करेगा तथा करता रहा है। अति प्राचीन काल से ही मनुष्य यह अनुभव करता आ रहा है कि उसकी इन्द्रियों के समक्ष एक अभेद्य दीवाल खड़ी है और असंख्य नर-नारी इसे भेदने के लिए इससे टकराते रहे हैं। करोड़ों को निराक्षा हाथ लगी, पर करोड़ों को सफलता भी मिली। यही तो विश्व का इतिहास है। करोड़ों लोग इस वात में विश्वास नहीं करते कि कभी कोई मनुष्य इस संघर्ष में सफल भी हो सका है। ये हैं आजकल के संशयवादी लोग। अगर मनुष्य प्रयत्न करे, तो वह इस प्राचीर के पार जा सकता है। मनुष्य के पास केवल बुद्धि ही नहीं है, केवल इन्द्रियाँ ही नहीं हैं; उसके पास वहुत कुछ ऐसा भी है, जो इन्द्रियों की पहुँच के परे है। मैं यहाँ उसकी तनिक व्याख्या करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी उसको अपने भीतर अनुभव करोगे।

मैं अपना हाथ हिलाता हूँ और अनुभव करता हूँ तथा समझता हूँ कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। मैं इसे चेतना कहता हूँ। मुझे इस बात की चेतना है कि मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। किन्तु मेरा हृदय भी तो कियाशील है। मुझे इसकी चेतना नहीं है। फिर भी वह कौन है, जो हृदय को कियाशील कर रहा है? वह भी यही प्राणी होगा। इस तरह हम देखते हैं कि यह प्राणी, जो हाय हिला लेता है, बोल लेता है अर्थात् सचेत होकर कियाएँ करता है, वह अचेतन काम भी करता है। इसिलए हम पाते हैं कि यह प्राणी चेतन और अचेतन, दो स्तरों पर काम कर सकता है। अचेतन से जो प्रेरणाएँ हमें मिलती हैं, उन्हें जन्मजात-प्रवृत्ति कहते हैं और जो प्रेरणाएँ चेतन से प्राप्त होती हैं, उन्हें बुद्धि कहते हैं। किन्तु इन दोनों स्तरों से भी ऊँचा एक स्तर है, जिसे हम अतिचेतन कहते हैं। आपाततः यह स्तर भी अचेतन का स्तर ही माना जा सकता है, क्योंकि यह भी तो चेतनावस्था से परे है। किन्तु यह चेतनावस्था से ऊपर का धरातल है, न कि उसके नीचे का। यह जन्मजात-प्रवृत्ति नहीं, विल्क अंतःस्फुरण का स्तर है। इसका प्रमाण है, तुम विश्व के वड़े वड़े पैग़म्बरों और महर्षियों को लो। उनके जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते थे, जब उन्हें वाह्य जगत् का कोई ज्ञान नहीं रहता था, पर उसी स्थिति में उन्हें वह परम ज्ञान मिला, जिसका उपदेश उन्होंने दिया है। सक्रेटिस के वारे में कहा जाता है कि एक वार सेना के साथ जाते हुए उसने एक भन्य सूर्योदय देखा, और इससे उसके मन में अनेक विचार जाग्रत हो उठे। वह दो दिनों तक वहीं घूप में अचेत खड़ा रहा। ऐसे ही क्षणों में सर्केटिस को वह ज्ञान मिला, जिसे दुनिया जानती है। सभी धर्म-गुरुओं एवं विचारकों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। उनके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब वे मानो चेतना के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं और जब एक दिव्य प्रकाश के साथ चेतना के स्तर पर लौटते हैं, तो उस प्रकाश से प्रदीप्त होकर, वे उस पार से दिव्य सन्देश लाते हैं, और वे ही विश्व के दिव्य प्रेरित द्रप्टा हैं!

किन्तु एक बहुत बड़ा खतरा भी है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि उसे दैवी प्रेरणा मिली है; बहुत वार वे ऐसा कहते हैं, तो इसकी कसीटी क्या है? निद्रावस्था में हम अचेतन हो जाते हैं। पर एक मूखं तीन घण्टे तक घोर निद्रा में सोकर भी जब जगता है तो, यदि और भी अधिक निकम्मा नहीं, तो पहले जैसा मूखं ही रहता है। किन्तु दिव्यांतर (transfiguration) के बाद जब नाजरथ के जीसस लीटते हैं, तो जीसस काइस्ट हो जाते हैं। यही अंतर है। एक दिव्य स्फुरण है और दूसरा जन्मजात-प्रवृत्ति। एक निरा बच्चा है, तो दूसरा अनुभवी वयो वृद्ध पुरुष। यह दिव्य स्फुरण हममें से प्रत्येक को मिल सकता है। सारे घर्मों का स्रोत यही है, सारे उच्च स्तरीय ज्ञान का स्रोत यही है और रहेगा। फिर भी यह मार्ग खतरे से खाली नहीं है। कभी कभी धूर्त व्यक्ति अपने को संसार के ऊपर हाची करने से वाज नहीं आते। और आजकल तो यह काम और भी चल पड़ा है। मेरे एक मित्र के पास एक वड़ा सुंदर चित्र था। एक दूसरे सज्जन की, जो कुछ धार्मिक प्रकृति के थे और जो काफी घनी थे, आँखें उस तस्वीर पर गड़ गयीं। किन्तु

२७३ धर्म के दावे

मेरा मित्र उसे बेचने के लिए तैयार न था। एक दिन वे सज्जन आये और कहने लगे, "मुझे प्रेरणा मिली है, ईश्वर से एक सन्देश मिला है।" मेरे मित्र ने पूछा, "कौन सी दिव्य प्रेरणा है वह ! " तब उन्होंने कहा, "आप उस चित्र को मुझे अवस्य दे दें।" इस पर मेरे मित्र ने तुरन्त कहा, "अहा, कितनी सुन्दर बात है! मुझे भी ठीक यही दिव्य प्रेरणा मिली है कि मुझे वह तस्वीर आपको दे देनी होगी। क्या आप चेक लाये हैं ?" "चेक ? कैसा चेक ?" तब मेरे मित्र ने कहा, "तब मैं नहीं मानता कि आपको ठीक ठीक दिव्य प्रेरणा मिली है। मुझे तो यह सन्देश मिला कि जों कोई भी १००००० डालर का चेक लेकर आये, उसे वह तस्वीर दे दूं। इसलिए पहले आप चेक ले आइए।" इस पर उस व्यक्ति को लगा कि वह पकड़ा गया। और तव से उसने फिर कभी दिव्य प्रेरणा मिलने की बात नहीं की। ये ही सब खतरे हैं। बोस्टन में एक सज्जन मेरे पास आये और कहने लगे, "स्वप्न में मुझसे हिन्दू लोगों की भाषा में वातें की गयी हैं।" मैंने कहा कि जो तुमसे कहा गया है, उसे सुन् भी तो भला। किन्तु उन्होंने बहुत सारे निरर्थक अक्षर लिख डाले। मैंने उसे समझने की भरसक चेष्टा की, पर व्यर्थ। मैंने उनसे कहा कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ऐसी भाषा हिन्दुस्तान में न तो कभी रही है और न कभी होगी। हिन्दुस्तान के लोग अभी इतने सभ्य नहीं हुए हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकें। उस सज्जन ने सोचा होगा कि मैं पक्का दुष्ट और संशयवादी आदमी हूँ और उसने अपनी राह ली। बाद में मुझे यह जानकर आइवर्य न हुआ कि वह आदमी पागलखाने भेज दिया गया। ये ही दो तरह के खतरे दुनिया में हैं। एक तो धूर्तो से और दूसरा मूर्खों से। पर इससे हमें हताश न होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी चीज के मार्ग में खतरे रहते ही हैं। किन्तु हमें सावधानी अवश्य वरतनी होगी। कभी कभी ऐसे लोगों से हमारी भेंट होती है, जो किसी चीज को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए एकदम तैयार नहीं होते। कोई भी व्यक्ति आकर कह सकता है—मुझे अमुक देवता का सन्देश मिला है। क्या तुम इसे अस्वीकार करोगे? क्या यह सम्भव नहीं कि अमुक देवता हैं और अपना सन्देश भेज सकते हैं ? नव्बे प्रतिशत मूर्ख उसकी वातों को मान लेंगे। बातों को मान भर लेना उनका काम है। किन्तु एक बात जरूर है, कोई भी घटना घट सकती है; अगले साल किसी खराब ग्रह के संयोग से पृथ्वी टूक टूक हो जा सकती है। किन्तु जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो तुमको पूरा अधिकार है कि मुझसे कहो कि मैं अपने कथन को सिद्ध करके दिखा दूँ। जिसे वकील लोग Onus probandi अर्थात्—सिद्ध करने का दायित्व, कहते हैं, वह उस व्यक्ति पर आता है, जो किसी कथन को कहता है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे अमुक देवता की दिव्य प्रेरणा मिली

है, तो तुम्हारा नहीं, विलक मेरा दायित्व होता है कि उसे सिद्ध करके दिखा दूँ, क्योंकि कथन तो मेरा ही है। अगर मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता, तो मेरा चुप रहना ही श्रेयस्कर है। अगर तुम इन दो तरह के खतरों से वच सको, तो तुम संसार में कहीं भी विचरण कर सकते हो। हममें से बहुतों को यह आभास होता है कि किसी देवता की प्रेरणा हमें मिली है। जब तक उस दिव्य प्रेरणा का सम्वन्ध अपने आपसे रहे, तब तक तो उससे कोई खतरा नहीं है; पर जब उसका प्रभाव हमारे सामाजिक सम्बन्धों एवं व्यवहारों पर पड़ने लगे, तो उसके बारे में हजार वार सोचकर कदम उठाओ; तभी तुम सुरक्षित रह सकोगे।

हम देखते हैं कि यह अंतःस्फुरण ही धर्म का एकमात्र मूल स्रोत है; फिर भी इसमें भी सदा खतरे की सम्भावना रहती है। और सबसे वड़ा खतरा है दावे का अतिरेक। कुछ लोग आकर कहने लगते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रवक्ता हैं तथा उनके सिवा किसी और को यह अधिकार नहीं मिला है। आपाततः यह कथन ही अनुचित है। अगर विश्व में ऐसी कोई चीज है, तो वह सर्वव्यापक है। ऐसी कोई भी किया नहीं, जो विश्व में सर्वत्र नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व तो नियमवद्ध है; सर्वत्र ही इसमें नियमितता तथा सामंजस्य है। इसलिए अगर कोई चीज एक जगह है, तो वह हर जगह भी है। जिस नियम से एक परमाणु वना है, उसी नियम से वड़े वड़े नक्षत्र और ग्रह भी वने हैं। अगर कभी किसी एक व्यक्ति को दैवी प्रेरणा मिली है, तो विश्व के हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलने की सम्भावना है। और यही धर्म है। तुम इन सारे खतरों तथा भ्रमों से अलग हटकर धार्मिक तत्त्वों के संसर्ग में आओ और धर्म के विज्ञान का साक्षात्कार करो। वहुत सारे सिद्धान्तों में विश्वास करने, वड़े वड़े ग्रन्थ पढ़ने तथा मन्दिर-मस्जिद में जाने में ही धार्मिकता नहीं सिन्निहित है। क्या तुमने ईश्वर का दर्शन किया है ? तुमने आत्मा की अनुभूति की है ? अगर नहीं, तो क्या तुम इसके लिए साघना कर रहे हो? ये सब वातें वर्तमान जीवन में ही अनुभव करने की हैं। इनके लिए चिरकाल तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। भविष्य क्या है ? असीमित वर्तमान ही तो भविष्य है ! काल क्या है ? एक क्षण का पुनः पुनः दुहराया जाना ही तो है। घर्म इसी जीवन की वस्तू है, इसी वर्तमान जीवन की।

[एक प्रश्न और : लक्ष्य क्या है ? आजकल लोग कहते हैं कि मनुष्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, किंतु उसके समक्ष कोई ऐसा विन्दु नहीं, जिसे वह अपने पूर्णतम विकास का प्रतीक मान ले। सतत आगे वढ़ते जाओ, पर पहुँचो कहीं नहीं। इसका जो भी अर्थ हो, कितना ही अद्भुत यह क्यों न हो, किंतु

२७५ धर्म के दावे

है एकदम अनर्गल। क्या कोई भी गित सीघी रेखा में होती है? और यिद सीघी रेखा अनंत दूरी तक वढ़ायी जाय, तो वह एक वृत्त बना देती है, और आदि विन्दु पर लौट आती है। जहाँ से तुमने प्रारंभ किया था, वहीं लौटकर आना पड़ेगा। अगर तुमने ईश्वर से प्रारम्भ किया है, तो अन्ततः ईश्वर ही के पास आना पड़ेगा। तब शेष क्या रह जायगा? तुम्हारा स्फुट कार्य। अनन्त काल तक तुमको स्फुट कार्य करते रहना पड़गा।

एक दूसरा प्रश्न भी है: क्या प्रगति के पथ में हम नये धार्मिक सत्यों का भी अनुसन्धान कर सकते हैं? हाँ, और नहीं भी। पहले तो हम धर्म के वारे में इससे अधिक अब नहीं जान सकते। जो ज्ञेय था, वह ज्ञात हो चुका। संसार के सभी धर्म घोषित करते हैं कि हम सबों में एकता का कोई न कोई सूत्र है। अगर हम उस दैवी सत्ता से एक हो चुके, तो इस अर्थ में आगे और प्रगति नहीं हो सकती। ज्ञान का अर्थ है, विविधता में इस एकता की उपलब्ध। मैं तुम लोगों के बीच स्त्री और पुरुष देखता हूँ —यह हुई विविधता। यदि मैं तुम सब लोगों को एक ही वर्ग में रखकर मानव कहूँ, तो यह वैज्ञानिक ज्ञान कहा जायगा। दृष्टान्त के लिए रसायनशास्त्र को लो। सभी ज्ञात पदार्थों को रसायनशास्त्री उनके मौलिक तत्त्वों में विश्लेषित करना और यदि संभव हो तो, उस एक तत्त्व को खोज लेना चाहते हैं, जिससे यह सब उद्भूत हुए हैं। ऐसा समय आ सकता है, जब वे इस एक तत्त्व को जान लेंगे। उसका पता चल जाने पर वे और आगे नहीं जा सकेंगे, रसायनशास्त्र पूर्ण हो जायगा। ठीक यही बात आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भी है। यदि हम इस मौलिक एकता को जान लेते हैं, तो और आगे प्रगति नहीं हो सकती।]

जिस दिन यह पता चल गया, 'मैं और मेरे पिता एक ही हैं', उसी दिन धार्मिक ज्ञान का अन्तिम शब्द कह दिया गया। इसके वाद तो उसका विवरण करना ही शेष रहा। सच्चे धर्म में अन्धविश्वास जैसा विश्वास या आस्था नहीं होती। किसी भी महान् धर्मगुरु ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है। मूर्ख लोग इस या उस आध्यात्मिक महापुरुप के अनुयायी होने का दम्भ भरते हैं, और भले ही उनमें कोई शक्ति न हो, सारी मानवता को आँखें वंद करके विश्वास करने का उपदेश देते फिरते हैं। आखिर विश्वास किसमें किया जाय? बिना सोचे-विचारे विश्वास करना तो आत्मा का पतन है। तुम नास्तिक भले ही हो जाओ, परन्तु विना सोचे-विचारे किसी चीज में विश्वास न करो। तुम क्यों अपनी आत्मा को पशुओं के स्तर में ले आओ? ऐसा करके तुम केवल अपने को ही हानि नहीं पहुँचाते, विल्क समाज तथा आनेवाली पीढ़ी को भी। तनकर खड़े हो, अन्धविश्वास लोड़कर तर्क

करो। धर्म विश्वास की वस्तु नहीं, विल्क होने और वनने की वस्तु है। यही धर्म है और अगर तुम इसका अनुभव कर छोगे, तो धार्मिक कहे जाओगे। इसके पहले तुम पशुओं से भिन्न नहीं हो। वृद्ध ने कहा है—"जो तुमने सुना है, उसमें विश्वास न कर छो; न इसीलिए विश्वास कर छो कि ये सिद्धान्त तुम्हें पिछ्छी पीढ़ियों से प्राप्त हुए हैं; किसी वात में इसिलए विश्वास न कर छो कि उसे छोग अन्धों की तरह मानते हैं; न इसिलए विश्वास करो कि कोई वृद्ध महिंप कुछ कह रहे हैं; न उन सत्यों में विश्वास कर छो, जिनसे आदतवश तुम्हारा सम्बन्ध हो गया है; और न अपने गुरुओं अथवा वृद्ध जनों के प्रमाण मात्र पर विश्वास कर छो। अपने आप सोचो, विश्लेपण करो, और तब यदि निष्कर्ष तुम्हें वृद्धिसंगत तथा सबके लिए हितकर छगे, तो उसमें विश्वास करो और उसे अपने जीवन में ढाल छो।"

## तर्क ग्रौर धर्म

## (इंग्लैण्ड में दिया गया भाषण)

सत्य के विषय में शिक्षा पाने के लिए नारद नामक एक ऋषि दूसरे एक ऋषि सनत्कुमार के पास गये। सनत्कुमार ने उनसे पूछा कि आपने अभी तक क्या क्या अघ्ययन किया है। नारद ने उत्तर दिया कि मैंने वेद, ज्योतिप और इतर शास्त्र भी पढ़े हैं, तब भी उन्हें तृप्ति न मिली। तब दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ, जिसके मघ्य सनत्कुमार ने कहा कि वेद, ज्योतिष, दर्शन आदि गौण—अपरा विद्याएँ हैं, अन्य विज्ञान भी गौण हैं। जिसके द्वारा हम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, वहीं सर्वोच्च ज्ञान है, परा विद्या है। प्रत्येक धर्म में हम यही भाव पाते हैं और यही कारण है कि धर्म सदा परम ज्ञान होने का दावा करता है। विज्ञानों का ज्ञान जीवन के मानो कुछ ही अंशों पर प्रकाश डालता है। परन्तु धर्म जो ज्ञान हमें प्रदान करता है, शाश्वत है और वह धर्म द्वारा उपदिष्ट सत्य की ही भाँति असीम है। दुर्भाग्यवश अपनी इसी श्रेष्ठता के दावे के कारण धर्म लौकिक ज्ञान को प्राय: हेय दृष्टि से देखता है; यही नहीं, विन्क उसने लौकिक ज्ञान की सहायता द्वारा अपने को युक्तिसंगत सिद्ध करना अनेक वार अस्वीकार किया है। फलतः संसार भर में धार्मिक तथा लौकिक ज्ञान में युद्ध होता रहा है। धर्म भ्रमातीत आप्त-प्रमाण को अपना निर्देशक होने का दावा करता है और इस विषय पर लौकिक ज्ञान को जो कुछ कहना है, उसे सुनना नहीं चाहता तथा विज्ञान तर्क के अपने पैने शास्त्र द्वारा, धर्म जो कुछ प्रस्तुत करता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना चाहता है। प्रत्येक देश में यह युद्ध होता रहा है और इस समय भी हो रहा है। धर्म वारंवार पराजित और लगभग उच्छिन्न होते रहे हैं। मानव इतिहास में फ़ांस की क्रान्ति के समय वृद्धि की देवी की आराघना ही मानवता के इतिहास में इस व्यापार की प्रथम अभिव्यक्ति नहीं थी, वह तो जो प्राचीन काल में होता रहा है, उसी-की पुनरावृत्ति मात्र थी, केवल आघुनिक युग में उसने वृहत्तर रूप ग्रहण कर लिया है । भौतिक विज्ञान पहले की अपेक्षा अब अधिक सुसज्जित है और धर्म अधिकाधिक निरस्त्र होते गये हैं। सारी नींव ही विध्वस्त हो गयी है; और आधुनिक मनुष्य, चाहे लोगों के वीच वह जो कुछ भी क्यों न कहे, अपने हृदय के एकान्त में यह जानता है कि

अव वह 'विश्वास' नहीं कर सकता। कितपय वातों में इसिलए विश्वास करना कि पुरोहितों की कोई संगठित संस्था विश्वास करने के लिए कहती है, या ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है, या इसिलए विश्वास करना कि उसका समाज चाहता है— आधुनिक मनुष्य जानता है कि ऐसा कर पाना उसके लिए असंभव है। कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं, जो तथाकथित लोकप्रिय धर्म से संतोप कर लेते हैं, किन्तु हम अच्छी तरह जानते है कि वे कुछ सोचते-विचारते नहीं हैं। उनकी 'आस्था' की धारणा को 'चिन्तनशून्य प्रमाद' ही कहा जा सकता है। धर्म के प्रासाद के चूर चूर हुए विना यह युद्ध और आगे नहीं चल सकता।

अव प्रश्न उठता है, क्या वचने का कोई उपाय है ? इस प्रश्न को और भी अच्छे ढंग से रखा जा सकता है: क्या धर्म को भी स्वयं को उस बुद्धि के आविष्कारों द्वारा सत्य प्रमाणित करना है, जिसकी सहायता से अन्य सभी विज्ञान अपने को सत्य सिद्ध करते हैं ? बाह्य ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जिन अन्वेषण-पद्धितयों का प्रयोग होता है, क्या उन्हें धर्म-विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया जा सकता है ? मेरा तो विचार है कि ऐसा अवश्य होना चाहिए और मेरा अपना विश्वास भी है कि यह कार्य जितना शीन्न हो, उतना ही अच्छा। यदि कोई धर्म इन अन्वेषणों के द्वारा ध्वंसप्राप्त हो जाय, तो वह सदा से निर्यंक धर्म था,—कोरे अंधविश्वास का, एवं वह जितनी जल्दी दूर हो जाय, उतना ही अच्छा। मेरी अपनी दृढ़ धारणा है कि ऐसे धर्म का लोप होना एक सर्वश्रेष्ठ घटना होगी। सारा मैल युल जरूर जायगा, पर इस अनुसन्धान के फलस्वरूप धर्म के शाश्वत तत्त्व विजयी होकर निकल आयेगे। वह केवल विज्ञानसम्मत ही नहीं होगा—कम से कम उतना ही वैज्ञानिक जितनी कि भौतिकी या रसायनशास्त्र की उपलब्ध्याँ हैं—प्रत्युत और भी अधिक सशक्त हो उठेगा; क्योंकि भौतिक या रसायनशास्त्र के पास अपने सत्यों को सिद्ध करने का अंतःसाक्ष्य नहीं है, जो धर्म को उपलब्ध है।

जो लोग घर्म के क्षेत्र में वीद्धिक अन्वेषण की उपयोगिता मानने को प्रस्तुत नहीं हैं, वे मुझे कुछ कुछ स्विवरोधी प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ ईसाई दावा करता है कि उसका धर्म ही सत्य है; क्योंकि वह अमुक में प्रकाशित हुआ था। मुसलमान अपने धर्म के लिए ही दावा करता है; क्योंकि वह अमक में प्रकाशित हुआ था। मुसलमान अपने धर्म के लिए ही दावा करता है; क्योंकि वह अमक में प्रकाशित हुआ था। परन्तु ईसाई मुसलमान से कहता है, "तुम्हारे आचार-शास्त्र का कुछ अंग निर्दोप नहीं प्रतीत होता। उदाहरणस्वरूप, तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं, 'ऐ मेरे इस्लाम के दोस्त, काफिर को वलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित कर लो, और अगर यह इस्लाम धर्म को उनकार करे, तो उसका कल्ल किया जा मकता है।' काफिर को मारनेवाला कोई भी मुसलमान बहिश्त में जरुर प्रवेश कर पायेगा—

उसके पाप और दुष्कर्म जो भी रहे हों।" मुसलमान इसका मुँहतोड़ जवाब देता है कि "ऐसा करना मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरे धर्मग्रंथों की यही हिदायत है। मैं ग़रुती पर तब होता, जब ऐसा न करता।" ईसाई कहता है, "परन्तु मेरी बाइविल तो ऐसा निर्देश नहीं करती है!" मुसलमान का उत्तर होता है, "मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे धर्मग्रंथ मेरे लिए आप्त वाक्य नहीं हैं; मेरे धर्म-ग्रंथ का निर्देश है, सारे काफिरों का वध कर दो। सही-ग़लत की पहचान तुम्हारे पास है ? मेरे धर्मग्रंथ में लिखी बातें ही सही हैं। और तुम्हारे धर्मग्रंथ का यह निर्देश 'प्राण न लो' ग़लत है। मेरे ईसाई दोस्त, तुम भी तो यही हो; तुम्हारा कथन है कि जिहोवा ने यहूदियों से जो कुछ करने को कहा, वह ठीक है, जिसका उन्होंने निषेध किया, वह ग़लत है। यही मेरा भी कहना है, मेरे ग्रंथ में अल्लाह की घोषणा है कि कुछ चीजें की जानी चाहिए और कुछ नही, और यही सही-ग़लत की कसौटी है।" इतने पर भी ईसाई सन्तुष्ट नही। वह नैतिक आदर्श की दृष्टि से 'शैलोपदेश' की तुलना 'ज़ुरान शरीफ़ की आयतों' से करने का हठ करता है। इसका फ़ैसला हो कैसे? ग्रंथ-प्रमाण से तो यह सम्भव नहीं, क्योंकि आपस में झगड़नेवाले धर्मग्रंथ निष्पक्ष निर्णायक नहीं हो सकते है। अतः हमें निश्चय ही स्वीकार करना होगा कि इन ग्रंथों से परे कोई ऐसा तत्त्व है, जो अधिक सार्वभौमिक है, जो संसार में प्रचलित नीति-संहिताओं से भी अधिक उदात्त है, जो विविध राष्ट्रों के अंतःस्फुरणों के बलावल का निर्णय करने में समर्थ है। भल्ने ही उसे हम साहस एवं स्पष्टता के साथ घोषित करें या न करें, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यहाँ हम बुद्धि का ही सहारा लेते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि क्या युद्धि का आलोक विभिन्न अंतः स्फुरणों की यथार्थता का निर्णय करने में समर्थ है, क्या वह दो पैगम्बरों के झगड़े की मध्यस्थता करते समय अपने आदर्श की रक्षा कर पायेगी, क्या धर्म के तत्त्वों की परख करनेवाली शिवत उसमें है ? अगर उसमें ये योग्यताएँ नहीं हैं, तो युग युग से धर्मग्रंथों और धर्मदूतों के मध्य होते आये निरर्थक विवादों का निर्णय कदापि सम्भव नहीं; क्योंकि इसका निष्कर्ष यही है कि समस्त धर्म मिथ्या हैं, और कोरे परस्पर विरोधी हैं; जिनके पास आचरण सम्बन्धी कोई भी नियत सिद्धान्त नहीं हैं। धर्म का प्रमाण किसी ग्रंथ पर नहीं, मनुष्य की रचना की सत्यता पर निर्भर है। ग्रंथ तो मनुष्य की रचना के वहिर्गमन हैं, परिणाम हैं; मनुष्य ही इन ग्रंथों के प्रणेता है। मनुष्य का निर्माण कर सकनेवाले ग्रंथों के दर्शन अभी हमें करना है। बुद्धि भी उसी सामान्य कारण, मानव की संरचना का ही परिणाम है; और वहीं हमें न्याय की याचना के लिए जाना पड़ेगा। और चूँकि केवल बुद्धि का ही इस संरचना से सीधा सम्बन्ध है,

इसलिए जब तक वह उसका अनुगमन करती रहती है, तव तक उसीकी शरण में हमें जाना पड़ेगा। वृद्धि से मेरा आशय क्या है ? मेरा आशय वही है, जो आज का हर शिक्षित स्त्री या पुरुष करना चाहता है, अर्थात् लौकिक ज्ञान के आवि-ष्कारों को धर्मक्षेत्र में प्रयुक्त करना। वृद्धि का आदि तत्त्व है, विशेष की सामान्य से, सामान्य की अधिक सामान्य से, अंततः सार्वभौम सामान्य प्राप्त होने तक व्याख्या करना। उदाहरणार्थं हममें विधान या नियम की धारणा है। यदि कहीं कुछ घटित हो और हमें यह विश्वास हो जाय कि यह घटना किसी नियम का परि-णाम है, तो हम सन्तुष्ट हो जाते हैं; यह हमारे लिए उसकी व्याख्या है। इस व्याख्या से हमारा यह आशय सिद्ध हो गया कि यह एक परिणाम, जिससे पहले हमें असन्तोष था, नियम कही जानेवाली घटनाओं की सामान्य राशि की एक विशेष घटना मात्र है। जव एक सेव गिरा, न्यूटन असन्तुष्ट हो गया;परन्तु जव उसने देखा कि सभी सेव नीचे गिरते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त ही ऐसा है, तो उसको सन्तोष मिला। यह मानवीय ज्ञान का एक सिद्धान्त है। मैं सड़क पर एक विशेष प्राणी, एक मानव प्राणी विशेष को देखता हूँ। उसे एक वृहत्तर धारणा 'मानव' में न्यस्त करता हूँ, और मैं सन्तुष्ट हो जाता हूँ, मैं उसे अधिक सामान्य धारणा से न्यस्त करके यह जानता हूँ कि वह मानव है। विशेप को सामान्य से, सामान्य को अधिक सामान्य से, और अन्त में सवको सार्वभीम सामान्य से, अन्तिम सामान्य प्रत्यय, जो हमारे पास है, ऐसी व्यापकतम धारणा-सत्ता की धारणा--से सम्बद्ध करना है। सत्ता की धारणा ही महत्तम व्यापक घारणा है।

हम सभी मानव हैं; अर्थात् हम प्रत्येक मानो एक सामान्य धारणा—मानवता का विशिष्ट अंग हैं। मानव, विल्ली, कुत्ता आदि सभी प्राणी हैं। ये विशिष्ट उदाहरण मानव, विल्ली, कुता आदि एक वृहत्तर और अति व्यापक धारणा—प्राणी—के अंग हैं। मानव, विल्ली, कुत्ता, पौधा, पेड़ आदि एक और व्यापक धारणा 'जीवन' के अन्तर्गत आते हैं। फिर, ये समस्त जड़, चेतन, उस विराद् 'सत्' के अन्तर्गत हैं, क्योंकि हम सब उसी सत् में अवस्थित हैं। इस व्याच्या का इतना ही प्रयोजन है कि विशेष को उच्चतर सामान्य के द्वारा, उसके समानधर्मी अनेक के द्वारा सम्बद्ध किया जाय। मन ने एक प्रकार से ऐसे सामान्यों के बहुसंख्यक वर्गों को संचित कर रखा है। वह दरवों से भरा हुआ जैसा है, जहाँ यह समस्त प्रत्यय एक साथ वर्गोंकृत हैं और जब कभी कोई नयी चीज दिखायी पड़ती है, तो मन तत्काल ही दरवों में से उसकी समानधर्मी वस्तु को खोजने का प्रयत्न करता है। यदि हमें यह वस्तु मिल गयी, तो हम इस नये प्रत्यय को वहीं रख देते हैं

और हमें संतोष प्राप्त हो जाता है। तब यह कहा जाता है कि हमें तदिषयक जान-कारी हो गयी। यही ज्ञान का अर्थ है, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि हमें मस्तिष्क की इन निधियों में समानधर्मी कोई वस्तु नहीं मिलती, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, और हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं, जब तक मस्तिष्क में विद्यमान कोई नया वर्गीकरण न प्राप्त हो जाय। इसलिए, जैसा पहले कहा गया है, ज्ञान कमोवेश वर्गीकरण का पर्याय है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और है। ज्ञान की एक दूसरी व्याख्या है, जिसमें किसी वस्तु या विचार की व्याख्या वाहर से न होकर भीतर से प्राप्त होती है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जव आदमी पत्यर ऊपर फेंकता है, तो एक दैत्य उसे नीचे खींच लेता है। अनेक घटनाओं को, जो यथार्थतः प्राकृतिक हैं, लोग अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा घटित मानते हैं। पत्थर नीचे गिरानेवाला कोई दैत्य था, यह एक ऐसी व्याख्या थी, जो वस्तुगत नहीं थी, इसकी व्याख्या वाह्यारोपित है। गुरुत्वाकर्षण की दूसरी व्याख्या पत्थर के सहज धर्म पर आधारित है, वह भीतर से प्राप्त होती है। समस्त आधुनिक चिन्तन-धारा में तुम्हें यही प्रवृत्ति दिखायी पड़ेगी। संक्षेप में, विज्ञान का अभिप्राय है कि किसी वस्तु की व्याख्या स्वयं उसकी प्रकृति में निहित है और सृष्टि में घटित होनेवाली घटनाओं की व्याख्या किसी वाह्य सत्ता या शक्तियों पर आश्रित नही है। रसायनज्ञास्त्री को अपने तथ्य-निरूपण में किसी दैत्य, भूत, प्रेत आदि की आवश्यकता नहीं है। भौतिकशास्त्री या अन्य वैज्ञानिक अपने तत्त्व-प्रतिपादन में इस प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। और विज्ञान का एक यही विशेष अंग है, जिसे मैं धर्मक्षेत्र में प्रयुक्त करना चाहता हूँ। इस वैशिप्टच से वंचित रहने से ही धर्म जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। प्रत्येक विज्ञान अपनी व्याख्या को भीतर से प्राप्त करना—वस्तुधर्मी बनाना—चाहता है और धर्म ऐसा करने में असमर्थ है। विश्व से पूर्णतया पृथक् व्यक्तिविशेष ईश्वर की सत्ता एक प्राचीन मत है, जो अति आदि काल से ही स्वीकृत होता आया है। इसके समर्थन में युक्तियों की पुनरावृत्ति वरावर होती रही है, किस प्रकार यह आवश्यक है कि एक ऐसे ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाय, जो विश्व से पृथक् है, जो विश्व की व्याप्ति से परे है, जिसने अपनी इच्छा से विश्व का सृजन किया है, जिसकी कल्पना धर्म शासक के रूप में करता है। इन सब तर्कों के वावजूद हम देखते हैं कि सर्वशक्तिनियान ईश्वर करुणा-निधान संज्ञा से भूपित है, और साथ ही साथ संसार की विपमताएँ भी बनी हुई हैं। दार्शनिक को इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं, परन्तु वह कहता है कि यह सिद्धान्त मूलतः ग़लत है, यह व्याख्या वस्तु की अपनी प्रकृति पर आश्रित न होकर वाह्याघारित है। विश्व का मूल कारण क्या है ? इससे परे

कोई शक्ति है, कोई सत्ता जो इस विश्व का संचालन कर रही है! जिस प्रकार पत्थर गिरने के तथ्य की व्याख्या युक्तियुक्त प्रतीत नहीं हुई, उसी प्रकार धर्म की उनकी यह व्याख्या भी संतोपजनक नहीं हो सकी। और धर्म इससे अधिक अच्छी व्याख्या देने में असमर्थ होने के कारण ढहे जा रहे हैं।

इसीसे सम्वन्वित एक और विचारवारा है—आवुनिक विकासवाद का सिद्धान्त, जो इसी सिद्धान्त का दूसरा पक्ष है कि वस्तु की व्याख्या अपनी प्रकृति पर आवारित है। विकासवाद का सार यही है कि वस्तु-प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है, कार्य कारण का ही दूसरा रूप है, कारण में ही कार्य की सारी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, सारी सृष्टि विकास का परिणाम है, सृजन का नहीं। अर्थात् हर कार्य पूर्ववर्ती कारण की आवृत्ति मात्र है, परिस्थितिवश रूप-परिवर्तन होता है, और सम्पूर्ण सृष्टि में यही सिद्धान्त लागू है। यह प्रत्यक्ष है, एवं हमें इन परिवर्तनों के कारण की खोज में सृष्टि से वाहर जाने की जरूरत नहीं: कार्य में ही कारण-प्रयंखला विद्यमान है। वाहर किसी कारण की खोज करना अनावश्यक है। यह भी धर्म की आधारिशला को धक्का देनेवाला हुआ। धर्म शक्तिहीन पड़ रहे हैं, इससे मेरा इतना ही आशय है कि जो धर्म सृष्टि से परे किसी देवी-देवता की धारणा से चिपके हुए हैं, और जो यह मानते आये हैं कि वह एक महा मानव है, और कुछ नहीं, वे धर्म अव अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते, वे मानो आधारहीन से हो गये हैं।

क्या ऐसा भी कोई घर्म हो सकता है, जो इन दोनों तत्त्वों से मंडित हो? मेरा तो विश्वास है कि वैसा घर्म हो सकता है। हम देख चुके हैं कि पहले हमें उस सामान्यीकरण के सिद्धान्त को संतुष्ट करना होगा। विकासवाद के सिद्धान्त के साथ भी सामान्यीकरण के सिद्धान्त को संगत होना चाहिए। हमें अन्त में एक चरम सामान्यीकरण के सिद्धान्त की शरण में जाना पड़ेगा, जो केवल अन्य सभी सामान्यों में सबसे अधिक सर्वव्यापक न होगा, वित्क जिससे अन्य सभी कुछ निकला होगा। वह निम्नतम कार्य या परिणाम की ही प्रकृति का होगा। कारण—उच्चतम, अंतिम आदिम कारण और उसके निम्नतम और अति दूरवर्ती परिणाम—विकासों की प्रृंखला, दोनों ही समान होगा। वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म इस शर्त को पूर्ण करता है, क्योंकि जिस अंतिम सामान्यीकरण में हम पहुँच सकते हैं, वह ब्रह्म ही हो सकता है। वह गुणातीत है, किन्तु सत्, चित्, आनन्दस्वरूप—निरपेक्ष है। मानवीय चेतना की पहुँच जिस अन्तिम सामान्यीकरण तक हो सकती है, वह यही 'सत्' है। 'चित्' सामान्य ज्ञान नहीं, किन्तु उस तत्त्व का मूल है, जो अपने को विकास-कम के अनुसार प्राणियों एवं मानवों में ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। उस ज्ञान के सार को यदि चेतना से भी परे एक

२८३ तर्क और धर्म

अन्तिम तथ्य कहा जाय, तो भी अनुचित न होगा। ज्ञान का असली आशय यही है, एवं सृष्टि में वस्तुओं के मूलभूत एकत्व के रूप में हम इसीको पाते हैं। मेरी समझ में आधुनिक विज्ञान जिस तथ्य का बार वार पुष्टीकरण कर रहे हैं, वह यह है कि हम सब 'एक' हैं—मन, देह, आत्मा, तीनों में। यह भी भ्रामक विचार है कि हम देह-रचना की दृष्टि से पृथक् हैं। तर्क करने के लिए मान लिया कि हम जड़वादी हैं, फिर भी हमें, मानना पड़ेगा कि सम्पूर्ण सृष्टि केवल जड़-सागर है, हम और तुम सव जिसकी छोटी छोटी भँवरें है। जड़-पुंज हर भॅवर में आ मिलते हैं, भँवर का रूप धारण करते हैं और पुनः जड़ के रूप में निकलते रहते हैं। यह हो सकता है कि मेरी देह का जड़ पदार्थ कुछ वर्षो पूर्व तुम्हारी देह में या सूर्य में या किसी पौधे में या अन्य किसीमें सदा परिवर्तनशील अवस्था में रहा होगा। मेरी देह और तुम्हारी देह—इसका तात्पर्य क्या है ? यह तो देह का एकत्व मात्र है। विचार का भी यही हाल है। यह विचार-सागर है, एक असीम राशि है, जिसमें मेरा और तुम्हारा मन उसकी भवरों के समान हैं। क्या अभी भी जसका प्रभाव तुम्हें विदित नहीं हो रहा है, कैसे मेरे विचार तुम्हारे मन और तुम्हारे विचार मेरे मन में प्रविष्ट हो रहे हैं ? हमारा सम्पूर्ण जीवन एक है, हम सब एक हैं, विचार की दृष्टि से भी। इससे भी व्यापक स्तर पर सामान्यीकरण करने से ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ और विचार का सार उनमें अंतर्भूत आत्मा है; यही वह एकत्व है, जहाँ से सबका उद्भव हुआ है और वह अनिवार्यतः एक होनी चाहिए। हम पूर्णतया एक हैं, हम भौतिक रूप से एक हैं, मानसिक रूप से एक हैं, और स्पष्टत: आत्मिक दृष्टि से एक तो हैं ही— बशर्से कि आत्मा में हमारी आस्था हो। यही एकत्व वह तथ्य है, जिसे आधुनिक विज्ञान दिनानुदिन . प्रमाणित कर रहा है। गींवत मनुष्य से कहा जाता है कि तुम वहीं हो, जो एक साधारण कीट है। यह न सोचो कि तुम उससे पूर्णतया भिन्न हो; तुम वही हो। पिछले जन्म में तुम वही रहे हो और कीट ही रेंगते रेंगते इस नर-देह को प्राप्त कर गया है, जिस पर तुम्हें इतना गर्व है। इस सर्व समभाव का उपदेश सृष्टि के जड़-चेतन एवं हमारे बीच एकात्मता की यह पुष्टि अवश्य ही महती उपलब्धि है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, नयोंकि हममें से अधिकांश अपने से महत्तर के प्राणियों के साथ एक हो जाने में बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं, किन्तु कोई भी निम्नतर प्राणियों के साथ एकात्मता की आकांक्षा नहीं करता। मानवीय अज्ञानता ऐसी है कि हममें से हर कोई अपने को उन्हीं पूर्वजों की सन्तान वताने का प्रयत्न करता है, जिन्हें सामाजिक सम्मान प्राप्त रहा हो, भले ही वे जजहु, लुटेरे या लुटेरों के सरदार ही क्यों न रहे हों, किन्तु हममें से कोई भी

अपने को उन पुरखों की सन्तान नहीं मानना चाहेगा, जो गरीव, लेकिन ईमानदार सत्पुरुष रहे हों। किन्तु आज परखने का हमारा मानदंड वदलता जा रहा है, सत्य अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त करने लगा है, और धर्म के क्षेत्र में यह सचमुच एक महान् लाभ है। अद्वैत का भी लक्ष्य विल्कुल यही है, जो आज मेरे प्रवचन का विषय है। आत्मा इस जगत् का सार-तत्त्व है, समस्त जीवों का केन्द्र-स्थल है, 'वह' तुम्हारे अपने जीवन का सार है, इतना ही नहीं, तुम 'वहीं' हो, तत्त्वमित। तुम विश्व के साथ एक हो। जो अपने को दूसरों से जरा भी वाल की नोक के वरावर भी अलग मानता है, वह तत्काल ही दुःखी हो जाता है। जो इस एकत्व भाव का, सृष्टि से एकत्व का अनुभव करता है, वही सुख का अधिकारी होता है।

इस प्रकार स्पप्ट है कि सामान्यीकरण की चरम परिणित और विकासवाद के सिद्धान्त को निर्दिप्ट करते हुए वेदान्त धर्म विज्ञान-जगत् की माँगों को पूरा कर सकता है। वस्तु की व्याख्या उसकी प्रकृति में निहित है, इस सिद्धान्त को वेदान्त पूर्णक्रपेण प्रतिपादित करता है। ब्रह्म या वेदान्त के ईश्वर के बाहर कुछ नहीं है---विल्कुल कुछ नहीं। यह सव 'वही' हैं: विश्व में उसकी ही सत्ता है। 'वह' स्वयं विश्व ही है। 'तू ही पुरुष है', तू स्त्री है, यौवन-मद में विचरण करते हुए तू ही युवा पुरुष है, पग पग पर लड़खड़ाता हुआ वह वृद्ध पुरुष भी तू ही है।'' 'वह' यहाँ है। 'उसे' हम देखते अनुभव करते हैं: 'उसीमें' हमारा जीवन, हमारी गति और सत्ता है। वाइविल के नव व्यवस्थान (New Testament) में उल्लिखित घारणा भी यही है। विश्व में अन्तर्व्याप्त ईश्वर की समस्त वस्तु का सार-तत्त्व एवं सर्वान्तर्यामी होने का भी यह भाव है। 'वह' मानो अपने को जगत् में अभिव्यक्त करता है। मैं और तूम उसी असीम सिच्चदानन्द-सागर के क्षुद्र अंश हैं, क्षुद्र विन्दु हैं, क्षुद्र घाराएँ हैं, क्षुद्र अभिव्यक्तियाँ हैं और उसीमें हमारा निवास है। व्यक्ति व्यक्ति, देव-मानव, मानव-पश्, पश्-पौधे, पौधे-शिलाएँ आदि में जो भेद हैं, वह तत्वतः नहीं है, परिमाणतः है, क्योंकि महत्तम देव से लेकर जड़ के क्षद्रातिक्षद्र कण तक सभी उसी असीम सागर की अभिव्यक्तियाँ हैं। हो सकता है कि मैं उसकी एक क्षुद्र अभिव्यक्ति हुँ और तुम उच्च। किन्तु दोनों में उपादान एक ही है। हम दोनों एक ही स्रोत-ईश्वर की दो घाराएँ हैं। इसीलिए हमारी-तुम्हारी प्रकृति ईश्वरीय है। जन्मसिद्ध अविकार से तुम स्वरूपतः ईश्वर हो; वैसा

१. त्वं स्त्री त्वं पुनानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीर्णो वंडेन वंचित, त्वं जातो भवसि विश्वतोमुदः ॥श्वेताश्वतरोपनिषद ॥४-३॥

ही मैं भी हूँ। हो सकता है कि तुम पिवत्रता के दिव्य प्रतीक हो और मैं दैत्यों में भी सबसे कृर दैत्य हुँ; फिर भी अनन्त सिन्नदानन्द-सागर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है; इसी प्रकार तुम्हारा भी। आज तुम अपने को अधिक अभिव्यक्त कर सके हो! किन्तु ठहरो, मैं भी अब अपने को उससे अधिक अभिव्यक्त करूँगा, क्योंकि वे सारी सम्भावनाएँ मुझमें हैं। किसी बाह्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं है: ऐसी व्याख्या की कोई उत्सुकता भी नहीं। चराचर सृष्टि पूर्णतया स्वयं ईश्वर ही है। तो क्या ईश्वर भौतिक जड़ है ? नहीं, कदापि नहीं। जड़ वह ईश्वर है, जो पाँचों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य है; वुद्धि के माध्यम से जाना ईश्वर मन है; और जब आत्मा उसे प्रत्यक्ष करती है, तो वह आत्मा के रूप में ही दृष्ट होता है। वह जड़ नहीं, अपितु जड़ में निहित यथार्थ सार-तत्त्व है। इस कुर्सी का यथार्थ स्वरूप वही है, क्योंकि कुर्सी की रचना के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। कुछ वाहरी तत्त्व थे, जिनका वोध मुझे इन्द्रियों द्वारा हुआ, और इस वोध में मन का भी कुछ अंश शामिल है, और इन दोनों के योग से ही कुर्सी की सत्ता वनी। जो शाश्वत 'सत्' है, इन्द्रियों और वृद्धि से परे, वह स्वयं ईरवर ही है। उसी सत् स्वरूप ईरवर पर इन्द्रियाँ कुर्सी, मेज, कमरे, घर, लोक, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि का चित्र वना रही है। ऐसी दशा में क्या कारण है कि हम सब यही एक कुर्सी देखते हैं और ईश्वर अर्थात् सच्चिदानन्द पर विविघ वस्तुओं को हम समान रूप से चित्रित कर रहे हैं ?ेयह कोई जरूरी नहीं कि हर कोई एक सा रंग-रूप दे, लेकिन जो एक सा रंग-रूप देते हैं, वे सभी एक ही अस्तित्व-स्तर पर हैं और इसलिए वे एक दूसरे को तथा एक दूसरे के चित्र भी देखते हैं। ऐसे लाखों प्राणी हमारे-तुम्हारे वीच होंगे, जो एक ढंग से ईरवर को चित्रित नहीं करते हैं, और हम उनके चित्र को एवं उन्हें देखते नहीं हैं।

इसके विपरीत, जैसा कि तुम सब जानते हो, आधुनिक भौतिक अन्वेपकों की प्रवृत्ति अधिकाधिक यही प्रमाणित करने में व्यस्त है कि जो सत् है, वह सूक्ष्म ही है; स्थूल तो केवल आभास है। इसका जो भी प्रयोजन हो, हमें तो स्पष्ट हो गया है कि आधुनिक तर्क-पद्धित की कसौटी पर खरा उतरनेवाला अगर कोई धर्म-सिद्धान्त हो सकता है, तो वह अद्वैत ही है, क्योंकि यही इसकी दोनों आवश्यक मान्यताओं को पूरा करता है। यह सामान्यीकरण चरम तत्त्व है, व्यक्तित्व से भी यह परे है, और प्रत्येक प्राणी में सामान्य रूप से विद्यमान है। सामान्यीकरण का यह सिद्धान्त, जो सगुण ईश्वर तक ही पहुँच पाता है, कभी भी व्यापक नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि सगुण ईश्वर की घारणा के लिए पहले यह मानना होगा कि वह पूर्ण दयामय, मंगलमय आदि है। लेकिन यह संसार तो शुभ और अशुभ का एक मिश्रण है। हम अपनी इच्छानुसार किसी तथ्य को पृथक् कर लेते हैं, और

उसे सामान्यीकरण-प्रक्रिया से सिवशेष या सगुण ईश्वर का रूप दे देते हैं! जैसे तुम कहते हो कि सगुण ईश्वर 'यह' है, 'वह' है, वैसे ही तुम्हें यह भी कहना पड़ेगा कि 'यह' नहीं है, 'वह' नहीं है। इस तरह तुम यह सदा पाओगे कि सगुण की भावना के साथ साथ सगुण शैतान की भी घारणा जुड़ी रहेगी। इस तरह हमें यह स्प<sup>द्ध</sup> है कि सगुण ईश्वर की धारणा यथार्थ सामान्यीकरण का फलस्वरूप नहीं है। अतः हमें उससे परे जाना पड़ेगा, निर्गुण का सहारा लेना होगा। उसी निर्गुण में समस्त सुख-दु:ख के साथ सृष्टि की सत्ता है, क्योंकि उसमें जो कुछ है, वह सव निर्गुण का ही परिणाम है। वह ईश्वर कैसा हो सकता है, जिसे हमें अशुभ एवं अन्य वस्तुओं का पात्र ठहराना पड़े ? वस्तुतः वात यह है कि शुभ और अशुभ, एक ही सत्ता के दो भिन्न पक्ष या अभिव्यक्तियाँ हैं। इन दोनों के स्वतन्त्र अस्तित्व की स्वीकृति आरम्भ से ही भ्रामक सिद्ध हुई। भले-बुरे को—शुभ-अशुभ को—पूर्ण-तया स्वतन्त्र एवं पृथक् सत्ता मानने और इन दोनों को शाश्वत रूप से विच्छेद्य मानने का यही परिणाम हुआ कि हमारा यह जगत् अधिक कष्टमय हो उठा। मुझे ऐसे सज्जन से मिलकर बड़ी प्रसन्नता होगी, जो मुझे ऐसी वस्तु वतला सकें, जो शाश्वत रूप से शुभ और शाश्वत रूप से अशुभ हो। जैसे कोई खड़ा होकर इस जीवन की कुछ घटनाओं को शुभ, केवल शुभ और कुछ को अशुभ, केवल अशुभ सिद्ध कर सकता हो। आज जो शुभ है, कल वही अशुभ हो सकता है। आज जो बुरा दिखता है, कल वही भला दिख सकता है। मेरे लिए जो शुभ है, वह तुम्हारे लिए अशुभ हो सकता है। सारांश यह कि अन्य सुब्टि-व्यापारों की तरह शुभ-अश्भ में भी एक निर्दिप्ट विकास-परम्परा है। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जिन्हें हम जनकी विकास-परम्परा के एक स्थल पर शुभ एवं दूसरे स्थल पर अशुभ कहते हैं। तूफ़ान, जो मेरे साथी की मृत्यु का कारण बना, मेरे लिए बुरा है, लेकिन हवा के विपैले कीटाणुओं के संहार द्वारा लाखों नर-नारियों की प्राण-रक्षा का कारण भी वही रहा होगा। उनकी दृष्टि से वह भला है, लेकिन मैं उसे वुरा कहता हूँ। अतः शुभ-अशुभ, दोनों सापेक्ष जगत्—व्यक्त विश्व के ही अंग ठहरते हैं। हम जिस निर्विशेप या निर्गुण ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वह सापेक्ष तत्व नहीं है। इस-लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह शुभ है या अशुभ है, बल्कि वह दोनों से परे है, क्योंकि न तो वह शुभ ही है और न अशुभ ही। हाँ, शुभ, अशुभ की अपेक्षा 'उसकी' निकटतम अभिव्यक्ति है।

ऐसी निर्गुण या निर्विशेष सत्ता या निर्गुण इप्ट देवता को स्वीकार करने का परिणाम क्या है ? इससे हमें क्या लाभ होगा ? क्या धर्म मानव-जीवन का एक अंग वन सकेगा, क्या यह हमें कोई सान्त्वना या सहायता दे सकेगा? मानव अन्तः-

करण की उस आकांक्षा का क्या होगा, जो किसी सत्ता से सहायता के लिए प्रार्थना करती है। यह सब रहेगा। साकार ईश्वर भी रहेगा, किन्तु एक सुदृढ़ आधार-शिला पर । उसे निविशेष से वल प्राप्त होगा । हमने देखा कि निर्गुण के विना सगुण नहीं टिक सकता। यदि तुम्हारा यह तात्पर्य है कि एक ऐसी सत्ता है, जो इस संसार से पूर्णतया पृथक् है और अपनी इच्छा द्वारा उसने जून्य से विश्व की सृष्टि की है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति असम्भव है। लेकिन यदि हमें निर्विशेष का बोध हो जाय, तो सिवशेष, साकार की धारणा भी बनी रह सकती है। यह नाम-रूपात्मक जगत् अपने विविध रूपों में उसी 'निर्विशेष' का विविध पाठ है । जब हम पंचेन्द्रियों के सहारे उसका पाठ करते हैं, उसे हम भौतिक जगत् कहते हैं। यदि पाँच से अधिक इन्द्रियोंनाला कोई हो, तो यह निर्विशेष उसे किसी और रूप में भासित होगा। यदि हममें से कोई विद्युत् की संवेदनशीलता प्राप्त कर ले, तो उसे जगत् का बोघ सर्वथा भिन्न होगा । 'एकत्व' के विविध व्यक्त रूप होते हैं। इन विविध लोकों की कल्पनाएँ भी उसीके विविध पाठ मात्र हैं, और मानव वुद्धि केवल ऐसे सविशेष या सगुण ईश्वर तक पहुँच सकती है, जो निर्विशेष या निर्गुण का चरम पाठ है। अतः जिस अर्थ में यह कुर्सी सत्य है, यह लोक सत्य है, उसी अर्थ में सगुण ईश्वर भी सत्य है, इससे अधिक उसका कोई अर्थ नहीं । वह पूर्ण सत्य नहीं । अर्थात् सगुण ईश्वर वही निर्गुण ईश्वर है, और उसी अर्थ में सत्य है, जिस अर्थ में एक साथ ही मानव के रूप में मैं सत्य भी हूँ और सत्य नहीं भी। यह सत्य नहीं है कि मुझे तुम जिस रूप में देख रहे हो, वहीं मैं हूँ; तुम इस विषय में अपने को सन्तुष्ट कर सकते हो। जिस रूप में तुम मुझे ग्रहण करते हो, वही मेरा रूप नहीं। तुम्हारे तर्क का भी इससे परितोष हो सकता है। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जो मेरा रूप है, वह प्रकाश, स्वर-लहरियों, वातावरण की गति-विधियों के अन्दर रहनेवाली हलचलों आदि का ही तो संघात है। यदि उक्त उपादानों में एक भी बदल जाय, तो मैं कुछ और हो जाऊँगा। प्रकाश की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही व्यक्ति का फोटो खींचकर तुम्हें इस विषय पर सन्तोष हो जायगा। अतः तुम्हारी इन्द्रियों के सम्पर्क से मैं जिस प्रकार प्रतीत होता हूँ, वही मैं हूँ; एवं इतने पर भी इन सारे तथ्यों के वावजद एक ऐसा अपरिवर्तनीय तत्त्व है, जिसके विभिन्न अस्तित्व-स्तर ही गोचर वस्तुएँ हैं, यह है निविशेष 'अहं'। हजारों 'अहं' इसीके विभिन्न व्यक्ति-रूप हैं। मैं शिशु था, मैं युवा था और मैं अव वृद्ध होता जा रहा हूँ। जीवन में प्रतिपल मेरे शरीर और विचार बदल रहे हैं, लेकिन इन सव परिवर्तनों के बावजूद उनका समष्टि-रूप एक स्थायी एवं नियत इकाई है। र्निविशेष अहं वही है और ये सारे गोचर रूप-भेद मानो उसीके विभिन्न अंश हैं।

इसी प्रकार हमें विदित है कि विश्व का समिष्टि-रूप अचल है, लेकिन इस विश्व से सम्बद्ध सारे तत्त्व गति से वने हैं, प्रत्येक वस्तु सत्तत परिवर्तन की अवस्था में है; सब कुछ सदा वदल रहा है, गतिमान है। साथ ही हम यह भी देखते है कि ब्रह्माण्ड अपने समग्र रूप में अचल है, क्योंकि गति सापेक्ष पद है। मैं गतिहीन कुर्सी की सापेक्षता में गतिशील हूं। गति को सम्भव बनाने के लिए कम से कम दो चीज़ें अनिवार्य हैं। यदि सारे ब्रह्माण्ड को एक इकाई मान लिया जाय, तो कोई गतिशीलता नहीं; किस आघार की सापेक्षता में यह गतिमान होगा ? इसलिए जो निरपेक्ष है, वह अपरिवर्तनशील है, गतिहीन है और सारी गतिशीलता, सारे परिवर्तन गोचर जगत् में ही हैं, सीमित हैं। सम्पूर्ण वह निर्विशेष है, और निम्नतम अणु से लेकर ईश्वर—सगुण ईश्वर, सृष्टिकर्ता, जगन्नियंता, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसके सम्मुख हम प्रणिपात करते हैं, आदि तक—ये सभी विविध व्यक्ति-रूप उसी निर्विशेष में निहित हैं। अधिक तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त आधारशिला पर ही सविशेष, साकार की प्रतिष्ठा सम्भव है। ऐसा सविशेष ईश्वर निर्विशेष ब्रह्म की चरम अभिव्यक्ति के रूप में सहज बोधगम्य है। हम और तुम तो इसकी निम्न-तम अभिव्यक्ति हैं और साकार हमारी कल्पना की सर्वोत्तम परिणति है। मैं या तुम वह सगुण ईश्वर नहीं वन सकेंगे । जब वेदान्त कहता है कि तुम और मैं ईश्वर हैं, तो उसका आशय सविशेष ईश्वर से नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक ही चिकनी मिट्टी से एक चुहिया और एक विशालकाय हाथी भी बनाये जाते हैं। क्या मिट्टी की चुहिया कभी मिट्टी का हाथी बन सकेगी? लेकिन दोनों को पानी में डुवाओ, दोनों मिट्टी मात्र हैं। मिट्टी के नाते दोनों एक हैं, किन्तू एक चहिया और एक हाथी के नाते दोनों में शाश्वत भिन्नता है। अनंत, निर्विशेष उदाहत मिट्टी के समान है। हम और जगन्नियन्ता अभिन्न हैं, एक हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के रूप— मानव रूप में हम सर्वदा उसके दास हैं, उपासक हैं। इससे हमें स्पष्ट है कि सविशेष ईश्वर की सत्ता रहेगी ही। इस सापेक्ष संसार का और सब कुछ ही बना रहेगा और धर्म पहले की अपेक्षा दृढ़तर आघारशिला पर प्रतिष्ठित हो पायेगा। इसलिए हमें सिवशेष की जानकारी के लिए पहले निर्विशेष का ही वोध अनिवार्य हो जाता है।

जैसा कि हम देख चुके हैं, तर्कशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि सामान्य के सहारे ही विशेष का ज्ञान सम्भव है। इसिलए मनुष्य से ईश्वर तक सभी विशेष पदार्थों का वोध केवल—निर्विशेष—सर्वोच्च सामान्यीकरण के माध्यम से सम्भव है। प्रार्थनाएँ रहेंगी, अन्तर इतना ही होगा कि वे और अधिक अर्थवती हो जायँगी। वे सब प्रार्थना की मूर्ख धारणाएँ, प्रार्थना के निम्न स्तर, जो हमारे मन में समस्त

निर्श्यक कामनाओं को केवल भाषावद्ध करते हैं, उन्हें निश्चय ही विदा होना पड़ेगा। सभी विवेकसम्मत धर्म-सम्प्रदायों में निर्गुण 'ईश्वर' की प्रार्थना का चलन नहीं है; उनमें देवी-देवताओं की स्तुति की परिपाटी है। यह स्वाभाविक भी है। रोमन कैथोलिक लोग अपने संत-महात्माओं की स्तुति किया करते है, यह अच्छी वात है। किन्तु ईश्वर की स्तुति वेतुकी सी लगती है। ईश्वर से साँस लेने के लिए हवा, खेती के लिए पानी, वगीचों में फलोत्पत्ति आदि की याचना करना इत्यादि बड़ा अशोभन है, अस्वाभाविक है। वे संत-महात्मा, जो हमारे सदृश साधारण जीव थे, हमारी सहायता कर भी सकते हैं। लेकिन जगित्रयन्ता के सामने जीवन की प्रत्येक छोटी आवश्यकता के लिए गुहार लगाना और वचपन से यह रट लगाया करना कि 'प्रभु! मुझे सर-दर्व है, उसे दूर करो।' यह हास्यास्पद है। लाखों जीव है, जो इस संसार में मरे हैं और वे सारे यहीं विद्यमान हैं, वे देव या परियाँ हो गये हैं, वे तुम्हारी सहायता करें, तो करें। लेकिन ईश्वर, वह कदापि नहीं सुन सकता। उसके समीप श्रेष्टतर गुण माँगने के लिए ही हमें जाना चाहिए। वह निश्चित ही मूर्ख होगा, जो गंगा के किनारे रहकर भी पानी के लिए छोटा सा कुआँ खोदने लगे, वह भी अनाड़ी है, जो हीरे की खान के पास ही रहकर स्फटिक काँच के लिए ज़नीन खोदे।

वास्तव में प्रेम-सागर एवं कृपाल परम पिता के पास तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के लिए जाना हमारी मुर्खता है। अतः हमें उसके निकट प्रकाश, वल एवं भक्ति के लिए जाना होगा । लेकिन हमारे अन्तःकरण में जब तक दौर्वत्य एवं परमुखापेक्षी होने की तुच्छ कामना बनी रहेगी, तव तक ये क्षुद्र प्रार्थना-विधियाँ एवं सविशेप ईश्वर की उपासना-धारणा आदि बनी रहेंगी। किन्तू जो पहुँचे हुए साधक हैं, वे इन साधारण वरदानों के मुँहताज नहीं होते, वे तो निज के लिए माँगने की बात ही भूल गये होते हैं, अपनी कोई चाह उनमें नहीं होती। उनके मन में 'मैं' का नहीं, 'तू', 'मेरे भाई' का भाव हो सजग रहता है। ऐसे ही लोग निविशेप ईश्वर की उपासना के समर्थ अधिकारी है। और निर्विशेष की यह उपासना क्या है? ऐसी उपासना में दासता की भावना लुप्त है—'प्रभु! में कुछ नहीं हूँ, मुझ पर दया करो।' तुम्हें पुरानी फ़ारसी कविता का अंग्रेजी रूपान्तर मालूम होगा: "मैं अपने प्रियतम से मिलने आया। दरवाजे वंद थे। मैंने दरवाजा खटखटाया और भीतर से एक आवाज स्नायी दी, 'तु कौन ?' 'मैं अमुक हूँ।' किवाड़े नहीं खुले। दुवारा मैं आया और खटखटाया। वही प्रश्न दुहराया गया और वही उत्तर मैंने भी दिया। किवाड़े खुले नहीं। तीसरी वार आया और फिर वही प्रश्न। मैंने जवाव दिया, 'प्रियतम! मैं तुम ही हूँ।' और दरवाजा खुल गया।" निर्विशेष ईश्वर की उपासना का माध्यम सत्य है। सत्य है क्या ? कि वहीं मैं हूँ, सोऽहम्। यदि मैं जो कहूँ कि 'मैं'

'तू' नहीं हूँ, तो यह असत्य है। यदि मैं अपने को तुमसे अलग कहूँ, तो यह असत्य है, घोर प्रवञ्चना है। मैं सृष्टि के साथ एकरूप हूँ, मैं जन्मना एक हूँ। मेरी इन्द्रियों को यह स्पष्ट है कि मैं सृष्टि का ही अभिन्न रूप हूँ। मैं सर्वत्र व्याप्त वायु, ताप, प्रकाश से अभिन्न हूँ, सनातन काल से मैं एवं विश्वात्मा एक हैं। वही विराट् विश्व कहा जाता है, भूल से निखिल सृष्टिरूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, हृदय में विराजमान वही शाश्वत आत्मा है, जो प्रत्येक हृदय में 'सोऽहं' का उद्घोष करता है—वह अनश्वर है, सुष्पित्रहित है, सदा जाग्रत है, अमर है, जिसकी महिमा का कभी अंत नहीं, जिसकी शक्ति अमोघ है। मैं वही परम तत्त्व हूँ।

निर्विशेष की यही उपासना है-इसका परिणाम क्या है? मानव-जीवन में आमूल परिवर्तन हो जायगा। शक्ति, वह शक्ति जीवन में, जिसकी हमें इतनी आवश्यकता है। कारण, हम जिसे पाप या दुःख मान वैठे हैं, उसके मूल में दुर्वलता ही है। दुर्वेलता अज्ञान का और अज्ञान दु:ख का जनक है। यह उपासना हमें शक्ति-सम्पन्न वनायेगी। फलतः हमारे लिए दुःख उपहासास्पद होगा, हिंसकों की हिंसा की हम हँसी उड़ायेंगे और खूंखार चीता अपनी हिंसक प्रवृत्ति के भीतर मेरी अपनी आत्मा को ही अभिव्यक्त करने लगेगा। यही इस उपासना का सुफल है। परमात्मा से एकरूप हुई जीवात्मा ही शक्तिशाली है, वाक़ी कोई शक्तिशाली नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी वाइविल में ही नाजरय के ईसा मसीह की अद्भुत शक्ति का रहस्य क्या है ? वही अमित, अनन्त शक्ति, जिसने हत्यारों की हँसी उड़ायी और उनको आशीर्वाद दिया, जो उनकी जान लेना चाहते थे। वह यह था कि 'मैं तथा परम पिता, दोनों एक हैं।' यह वही प्रार्थना थी कि 'परम पिता! मैं जिस प्रकार तुझसे एक हुँ, उसी प्रकार उन सबको मुझसे एक कर दो। यह निर्विशेप की उपासना है, सृष्टि से तादातम्य स्थापित करो, 'उससे' अभिन्न वनो। इस निर्विशेष के लिए किसी प्रदर्शन, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । यह सूक्ष्म इन्द्रियों से भी अधिक कहीं हमारे समीप है, सूक्ष्मतम चिन्तन से भी अधिक अपना है, उसीके माध्यम से और उसीमें हम देखते-सोचते हैं। कुछ भी देखने के पहले हमें उसे देखना होगा। यह दीवार देखने के लिए भी पहले मुझे उसे देखना होगा और पीछे दीवार देखनी होगी, क्योंकि वही नित्य विषयी है। कौन किसे देख रहा है ? वह हमारे हृदय-मन्दिर में विराजता है। देह, वृद्धि आदि परिवर्तनशील हैं, शोक, हर्प, शुभ-अशुभ आते-जाते रहते हैं। दिन और वर्ष बीतते जाते हैं, जीवन का आना-जाना लगा है। किन्तु वह मृत्युंजय है। वही अनाहत नाद 'सोऽहं', 'सोऽहं' शास्वत है, अपरिवर्तनशील है। उसमें और उसीके माव्यम से ही

हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, जीते हैं, सत्ताघारी हैं। वह 'अहं', जिसे हम क्षुद्र 'मैं' मान वैठे हैं, सीमित समझ वैठे हैं, वह केवल मेरा 'अहं' नहीं, लेकिन वह सवका अर्थात् जीवों का, देवदूतों का, निम्न के निम्नतम का 'अहं' है। खूनी एवं संत, अमीर एवं ग़रीब, स्त्री एवं पुरुष, नर एवं पशु आदि सवमें समान रूप से वही 'सोऽहं' निवास करता है। एक निम्नतम अमीबा से लेकर महत्तम देव में सर्वत्र वह निवास करता है और सतत घोषित करता है: 'सोऽहं', 'सोऽहं'। यदि सतत विद्यमान अनाहत नाद को हम समझ सकें, यह पाठ सीख लें, तो सम्पूर्ण सृष्टि का रहस्य खुल जायगा, ज्ञातव्य कुल भी नहीं रह जायगा। अतः सारे धर्म-सम्प्रदाय जिस सत्य की खोज में लगे हैं, वह सत्य हमें प्रत्यक्ष हो जायगा, और हम समझ जायँग कि भौतिक विज्ञान की ये सारी उपलब्धियाँ गौण है। यही केवल सच्चा ज्ञान है, जो विश्व के विश्वातमा के साथ हमें एकरूप बनाता है।



## धर्म क्या है?

रेलवे लाइन पर एक भीमकाय इंजन तेजी से जा रहा था। एक छोटा सा कीड़ा लाइन पर रेंग रहा था। इंजन आ रहा है, यह देखकर घीरे से लाइन से उतरकर उसने अपने प्राण वचाये। फिर भी क्षुद्र नगण्य कीट जो इंजन से दवकर किसी भी क्षण मर जा सकता है, एक जीवित पदार्थ है, और इंजन इतना वृहतु, इतना विशाल होने पर भी केवल एक यंत्र है, एक इंजन ही है। तुम कहोगे, एक में जीवन है और दूसरा केवल जड़ पदार्थ है-उसकी चाहे जितनी शक्ति हो, उसकी गति और वेग चाहे जितना प्रवल हो, वह मृत जड़ यंत्र के सिवाय और कूछ भी नहीं है। और वह क्षद्र कीट, जो लाइन के ऊपर चल रहा था, इंजन के स्पर्श मात्र से जिसकी मृत्यु निश्चित थी, वह उस भीमकाय इंजन की तुलना में श्रेष्ठ और महिमासम्पन्न है। वह उस असीम का ही एक क्षुद्र अंश है, इसी कारण वह उस शक्तिशाली इंजन से श्रेष्ठ है। उसका यह श्रेष्ठत्व क्यों है? जीवित, प्राणसम्पन्न वस्तु से मृत जड़ पदार्थ की भिन्नता हम कैसे समझते हैं? यंत्र-निर्माता ने उसे जिस प्रकार परि-चालित करने की इच्छा से निर्माण किया था, वह यंत्र केवल उतना ही कार्य करता है, उसके सारे कार्य जीवित प्राणी की भाँति नहीं होते। तो फिर जीवित और मृत का भेद किस प्रकार किया जाय? जीवित प्राणी के भीतर स्वाधीनता है, वृद्धि है, और मृत जड़ पदार्थ में स्वाधीनता नहीं है; कारण, उसके वृद्धि नहीं है, वह कुछ जड़ नियमों की सीमा में बद्ध है। जिस स्वाधीनता के कारण ही हम यंत्र से भिन्न हैं—उसी स्वाधीनता को पूर्ण भाव से पाने के लिए ही हम सारी चेष्टाएँ कर रहे हैं। हमारी जितने प्रकार की चेष्टाएँ हैं—उन सवका यही उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकाधिक स्वाधीन हों। कारण, पूर्ण स्वाधीनता पाने पर ही हम पूर्णत्व पा सकते हैं। हमें इस बात का ज्ञान हो या न हो, स्वाधीनता पाने की यह ' चेष्टा ही सभी प्रकार की उपासना-प्रणालियों की भित्ति है।

संसार में जितने प्रकार की उपासना-प्रणालियाँ प्रचलित हैं, उन सवका यदि हम विश्लेषण करें, तो हमें मालूम होगा कि नितांत असम्य जातियाँ भूत-प्रेत, दानव, पूर्वजों की आत्माओं की उपासना, सर्प-पूजा, जातीय देव-विशेष की, तथा मृत व्यक्तियों की उपासना करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? कारण यह है कि लोग , यह समझते हैं कि किसी अज्ञात रूप से उक्त देवादि पुरुपगण हमारी अपेक्षा अधिक

वड़े हैं, वहुत शक्तिशाली हैं और वे हमारी स्वाधीनता में वाधा डालते है। इसी कारण इन सव पुरुषों को वे सन्तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिससे वे उनका किसी प्रकार अनिष्ट न कर सकें, अर्थात् जिससे वे अधिकतर स्वाधीनता लाभ कर सकें। इन सव श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा कर उनको सन्तुष्ट करके वरस्वरूप उनसे नाना प्रकार की काम्य वस्तुओं की वे आकांक्षा करते हैं। जिन सबको अपने प्रयत्न से लाभ करना मनुष्य को उचित है, वे उन्हें देवता के अनुग्रह से पाना चाहते है।

जो कुछ भी हो, इससे यह प्रकट होता है कि समग्र संसार एक चमत्कार की आशा कर रहा है। यह आशा हमें कभी नहीं छोड़ती और हम चाहे जितनी चेण्टा क्यों न करें, हम सब केवल अद्भुत और चमत्कार की ओर दौड़ रहे हैं। जीवन के अर्थ और उसके रहस्य के अविराम अनुसन्धान को छोड़ हमारे मन का और क्या अर्थ है ? हम कहेंगे कि असभ्य लोग ही ऐसी वातों के पीछे दौड़ रहे हैं, परन्तू फिर भी प्रश्न रहता है कि ऐसा क्यों है? यहदी भी एक चमत्कार की याचना कर रहे थे। केवल यहूदी ही क्यों, समग्र जगत् ही हजारों वर्षों से ऐसी प्रत्याशा करता आ रहा है। और समग्र जगत् में सबके भीतर ही एक असन्तोष का भाव दिखायी पड़ता है। हमने एक आदर्श पकड़ा, जीवन का एक लक्ष्य स्थिर किया —परन्तु उसकी ओर अग्रसर होकर आधे रास्ते में पहुँचते ही एक नया आदर्श पकड़ लिया। एक निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने कठोर चेष्टाएँ कीं, परन्तु उसके वाद देखते हैं कि हम उसे नहीं चाहते। समय समय पर हममें ऐसे असन्तोष का भाव आता रहता है, किन्तु यदि असन्तोष ही बना रहे, तो हमारे मन में क्या है ? इस सार्वजनीन असन्तोप का अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि स्वाघीनता की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है— जब तक वह इस स्वाधीनता की प्राप्ति नहीं करता, तव तक किसी तरह भी उसका असन्तोप दूर नहीं हो सकता। मनुष्य सर्वदा ही स्वाधीनता का अनुसन्धान कर रहा है, मनुष्य का समग्र जीवन ही केवल इस स्वाधीनता-प्राप्ति की चेष्टा है। शिशु जन्म ग्रहण करते ही नियम के विरुद्ध विद्रोही हो जाता है। उसका पहला शब्द रुदन होता है, जो अपने वंधनों के प्रति उसका विरोध है। मनुष्य की इस स्वाधीनता और मुक्ति की आकांक्षा से ही उसकी यह धारणा उत्पन्न होती है कि ऐसा एक पुरुष अवश्य है, जो सम्पूर्णतः मुक्तस्वभाव है। इसलिए देखा जाता है कि ईश्वर की घारणा मनुष्य के मन का स्वाभाविक गुण है। वेदान्त में, मानव मन की सर्वोच्च ईश्वर-धारणा सच्चिदानन्द नाम से निर्दिप्ट की गयी है। वह चिद्घन और स्वभावतः आनन्दघनस्वरूप है। हम वहुत दिनों से उसकी आभ्यन्तरीण वाणी को दवा रखने की चेष्टा करते आये हैं। हम नियम का अनुसरण करने की चेष्टा करके अपनी स्वाभाविक मनुष्य-प्रकृति में वाघा देने

का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु हमारा आभ्यन्तरीण मानव-स्वभावसुलभ सहज संस्कार, प्रकृति की नियमावली के विरुद्ध हमें विद्रोह करने के लिए प्रवृत्त कर रहा है। हम इसका अर्थ चाहे न समझें, परन्तु अचेतन रूप से हमारे मानवीय भाव के साथ आच्यात्मिक भाव का, निम्न स्तर के मन के साथ उच्चतर मन का, संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष अपना पृथक् अस्तित्व वचा रखने के लिए—जिसे हम 'व्यक्तित्व' कहते हैं,—प्रयत्न करता है।

यहाँ तक कि नरकों का अस्तित्व भी इस वात को सिद्ध करता है कि हम जन्मसिद्ध विद्रोही हैं। हम जीवन के प्रथम तथ्य, स्वयं जीवन के अन्तर्प्रवाह के विरुद्ध
भी विद्रोह करते हैं और चिल्ला उठते हैं, "हमारे लिए कोई नियम नहीं हो
सकता।" जितने दिन हम प्रकृति की नियमावली को मानकर चलते हैं, उतने दिन हम
यंत्र की तरह हैं—उतने दिन जगत्-प्रवाह अपनी गित से चलता रहता है—उसकी,
ग्रृंखला हम तोड़ नहीं सकते। नियम का पालन ही मनुष्य की प्रकृति हो जाती है।
परन्तु जव हमारे भीतर प्रकृति का यह बन्धन तोड़कर मुक्त होने की चेष्टा उत्पन्न
होती है, तभी उच्च स्तर के जीवन का प्रथम उन्मेष होना समझना चाहिए। मुक्ति
—ओ मुक्ति, मुक्ति—ओ मुक्ति! यही—आत्मा का गीत है। किन्तु हाय!
प्रकृति की सैंकड़ों श्रृंखलाओं में वद्ध होना ही उसकी नियति है!

यह नाग-पूजा, या भूत-प्रेत की उपासना या दानव-पूजा तथा विभिन्न धर्म-मत और साधना चमत्कार-लाभ के लिए क्यों होने चाहिए? किसी वस्तु में जीवन-शक्ति है, उसके भीतर एक यथार्थ सत्ता है, यह वात हम क्यों कहते हैं? अवश्य इन सब अनुसन्धानों के भीतर, जीवनी शक्ति को समझने की, यथार्थ सत्ता की व्याख्या करने की चेण्टा के भीतर, कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। वह कभी निरर्थक या व्यर्थ नहीं हो सकती। वह मानव की मुक्ति-लाभ की अनवरत चेप्टा है। हम जिस विद्या को विज्ञान कहते हैं, वह हजारों वर्षों से स्वाधीनता-लाभ की चेप्टा करती आ रही है, और लोग स्वाधीनता चाहते रहे हैं। परन्तु प्रकृति के भीतर तो स्वाचीनता या मुक्ति नहीं है। उसके भीतर नियम—केवल नियम हैं, तथापि मुवित की यह चेप्टा चल रही है। नहीं, विशाल सूर्य-मण्डल से लेकर क्षुद्र परमाणु तक सभी प्रकृति के नियमाधीन हैं—यहाँ तक कि मनुप्य को भी स्वायीनता नहीं है। परन्तु हम इस वात पर विश्वास नहीं कर सकते। हम अनादि काल से ही नियमों का अध्ययन करते आ रहे हैं, परन्तु मनुष्य भी नियम के अधीन है—इस वात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आत्मा सदैव चीत्कार करती रहती है, 'मुनित ! मुनित ! स्वाधीनता ! स्वाधीनता !' यही अनन्त संगीत-व्यनि उठ रही है। नित्य मुनत, पूर्ण स्वाधीन ईश्वर की घारणा-लाभ के साथ मनुष्य

अनन्त काल तक वन्धन के भीतर रहकर शान्ति नहीं पा सकता। मनुष्य को उच्च से उच्चतर पथ पर अग्रसर होना होगा, और उसकी यह चेष्टा यदि अपने लिए न होती, तो इसे वह वड़ा कष्टदायक समझता। मनुष्य अपनी ओर देखकर कहा करता है, "मैं जन्म के साथ ही प्रकृति का दास हूँ—चद्ध हूँ, तव भी एक ऐसा पुरुष है, जो प्रकृति के नियम में वद्ध नहीं है—जो नित्य मुक्त और प्रकृति का भी प्रभु है।"

इसलिए, वन्धन की धारणा, जिस प्रकार हमारे मन का अच्छेद्य और मौलिक अंगस्वरूप है, ईश्वर की धारणा भी उसी प्रकार प्रकृतिगत और हमारे मन का अच्छेद्य, मौलिक अंगस्वरूप है। दोनों ही इस स्वाधीनता के भाव से उत्पन्न हुई हैं। स्वाधीनता का भाव न रहने पर पौधे में भी जीवन नहीं रह सकता। पौथे अथवा कीट में जीवन को व्यक्तित्व की धारणा तक ऊपर उठना पड़ता है। अज्ञात भाव से वह उनमें कार्य कर रही है—पौधा अपने विशेषत्व, अपने विशेष रूप, अपने निजत्व को बनाये रखने के लिए जी रहा है, प्रकृति नहीं। प्रकृति ही हमारी उन्नति के प्रत्येक सोपान को नियमित कर रही है, इस धारणा से स्वाधीनता या मुक्ति के भाव को विल्कुल उड़ा देना पड़ता है। इन दो धारणाओं का लगातार संग्राम चल रहा है। हम अनेक मत-मतान्तर तथा विभिन्न सम्प्रदायों के विवाद की बात सुन रहे हैं, परन्तु विभिन्न मत या विभिन्न सम्प्रदायों का होना अन्याय या अस्वाभाविक नहीं है—वे अवश्य रहेंगे। श्रृखंला जितनी दीर्घ हो रही है, स्वभावतः उतना ही द्वन्द्व बढ़ रहा है; परन्तु यदि हम यह समझ लें कि हम सव उसी एक प्रकार के लक्ष्य की ओर पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं, तो विवाद का प्रयोजन फिर नहीं रहेगा।

मुक्ति या स्वाधीनता के इस मूर्त विग्रहस्वरूप, प्रकृति के प्रभु को हम ईश्वर कहा करते हैं। तुम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि इस स्वाधीनता के भाव के बिना एक मुहूर्त भी जीवन धारण नहीं किया जा सकता। यदि तुम अपने को स्वाधीन कहकर विश्वास नहीं करते, तो तुम क्या कभी यहाँ आ सकते थे? सम्भवतः प्राणितत्त्वविद् इस मुक्त होने की निरन्तर चेण्टा की व्याख्या दे सकते हैं और देंगे भी। यह सव मैं मानता हूँ, किन्तु फिर भी स्वाधीनता का भाव तो हमारे भीतर से नहीं जाता। जैसे हम प्रकृति के अवीन हैं, प्रकृति के वन्धन को किसी प्रकार काट नहीं सकते, ये भाव सदा हमारे भीतर वर्तमान हैं, वसे ही स्वाधीनता का भाव भी हमारे भीतर सदा वर्तमान है।

वन्धन और मुक्ति, प्रकाश और छाया, शुभ और अशुभ--सर्वत्र हैं। किंतु जहाँ भी किसी प्रकार का बन्धन है, उसके पीछे मुक्ति भी गप्त भाव से विद्यमान है।

यदि एक सत्य हो, तो दूसरा भी अवश्य सत्य होगा। सर्वत्र ही मुक्ति की धारणा अवश्य रहेगी। हम असभ्य व्यक्तियों में जिस प्रकार वन्धन की धारणा देखते हैं, उसको हम मुक्ति की धारणा कहकर अभी न समझें, तथापि वह धारणा उसके भीतर मौजूद है। असम्य जंगली मनुष्य के मन में पाप और अपवित्रता के बन्धन की घारणा वहुत कम है। कारण, उसकी प्रकृति पशुस्वभाव से अधिक उन्नत नहीं है। वह भौतिक प्रकृति के वन्वन से, भौतिक परितोष के अभाव से अपने को मक्त करने की चेष्टा करता रहता है; किन्तू इस निम्नतर घारणा से धीरे धीरे उसके मन में मानसिक और नैतिक बन्धन की धारणा और आध्यात्मिक स्वाधीनता की आकांक्षा जाग उठती है। यहाँ हम देखते हैं कि वही ईश्वरीय भाव अज्ञानावरण के भीतर से क्षीण रूप में प्रकाशित हो रहा है। पहले-पहल वह आवरण बड़ा घना रहता है और मालूम होता है कि वह ज्योति एक तरह से उससे आच्छादित है, परन्तू वास्तव में वही मुक्ति और पूर्णतारूप उज्ज्वल अग्नि सदा पवित्र और अनाच्छा-दित भाव से ही वर्तमान रहती है। मनुष्य उसे ब्रह्माण्ड का नियन्ता—एकमात्र मुक्त पुरुष कहकर उसीमें व्यक्ति-धर्म का आरोप करता है। वह अभी नहीं जानता कि समग्र ब्रह्माण्ड एक अखण्ड वस्तु है-प्रभेद है केवल परिमाण में--विचार में।

समग्र प्रकृति ही ईश्वर की उपासनास्वरूप है। जहाँ भी किसी प्रकार का जीवन है, वहीं मुक्ति का अनुसन्धान है और वह मुक्ति ही ईश्वरस्वरूप है। इस मुक्ति के लाभ करने पर निश्चय ही समग्र प्रकृति पर आधिपत्य प्राप्त होता है और ज्ञान के विना मुक्ति पाना असम्भव है। हम जितने अधिक ज्ञानसम्पन्न होते हैं, उत्तना ही हम प्रकृति पर आधिपत्य पा सकते हैं। और प्रकृति जितनी ही हमारे वशीभूत होती जाती है, उतना ही हम अधिकतर शक्तिसम्पन्न, अधिकतर ओजस्वी होते जाते हैं, और यदि ऐसा कोई पुरुष हो, जो पूर्ण मुक्त और प्रकृति का प्रभु है, तो उसको अवश्य ही प्रकृति का पूर्ण ज्ञान रहा होगा। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होगा। मुक्ति और स्वाधीनता के साथ साथ ये अवश्य रहेंगे, और जो व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेगा, केवल वही प्रकृति के पार जाने में समर्थ होगा।

वेदान्त के ईश्वरिविषयक सभी विचारों के मूल में पूर्ण मुक्ति एवं स्वाधीनता से उत्पन्न परमानन्द तथा नित्य शान्तिरूप धर्म की उच्चतम धारणा विद्यमान है। सम्पूर्ण मुक्तभाव से अवस्थान—कुछ भी उसको वद्ध नहीं कर सकता, वहाँ प्रकृति नहीं है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उसमें किसी प्रकार का परिणाम उत्पन्न कर सके। यह मुक्तभाव तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है और यही एकमात्र यथार्थ स्वाधीनता है।

ईश्वर सदा ही अपने महिमामय अपरिणामी स्वरूप पर प्रतिष्ठित है। तुम और हम उसके साथ एक होने की चेष्टा कर रहे है, किन्तु इधर वन्धन की कारणी-भूत प्रकृति, नित्य जीवन की छोटी छोटी बातें, धन, नाम, यश, मानव-प्रेम प्रभृति प्राकृतिक विषयों पर निर्भर हैं। परन्तु यह जो समग्र प्रकृति प्रकाश पा रही है, उसका प्रकाश किस पर निर्भर है? ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकृति प्रकाश पाती है; सूर्य, चन्द्र, तारों के प्रकाश से नहीं। उसके प्रकाशमान होने से ही और सव कुछ प्रकाशित होता है।

हमने देखा कि यह ईश्वर स्वतःसिद्ध है, निर्गुण, सर्वज्ञ, प्रकृति का जाता और प्रभु, सबका प्रभु है। सव उपासनाओं के मूल में वह विद्यमान है, हम चाहे समझें या न समझें, उसीकी उपासना हो रही है। मैं जरा और भी आगे वढ़कर कहना चाहता हूँ, और इस वात को सुनकर शायद सभी आश्चर्यचिकत होंगे कि जिसको अशुभ कहा जाता है, वह भी उसीकी उपासना है। वह भी मुक्ति का ही एक खंड है। केवल वहीं नहीं, मैं इससे भी भीषण वात कहुँगा, जब तुम कोई अशुभ कार्य करते हो, तो वहाँ भी मुक्ति की अदम्य आकांक्षा ही पीछे विद्यमान रहती है। वह पथञ्रष्ट और भ्रांत हो सकती है, परन्तु वह विद्यमान है अवश्य । और फिर उस मुनित की-स्वाधीनता की-प्रेरणा न रहने से किसी प्रकार के जीवन या किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रह सकती। समग्र ब्रह्माण्ड में मुक्ति—स्वाधीनता—का स्पन्दन हो रहा है। इस ब्रह्माण्ड के अन्तस्तल में यदि एकत्व न रहता, तो हम विविधता को समझ ही नहीं सकते थे। उपनिषद् में ईश्वर की धारणा इसी प्रकार की है। कभी कभी यह धारणा और भी उच्चतर उठ जाती है—उसने हमारे सामने एक ऐसे आदर्श की स्थापना की है- जिससे पहले-पहल तो हमें स्तम्भित हो जाना पड़ता है—वह आदर्श यह है कि स्वरूपतः हम ईश्वर से अभिन्न है। वह, जो तितली का विचित्र वर्ण है, और वह, जो गुलाव की कली का खिलना है, वही तितली और पौधे में शक्तिरूप में विद्यमान है। जिसने हमें जीवन दिया है, वही हमारे अन्तर में शक्तिरूप से विराज रहा है। उसकी अग्नि से जीवन का आविर्भाव और उसीकी शक्ति से कठोरतम मृत्यु होती है। उसकी छाया ही मृत्यु है और उसकी छाया ही अमृतत्व है। एक और उच्चतर धारणा लो। जो कुछ भी भीपण है, उससे हम सभी वहेलिये द्वारा खदेड़े हुए खरगोश की भाँति भाग रहे हैं, उसीकी भाँति मुंह को छिपाकर अपने को निरापद सोचते हैं। ऐसे ही यह समग्र संसार, जो कुछ भीषण देखता है, उससे भागने की चेष्टा कर रहा है। एक वार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था, उस जगह एक तरफ भारी जलागय और दूसरी तरफ़ ऊँवी दीवाल थी। उस स्थान पर बहुत से वन्दर रहते थे। काशी के वन्दर वड़े दुप्ट

होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में यह विकार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते पर से न जाने दें। वे विकट चीत्कार करने लगे और झट आकर मेरे पैरों से चिग्टने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा, किन्तु मैं जितना ज्यादा जोर से दौड़ने लगा, वे उतनी ही अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असम्भव प्रतीत हुआ—ठीक ऐसे ही समय एक अपिरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज दी, "वन्दरों का सामना करो"; मैं भी जैसे ही उलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर भाग गये। समस्त जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी—जो कुछ भी भयानक है, उसका सामना करना पड़ेगा, साहस-पूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे बन्दरों के सामने से न भागकर उनका सामना करने पर वे भाग गये थे, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ कष्टप्रद वातें हैं, उनका सामना करने ही पर वे भाग जाती हैं। यदि हमको मुक्ति या स्वाधीनता का अर्जन करना हो, तो प्रकृति को जीतने पर ही हम उसे पायेंगे, प्रकृति से भागकर नहीं। कापुरुप कभी जय नहीं पा सकता। हमको भय, कष्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा, तभी वे हमारे सामने से भाग जायंगे।

मृत्यु क्या है ? आतंक क्या है ? उन सबके भीतर क्या प्रभु का आनन दिखायी नहीं देता ? दु:ख, कष्ट और आतंक से दूर भागकर देखो-वे तुम्हारा पीछा करेंगे। उनके सामने खड़े होओ, वे भाग जायँगे। सारा संसार सुख और आराम का उपासक है; जो कष्टप्रद है, उसकी उपासना करने का साहस वहुत कम लोग करते है। इन दोनों का ही अतिक्रमण मुक्ति है। मनुष्य इस दु:खदायी द्वार के भीतर से गये विना मुक्त नहीं हो सकता । हम सबको इसका सामना करना पड़ेगा। हम ईश्वर की उपासना करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु प्रकृति और हमारी देह उनके और हमारे वीच में पड़कर हमारी दृष्टि को अन्धी कर देती है। कठोर वज्र के भीतर, लज्जा, मलिनता, दु:ख-दुविपाक, पाप-ताप के भीतर भी हमें उनसे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी। समग्र संसार वर्ममय ईश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है। मैं ऐसे ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूँ, जो एकाघार से धर्ममय और अधर्ममय दोनों ही है; यदि साहस हो, तो इस ईश्वर को ग्रहण करो-यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है—इसके द्वारा तुम उस एकत्वरूप चरम सत्य में पहुँच सकोगे। तभी यह घारणा नष्ट होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से वड़ा है। जितना ही हम इस मुक्ति-तत्त्व के पास जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के आश्रय में आते हैं, उतना ही हमारा दुःख-कप्ट दूर होता है। तव हम नरक के द्वार को स्वर्ग-द्वार से पृथक् नहीं समझेंगे, तव हम मनुष्य मनुष्य में भेद-वृद्धि कर यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत् के किसी प्राणी से श्रेप्ठ हूँ। जब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस

प्रभु के सिवाय और किसीको न देखें, तब तक हम दु:ख-कष्ट से घिरे ही रहेंगे, तब हम सबमें भेद देखेंगे। कारण, हम उस भगवान् में—उसी आत्मा में अभिन्न हैं और जब तक हम ईश्वर को सर्वत्र नहीं देखेंगे, तब तक हम समग्र संसार के एकत्व का अनुभव नहीं कर सकेंगे।

एक ही वृक्ष पर सुन्दर पंखवाले अभिन्न सखा दो पक्षी हैं—उनमें से एक वृक्ष के ऊपरवाले भाग पर और दूसरा नीचेवाले भाग पर वैठा है। नीचे का सुन्दर पक्षी वृक्ष के मीठे और कड़्वे फलों को खाता है—एक वार मीठे फल को और उसके वाद ही कडुवे फल को खाता है। जिस मुहूर्त में उसने कड़ुवे फल को खाया, उसको कष्ट हुआ; कुछ क्षण के वाद ही एक और फल खाया और जब वह भी कड्वा लगा, तब उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर उसको दूसरा पक्षी दिखायी दिया, वह मीठे या कड्वे किसी भी फल को नहीं खाता। वह अपनी महिमा मे मग्न हो स्थिर और धीर भाव से बैठा है। किन्तु वह उसे देखकर भी फिर भूल से फल खाने लगा—अन्त में उसने एक ऐसा फल खाया, जो वड़ा ही कड़वा था, तब वह फल खाने से विरक्त हो फिर उस ऊपरवाले महिमामय पक्षी को देखने लगा। घीरे घीरे वह उस ऊपरवाले पक्षी की ओर अग्रसर होने लगा—जब वह उसके एकदम निकट पहुँचा—तब उस ऊपरवाले पक्षी की अंग-ज्योति उसके ऊपर पड़ी और धीरे धीरे ज्योति ने उसको वेष्टित कर लिया, अब तो उसने देखा कि वह उस ऊपरवाले पक्षी में परिणत हो गया है ! तव से वह ज्ञान्त, महिमामय और मुक्त हो गया है—उसको मालूम हुआ कि असल में वृक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं — केवल एक ही पक्षी था। नीचेवाला पक्षी ऊपरवाले पक्षी की केवल छाया भर थां। इसी प्रकार वास्तव में हम ईश्वर से अभिन्न हैं; परन्तु जिस प्रकार एक सूर्य लाखों ओस-विन्दुओं पर प्रतिविम्बित होकर छोटे छोटे लाखों सूर्यों सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी वह जीवात्मा-रूप से प्रतिभासित होता है। यदि हम अपने प्रकृत ब्रह्मस्वरूप के साथ अभिन्न होना चाहें, तो प्रतिविम्ब को दूर करना आवश्यक है। विश्व-प्रपंच कदापि हमारे कार्यो की सीमा नहीं हो सकता। इसीलिए कृपण अर्थ-संचय करता रहता है, चोर चोरी करता है, पापी पापाचरण करता है, और तुम दर्शनशास्त्र की शिक्षा लेते हो। इन सवका एक ही उद्देश्य है। मुक्ति-लाभ को छोड़ हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। ज्ञान से हो अथवा अज्ञान से, हम सब पूर्णता पाने की चेष्टा कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसे एक न एक दिन अवश्य ही पायेगा।

जो व्यक्ति पापों में मग्न है, जिस व्यक्ति ने नरक के पथ का वरण किया है,

१. द्र० मुण्डकोपनिषद् ॥३।१-२॥

वह भी इस पूर्णता का लाभ करेगा, परन्तु उसको कुछ विलम्ब होगा। हम उसका उद्धार नहीं कर सकते। जब उस पथ पर चलते चलते यह कुछ किन चोटें खायेगा, तब वे ही उसे भगवान् की ओर प्रेरित करेंगी। अन्त में वह धर्म, पिवत्रता, निःस्वार्थ-परता और आध्यात्मिकता का पथ ढूँढ़ लेगा। और दूसरे लोग, जिसका अनजान में अनुसरण कर रहे हैं, उसी धर्म का हम ज्ञानपूर्वक अनुसरण कर रहे हैं। संत पॉल ने एक स्थान पर इस भाव को खूब स्पष्ट भाव से कहा है, "तुम जिस ईश्वर की अज्ञान में उपासना कर रहे हो, उसीकी मैं तुम्हारे निकट घोषणा कर रहा हूँ।" समग्र जगत् को यह शिक्षा ग्रहण करनी होगी। सब दर्शनशास्त्रों और प्रकृति के सम्बन्ध में इन सब मतवादों को लेकर क्या होगा, यदि वे जीवन के इस लक्ष्य पर पहुँचने में सहायता न कर सकें? आओ, हम विभिन्न वस्तुओं में भेद-ज्ञान को दूर कर सर्वत्र अभेद का दर्शन करें—मनुष्य अपने को सब वस्तुओं में देखना सीखे। हम अब ईश्वर सम्बन्धी संकीर्ण धारणाविशिष्ट धर्ममत और सम्प्रदाय-समूह के उपासक न रहकर, संसार में सभी के भीतर उनका दर्शन करना आरम्भ करें। तुम लोग यदि ब्रह्मज्ञ हो, तो तुम अपने हृदय में जो देव-दर्शन कर रहे हो, सर्वत्र ही, उन्हें देखने में तुम समर्थ होंगे।

पहले तो सब संकीर्ण घारणाओं का त्याग करो, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करो-देखो, वे सब हाथों से काम कर रहे हैं, सब पैरों से चल रहे हैं, सब मुखों से भोजन कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वास कर रहे हैं, सब मन के द्वारा वे मनन कर रहे हैं-वे स्वतःप्रमाण हैं-हमारे निज की अपेक्षा वे हमारे अधिक निकटवर्ती हैं। यही जानना धर्म है-यही विश्वास है; प्रभु हमको यह विश्वास दे। हम जव समस्त संसार में इस अखण्ड का अनुभव करेंगे, तव हम अमर हो जायेंगे। भौतिक दुप्टि से देखने पर भी हम अमर हैं, सारे संसार के साथ एक हैं। जब तक एक व्यक्ति भी इस संसार में श्वास ले रहा है, तब तक में उसके भीतर जीवित हूँ, मैं यह संकीर्ण क्षुद्र व्यप्टि जीव नहीं हुँ, मैं समप्टिस्वरूप हूँ। अतीत काल में जितने प्राणी हो गये हैं, मैं उन सभी का जीवनस्वरूप था; मैं ही बुद्ध, ईसा और मुहम्मद का आत्म-स्वरूप हूँ। मैं सब आचार्यगणों का आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही चीर्यवृत्तिकारी सकल चोरस्वरूप हूँ और जितने हत्याकारी फाँसी पर लटके हैं, उनका भी स्वरूप—में सर्वमय हूँ। अतएव उठो-यही परा पूजा है। तुम स्वयं समग्र जगत् के साय अभिन्न हो। यही यथार्थ विनय है- घुटने टेककर 'में पापी हूँ, में पापी हूँ' कहकर केवल चिल्लाने का नाम विनय नहीं है। जब इस भेद का आवरण छिन्न-विच्छिन्न हो जाता है, तभी सर्वोच्च उन्नर्ति समझनी होगी। समस्त जगत् का अखण्डत्व--यही श्रेष्ठतम धर्ममत है। में अमुक हूँ-व्यक्तिविशेष-यह तो बहुत ही संकीर्ण

भाव है, यथार्थ सच्चे 'अहम्' के लिए यह सत्य नहीं है। मैं समिष्टिस्वरूप हूँ--इस धारणा के ऊपर खड़े होओ-इस पुरुषोत्तम की उच्चतम अनुष्ठान-प्रणालियों की सहायता से उपासना करो; कारण, ईश्वर चैतन्य-आत्मस्वरूप है, और आत्मा एवं सत्य की सहायता से उसकी यथार्थ उपासना करनी होगी। पहले साधक उपासना की निम्नतम प्रणाली का अवलम्बन कर, उपासना करते करते जड़ विषय की चिन्ता से उच्च सोपान पर आरोहण करके आध्यात्मिक उपासना के राज्य में उपनीत होता है, तभी अन्त में आत्मा के माध्यम से और आत्मा में उस अखण्ड, अनन्त समष्टिस्वरूप ईश्वर की यथार्थ उपासना सम्भव होती है। जो कुछ सान्त है, वह जड़ है। चैतन्य ही केवल अनन्तस्वरूप है, ईश्वर चैतन्यस्वरूप है, इसीलिए वह अनन्त है; मानव चैतन्यस्वरूप है—मानव भी अनन्त है और अनन्त ही केवल अनन्त की उपासना में समर्थ है। हम उसी अनन्त की उपासना करेंगे, यही सर्वोच्च आघ्यात्मिक उपासना है। इन सब भावों का अनुभव करना बहुत वड़ी बात है और बहुत कठिन है। मैं मत-मतान्तर की बात कह रहा हूँ, दार्शनिक विचार कर रहा हूँ, कितनी वकवक कर रहा हूँ; इतने में कुछ मेरे प्रतिकूल घटना घटी—मैं अज्ञान से ऋद्ध हो उठा, तव भूल गया कि—इस विश्व-ब्रह्माण्ड में यह क्षुद्र ससीम मुझे छोड़ और भी कुछ है। मैं तब कहना भूल गया, "मैं चैतन्यस्वरूप हूँ—इस अकिचित्कर बात से मेरा क्या प्रयोजन है—मैं तो चैतन्यस्वरूप हूँ", मैं तब भूल जाता हूँ कि यह सब मेरी ही लीला है, मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ और मुक्ति की बात भी भूल जाता हूँ ।

ऋषियों ने वार वार घोषणा की है—क्षुरस्य धारा निश्तिता दुरत्यया दुर्गं पयस्तत् कवयो वदन्तिं—मुक्ति का पथ उस्तरे की भाँति तीक्षण, दीर्घ और कठिन है—इसे अतिक्रमण करना कठिन है। किन्तु इन दुर्बलताओं और विफलताओं से अपने को बँधने न दो। उपनिषदों की घोषणा है—उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निवोचतं—'उठो, जागो, जब तक उस लक्ष्य पर नहीं पहुँचते, तब तक रुको मतं। यद्यपि वह पथ उस्तरे की धार की तरह तीक्ष्ण है—यद्यपि वह पथ दीर्घ है, दूरवर्ती और कठिन है, किन्तु हम उस पथ का अवश्य ही अतिक्रमण करेंगे। मनुष्य साधना के वल से एक दिन देव और असुर, दोनों का ही प्रभु हो सकता है। हमारे दुःख के लिए स्वयं हमारे सिवा और कोई उत्तरदायी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि मनुष्य यदि अमृत के लिए चेष्टा करे, तो उसे परिवर्तन में सिर्फ विषपूर्ण

१. कठोपनिषद्।।१।३।१४।।

२. वही

प्याला ही मिलेगा ? नहीं, अमृत है—उसकी प्राप्ति के निमित्त प्रयत्नशील प्रत्येक मनुष्य के लिए वह है। प्रभु ने स्वयं कहा है—

> सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

— 'सभी धर्मो का परित्याग कर एक मेरी शरण में आ। मैं तुझे समस्त पापों के पार लगा दूँगा। भय न कर।'' हम जगत् के सब शास्त्रों को एक स्वर से इस वाणी की घोषणा करते हुए सुन रहे हैं। यह वाणी ही हमसे कह रही है-"स्वर्ग में जैसी, मृत्युलोक में भी तद्रूप ही तेरी इच्छा पूर्ण हो; कारण, सर्वत्र तेरा ही राजत्व है, तेरी ही शक्ति और तेरी ही महिमा है।" कठिन, बड़ी कठिन बात है। अभी कहा—"हे प्रभु, मैंने अभी तेरी शरण ली—प्रेममय! तेरे चरणों पर सर्वस्व समर्पण किया-तेरी वेदी पर, जो कुछ भी सत्, जो कुछ भी पुण्य है, सभी कुछ स्थापन किया। मेरा पाप-ताप, भला-बुरा कार्य सब कुछ तेरे ही चरणों पर मैं समर्पण करता हुँ—तू सब ग्रहण कर—मैं अब तूझे कभी न भूलुँगा।" अभी कहा-"तेरी इच्छा पूर्ण हो।" पर दूसरे मुहूर्त में ही जब एक परीक्षा में पड़ गया—त्तव हमारा वह ज्ञान लोप हो गया, मैं कोघ से अंघा हो गया। सब धर्मी का एक ही लक्ष्य है, परन्तु विभिन्न आचार्य विभिन्न भाषाओं का व्यवहार करते रहते हैं। सबकी चेष्टा इस झूठे 'अहम्' या कच्चे 'अहम्' का विनाश करना है। तव फिर सत्य के 'अहम्', पक्के 'अहम्'-स्वरूप, एकमात्र वे प्रभु ही रहेंगे। हिब्रू धर्मशास्त्र में है—'मैं, तेरा प्रभु, तेरा ईश्वर एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ। मेरे सिवा तू किसी अन्य ईश्वर को नहीं रख सकता। केवल ईश्वर ही रह जाना चाहिए। हमको कहना होगा, "मैं नहीं, तू।" तव उस प्रभु को छोड़ हमें सर्वस्व त्यागना होगा; केवल वे ही राज्य करेंगे। मानो हमने खूव कठोर साधना की-परन्तु दूसरे मुहूर्त में ही हमारा पैर फिसल गया—और तब हमने माँ के निकट हाथ बढ़ाने की चेण्टा की—समझ गया कि अपनी चेप्टा द्वारा अकम्पित भाव से खड़ा होना असम्भव है। हमारा जीवन अनंत है, जिसका एक अघ्याय—'तेरी इच्छा पूर्ण हो' है। किन्तु यदि हम उस जीवन-ग्रंथ के सव अध्यायों का मर्म ग्रहण न करें, तो समुदय जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। 'तेरी इच्छा पूर्ण हो'--प्रति मुहूर्त विश्वासघाती मन इन भावों के विरुद्ध उठ खड़ा होता है, परन्तु हमें यदि इस कच्चे 'अहम्' को जीतना हो, तो वार वार इस वात की आवृत्ति करनी होगी। हम एक विश्वासघाती की सेवा करें और परित्राण

१. गीता ॥१८।६६॥

पा जाँय—यह कभी हो नहीं सकता। सबका परित्राण है, केवल विश्वासघाती का परित्राण नहीं है—और हम विश्वासघाती के रूप में एकदम निन्दित हैं। जब हम अपनी यथार्थ आत्मा की घ्विन की अवज्ञा करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के विश्व विश्वासघात करते हैं, हम उस जगन्माता की महिमा के विश्व विश्वासघात करते हैं। अतएव चाहे जो कुछ भी हो, हमें अपने तन और मन को उस परम इच्छामय की इच्छा में मिला देना पड़ेगा। किसी हिन्दू दार्शनिक ने ठीक कहा है कि यदि मनुष्य—'तेरी इच्छा पूर्ण हो', यह बात दो बार उच्चारण करे, तो वह पाप करता है। 'तेरी इच्छा पूर्ण हो।' वस, और क्या प्रयोजन है ? इसे दो बार कहने की आवश्यकता ही क्या है ? जो अच्छा है, वह तो अच्छा है ही। एक वार जब कह दिया, 'तेरी इच्छा पूर्ण हो', तब तो वह बात लौटायी नहीं जा सकती। 'स्वर्ग की भाँति मृत्युलोक में भी तेरी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि राज्य तो तेरा ही है, शक्ति और महिमा भी सदा तेरी ही है।'

### पत्रावली - २

#### (श्रीमती टेनाट ऊड्स को लिखित)

शिकागो, १० अक्तूबर, १८९३

प्रिय श्रीमती टेनाट ऊड्स,

आपका पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ। अभी मैं शिकागो में भाषण दे रहा हूँ और मैं सोचता हूँ, भाषण अच्छे चल रहे हैं। मुझे एक भाषण के तीस से अस्सी डालर तक मिल जाते हैं। और यहाँ की धर्म-महासभा ने शिकागो में मुफ़्त ही मेरा इतना अधिक विज्ञापन कर दिया है कि तत्काल इस क्षेत्र को छोड़ देना ठीक नहीं होगा। आप भी इससे सहमत होंगी। मैं शीध्र ही बोस्टन आऊँगा अवश्य, लेकिन कब, यह नहीं कह सकता। कल मैं स्ट्रेटर से लौट आया, वहाँ मुझे एक व्याख्यान के ८७ डालर प्राप्त हुए। इस सप्ताह में तो मैं बिल्कुल व्यस्त ही हूँ। शायद सप्ताह के अन्त तक और भी कार्य मिल जाय। श्री ऊड्स को मेरा स्नेह तथा सभी मित्रों को शुभ कामनाएँ—

आपका, विवेकानन्द

(प्रोफ़ेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित)

द्वारा जे० ल्योन्स, २६२, मिशिगन एवेन्यू, शिकागो, २६ अक्तूबर, १८९३

प्रिय अध्यापक जी,

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ सानन्द हूँ और कुछ घोर पुराणपंथियों के अतिरिक्त सभी लोग मेरे प्रति अतिशय कृपालु हैं। दूर देशों से यहाँ आकर वसे लोगों की अपनी योजनाएँ, विचार एवं जीवन-न्नत हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं; और यह अमेरिका ही एक ऐसी जगह है, जहाँ हर चीज की सफलता की संभावना है। किंतु मेरी समझ में एक विचार इससे भी अच्छा आया, और अतः मैंने अपनी योजना पर भाषण देना एकदम समाप्त कर दिया है, क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि यह विश्वमीं अपनी योजना से वहुत अधिक पा रहा है। अतएव, मैं अपनी योजना को पृष्ठभूमि में ही रखकर, अन्य किसी भी वक्ता के सदृश काम करते हुए, अपनी योजना के निमित्त अध्यवसायपूर्वक कार्य करना चाहता हूँ।

जो मुझे यहाँ लाया है, और जिसने अब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है, जब तक मैं यहाँ रहूँगा, तब तक वह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप यह जानकर खुश ही होंगे कि मैं अपने कार्य में बहुत सफलता प्राप्त कर रहा हूँ और जहाँ तक घन की बात है, तो उसमें और अधिक सफल होने की आशा है। यद्यपि इस ढंग के व्यवसाय में मैं एकदम अनुभवहीन हूँ, फिर भी शीघ्र ही सीख जाऊँगा। शिकागो में तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। इसलिए मैं कुछ अधिक दिन ठहरना चाहता हूँ और कुछ स्पये भी इकट्ठे हो जायेंगे।

कल में महिलाओं के पाक्षिक क्लब में बौद्ध धर्म पर भाषण दूँगा। शहर-में यह बहुत ही प्रभावशाली क्लब है, मेरे मित्र, किस प्रकार मैं आपको धन्यवाद दूँ या उस परम पिता को, जिन्होंने मुझे आप तक पहुँचाया, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरी योजना सफल हो सकती है, और वह आप ही हैं, जिसने उसे सफल बनाया है।

विश्व में आपकी प्रगति का हर पग आनंद एवं मंगल से स्नात हो! आपके वच्चों के लिए मेरा प्यार एवं स्नेह!

आपका चिरस्नेही, विवेकानन्द

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

शिकागो, २ नवम्बर, १८९३

प्रिय आलासिंगा,

कल तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खेद है कि मेरी एक क्षणिक कमजोरी के कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। उस समय मैं खर्चे से तंग था। उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से मुझे बहुत से मित्र मिल गये। वोस्टन के निकट एक गाँव में हार्वर्ड विश्व-विद्यालय के यूनानी भाषा के प्रोफ़ेसर डाँ० राइट से मेरी जान-पहचान हो गयी। उन्होंने मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दिखायी और इस बात पर जोर दिया कि मैं धर्म-महासभा में अवश्य जाऊँ, क्योंकि उनके विचार से उसके द्वारा मेरा परिचय सम्पूर्ण अमेरिका से हो जायगा। चूँकि वहाँ किसीसे मेरी जान-पहचान न थी,

इसिलए प्रोफ़ेसर साहब ने मेरे लिए सब बंदोबस्त करने का भार अपने ऊपर लिया और उसके बाद में फिर शिकागो आ गया। यहाँ धर्म-महासभा में आये हुए पूर्वी और पिंचमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक सज्जन के मकान में मेरे ठहरने की व्यवस्था हो गयी है।

जिस दिन महासभा का उद्घाटन होनेवाला था, उस दिन मुबह हम लोग 'आर्ट पैलेस' नामक एक भवन में एकत्र हुए, जिसमें एक बड़ा और कुछ छोटे छोटे हॉल अधिवेशन के लिए अस्थायी रूप से निर्मित किये गये थे। सभी राष्ट्रों के लोग वहाँ थे। भारत से ब्राह्म समाज के प्रतिनिधि प्रतापचन्द्र मजूमदार महाशय थे, बम्बई से नागरकर आये थे, जैन धर्म के प्रतिनिधि वीरचन्द गांधी थे और थियोगांफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी वेसेन्ट तया चक्रवर्ती थे। इन सबमे मजूमदार मेरे पुराने मित्र थे और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे । शानदार जुलूस के बाद हम सब लोग मंच पर बैठाये गये। कल्पना करो, नीचे एक बड़ा हाल और कार एक बहुत बड़ी गैलरी, दोनों में छ:-सात हजार आदमी, जो इस देश के चुने हुए मुसस्फृत स्त्री-पुरुष हैं, खचाखच भरे हैं तथा मंच पर संसार की सभी जातियों के यदे बढ़े विद्वान् एकत्र हैं। और मुझे, जिसने अब तक कभी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया, इस विराट् जन-समुदाय के समक्ष भाषण देना होगा ! ! उसका उद्घाटन वरे समारोह से संगीत और भाषणों द्वारा हुआ। तदुपरान्त आये हुए प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया गया और वे सामने आ आकर अपना भाषण देने छगे। निःसन्देह मेरा हृदय धड़क रहा था और जवान प्रायः सूप गयी थी। में इतना घवड़ाया हुआ था कि सबेरे बोलने की हिम्मत न हुई। मजूमदार की यक्तृता सुन्दर रही। चत्रवर्ती की तो उससे भी मुन्दर। दोनों के भाषणों के समय सूब करतल-घ्यनि हुई। वे सब अपने भाषण तैयार करके आये थे। मे अवोध था और विना किसी प्रकार की तैयारी के था। किन्तु मैं देवी सरस्वनी को प्रणाम गरके सामने आया और डॉ॰ बरोज ने मेरा परिचय दिया। मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। मैंने इस प्रकार सम्बोधन किया, "अमेरिकावियानी बहनो और भाइयो ! " इसके साथ ही दो मिनट तक ऐसी घोर करनल-घ्यनि हुई कि कान में अँगुली देते ही बनी । फिर मैंने आरम्भ किया । और जब अपना भाषण समाप्त फर बैठा, तो भावावेग से मानो मैं अवश हो गया या। दूसरे दिन सद गमाचार-पत्रों में छ्या कि मेरी ही बातृता उस दिन सबसे अधिक हदगरपर्धी थी। पूरा अमेरिका मुझे जान गया। महान् टीकाकार श्रीघर ने ठीक ही तहा है, मूर्व करोति षाचालं, अर्यात् जिसकी कृषा मूह को भी धाराप्रताह बहता दना देती है, यह प्रमु पत्य है ! उस दिन में में वित्यात हो गया और जिन दिन भेने हिन्हू पर्म पर जागी

वक्तृता पढ़ी, उस दिन तो हॉल में इतनी अधिक भीड़ थी, जितनी पहले कभी न थी। एक समाचारपत्र का कुछ अंश उद्घृत करता हूँ—'केवल महिलाएँ ही महिलाएँ कोने कोने में, जहाँ देखो, वहाँ ठसाठस भरी हुई दिखायी देती थीं। अन्य सब वक्तृताओं के समाप्त होते तक वे किसी प्रकार धैर्य धारण कर विवेकानन्द की वक्तृता की बाट जोहती रहीं,' इत्यादि। तुम्हारे पास यदि में समाचारपत्रों की कतरनें भेजूँ, तो तुम आश्चर्यचिकित हो जाओगे। परन्तु तुम जानते ही हो कि मैं नाम-यश से घृणा करता हूँ। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी मैं मंच पर आया, तो बहरा कर देनेवाली करतल-ध्विन से मेरा स्वागत किया गया। प्रायः सभी पत्रों ने मेरी प्रशंसा के पुल बाँध दिये और उनमें जो बड़े ही कट्टर थे, उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा कि 'यह मनुष्य अपनी सुन्दर आकृति, आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक वक्तृत्व के कारण सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति है'—इत्यादि, इत्यादि। तुम्हें इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि किसी प्राच्य व्यक्ति ने अमेरिकी समाज पर इतना गहरा प्रभाव इसके पूर्व कभी नहीं डाला।

अमेरिकावासियों की दया का वखान में कैसे कहाँ? मुझे अब किसी वस्तु का अभाव नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यूरोप जाने के लिए आवश्यक धन मुझे यहाँ से भरपूर मिल जायगा। इसलिए तुम लोगों को कष्ट सहन कर रुपये भेजने की आवश्यकता नहीं। एक वात पूछनी है—क्या तुम लोगों ने ५०० रुपये एक ही साथ भेजे थे? कुक कम्पनी के पास से मुझे केवल ३० पौंड ही मिले हैं। तुमने और महाराज ने अलग अलग रुपये भेजे हैं, परन्तु फिर भी अभी तक मुझे कुछ भी रक्षम नहीं मिली। यदि एक साथ ही भेजे हैं, तो एक वार पूछताछ करना। नर्रासहाचार्य नाम का एक युवक हमारे मण्डल में शामिल हो गया है। पिछले तीन साल वह शहर में इधर-उधर घूमता फिरा। आवारा हो या न हो, उसे मैं चाहता हूँ। पर यदि तुम उसे जानते हो, तो उसका पूर्व वृत्तान्त विस्तार के साथ लिखो। वह तुमको जानता है। जिस वर्ष पेरिस में प्रदर्शनी हुई थी, उस वर्ष वह यूरोप आया।...

मुझे अब कुछ भी अभाव नहीं रहा। शहर के कई अच्छे से अच्छे घरों में मेरा प्रवेश हो गया है। मैं सदैव किसी न किसीका अतिथि होकर रहता हूँ। जैसी जिज्ञासा इस देश के लोगों में है, वैसी अन्यत्र नहीं। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना इन्हें सदैव अभीष्ट रहता है और इनकी महिलाएँ तो संसार में सबसे अधिक उन्नत हैं। सामान्यतः अमेरिकी पुरुषों की अपेक्षा अमेरिकी महिलाएँ बहुत अधिक सुसंस्कृत हैं। पुरुष तो घन कमाने के लिए आजीवन दासत्व की शृंखला में वँधे रहते हैं, परन्तु नारियाँ अपनी उन्नति के प्रत्येक अवसर से लाभ उठाती हैं। ये लोग बड़े

दयालुहृदय और स्पष्टवादी हैं। जिन्हें उपदेश देने की आदत पड़ जाती है, वे यहाँ आते हैं और मुझे खेद है कि इनमें से बहुतेरे अधकचरे निकलते हैं। अमेरिकनों में भी दोष हैं और दोष किस जाति में नहीं हैं? परन्तु मेरा निष्कर्ष यह है — एशिया ने सम्यता की नींव डाली, यूरोप ने पुरुषों की उन्नति की, और अमेरिका महिलाओं और जनसाधारण की उन्नति कर रहा है। यह महिलाओं और श्रमजीवियों का स्वर्ग है। अब अमेरिकी लोक-समाज तथा नारियों की तुलना अपने देश के लोगों से करो—भेद तुरंत स्पष्ट हो जायगा। अमेरिकी लोग द्रुत गित से उदारमना होते जा रहे हैं। उनकी तुलना उन 'कट्टर' (यह उन्हींका शब्द है) ईसाई मिशनियों से न करो, जो तुम्हें भारतवर्ष में दिखायी देते हैं। यहाँ भी वैसे लोग हैं, पर उनकी संख्या दिनोंदिन तेजी से कम होती जा रही है। और यह महान् राष्ट्र शीघ्रता से उस आध्यारिमकता की ओर अग्रसर होता जा रहा है, जिसका हिन्दुओं को गौरवपूर्ण अभिमान है।

हिन्दुओं को अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं। किन्तु उन्हें चाहिए कि धर्म को एक उचित मर्यादा के भीतर सीमित रखें और समाज को उन्नतिशील होने के लिए स्वाधीनता दे दें। भारत के सभी समाज-सुधारकों ने पुरोहितों के अत्या-चारों और अवनति का उत्तरदायित्व धर्म के मत्थे मढ़ने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया। नतीजा क्या हुआ ? असफलता! बुद्धदेव से लेकर राममोहन राय तक सबने जाति-भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति-भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे। पुरोहितगण चाहे कुछ भी वकें, वर्ण-व्यवस्था केवल एक सामाजिक विधान ही है, जिसका काम हो चुका, अब तो वह भारतीय वायुमण्डल में दुर्गध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। यह तभी हटेगी, जब लोगों को उनका खोया हुआ सामाजिक व्यक्तित्व पुनः प्राप्त हो जाय। इस देश में जन्म लेनेवाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को एक 'मनुष्य' समझता है। भारत में जन्म लेनेवाला प्रत्येक व्यवित समझता है कि वह समाज का एक दास है। और, उन्नति का एकमात्र सहायक स्वाधीनता है। उसके अभाव में अवनति अवश्यम्भावी है। देखो, आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में जाति-भेद अपने आप कैसे नष्ट होता जा रहा है। उसका नाश करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। उत्तर भारत में दूकानदारी, जूतों का धन्धा और शराव बनाने का काम करनेवाले बाह्मण देखने में आते हैं। इसका कारण?-प्रित-द्वन्द्विता। वर्तमान राज-शासन में किसी भी मनुष्य पर इच्छानुसार कोई भी . व्यवसाय करने की रोक-टोक नहीं। फलतः जबरदस्त प्रतियोगिता उत्पन्न हो गयी। इस प्रकार हजारों लोग नीचे पड़े रहकर अंकुरित होने की जगह उन ऊँचे से

ऊँचे पदों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है।

कम से कम जाड़े भर मुझे इस देश में रहना ही है। फिर यूरोप जाऊँगा। मेरे लिए प्रभु सब प्रवन्य कर देंगे। तुम उसकी चिन्ता न करो। तुम्हारे प्रेम के लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए असम्भव है।

प्रतिदिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु मेरे साथ है और मैं उसके आदेशा-नुसार चल रहा हूँ। उसकी इच्छा पूर्ण हो।... हम लोग संसार के लिए वड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करेंगे और वे सब निःस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए, नाम अथवा यश के लिए नहीं।

'क्यों ?'—यह प्रश्न करने का हमें अधिकार नहीं; हमें तो अपना कार्य करते करते प्राण छोड़ने है (Ours not to reason why, ours but to do and die); साहस रखो और इस बात का विश्वास रखो कि भगवान् ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए हम लोगों को चुना है और हम उन्हें करके ही रहेंगे। उसके लिए तैयार रहो, अर्थात् पवित्र, विशुद्ध एवं निःस्वार्य प्रेमसम्पन्न बनो। दरिद्रों, दुःखियों और दलितों से प्रेम करो और प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे।

रामनाड़ के राजा और अन्य बन्धुओं से प्रायः मिलते रहो और उनसे आग्रह करों कि वे भारत के साघारण लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। उन्हें बतलाओं कि वे किस प्रकार ग़रीवों की गर्दनों पर सवार हैं और यदि वे प्रजा की उन्नति के लिए प्रयत्न न करें, तो वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। निर्भय हो जाओ। प्रभु तुम्हारे साय है और वह भारत के करोड़ों भूखों और अशिक्षितों का उद्धार करेगा। यहाँ का रेलवे का कुली तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों और राजाओं से अधिक सुशिक्षित है। जिस शिक्षा की हिन्दू ललनाएँ कल्पना तक न कर सकती होंगी, उससे कहीं अधिक शिक्षा यहाँ प्रत्येक अमेरिकी महिला को प्राप्त है। हमें वैसी शिक्षा क्यों न प्राप्त हो ? अवश्य होनी चाहिए।

अपने को निर्घन मत समझो। घन वल नहीं; सावृता एवं पवित्रता ही वल हैं। आओ, देखो, सारे संसार में यह वात कितनी सही उतरती है।

आशीर्वादक, विवेकानन्द

पुनश्च—तुम्हारे चाचा का लेख एक अद्भुत चीज थी, जो मेरे देखने में आयी। वह तो एक व्यापारी के सूचीपत्र की भाँति थी और वह धर्म-महासभा में पढ़े जाने के योग्य नहीं समझा गया। अतएव नरिसहाचार्य ने उसमें से कुछ उद्धरण एक ओर के कमरे में पढ़ सुनाये और किसीने उसके एक शब्द का भी

अर्थ न समझा। उनसे यह बात न कहना। बहुत सा विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त करना एक महती कला है। यहाँ तक कि मणिलाल द्विवेदी के लेख में भी बहुत काटछाँट करनी पड़ी। एक हजार से अधिक निबंध पढ़ें गये थे और इस प्रकार के व्यर्थ वाग्जाल के सुनने के लिए समय न था। सबके लिए सामान्यतः जो आधे घण्टे का समय निश्चित था, उससे भी अधिक समय मुझे मिला था, क्योंकि सर्वप्रिय वक्ता आखिर में बोलने के लिए रखे जाते थे, ताकि श्रोतृमण्डली प्रतीक्षा में बैठी रहे। प्रभु उनका कल्याण करे; क्या ग़जब की सहानुभूति और क्या ग़जब का धैर्य है उनमें! वे सुवह दस बजे से लेकर रात के दस बजे तक स्थिर भाव से बैठे रहते थे। वीच में केवल अधे घण्टे का अवकाश भोजन के लिए मिलता था। एक एक करके सभी प्रवन्ध पढ़े गये। उनमें से अधिकांश ही बहुत साधारण थे, पर लोग अपने प्रिय वक्ताओं के लिए धैर्यपूर्वक बाट जोहते रहे।

लंका के धर्मपाल ऐसे ही प्रिय वक्ताओं में से थे। किन्तु दुर्भाग्य से वे सुवक्ता नहीं थे, श्रोताओं के सम्मुख कहने के लिए उनके पास सिर्फ़ मैक्स मूलर एवं रिस डेविड्स की कुछ उक्तियाँ ही थीं। किन्तु वे बहुत ही मधुर स्वभाववाले हैं। महा-सभा की वैठकों के दिनों में हम दोनों में खूब धनिष्ठता हो गयी।

पूना की एक ईसाई महिला कुमारी सोराव जी और जैन प्रतिनिधि श्री गांधी इस देश में ठहरकर जगह जगह ज्याख्यान देंगे। आशा है, वे सफल होंगे। ज्याख्यान देना इस देश का वड़ा लाभकारी व्यवसाय है और कभी कभी उससे खूब धन भी प्राप्त होता है। श्री इंगरसोल को प्रति व्याख्यान पाँच सौ से लेकर छः सौ डालर तक मिलते हैं। इस देश में वे वड़े प्रसिद्ध वक्ता हैं। इस पत्र को प्रकाशित मत करना। पढ़ने के बाद इसे (खेतड़ी के) महाराजा के पास भेज देना। मैंने उनके पास अमेरिका में लिया गया अपना चित्र भेजा है।

वि०

(श्रीमती टेनाट ऊड्स को लिखित)

५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो, १९ नवम्बर, १८९३

प्रिय श्रीमती ऊड्स,

आपके पत्र का उत्तर देने में देर हुई, क्षमा करेंगी। पता नहीं, मैं फिर कव आपसे मिल सक्रूंगा। कल मैं मैडिसन और मिनियापोलिस के लिए प्रस्थान करूंगा। जिन अंग्रेज सज्जन के बारे में आपने कहा था, वह लंदन के डॉ॰ मोमेरी हैं। लंदन की ग़रीब जनता के बीच वे प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं और अत्यन्त मद्युर व्यक्ति हैं। आप शायद नहीं जानती होंगी कि संसार भर के घर्मों में केवल आंग्ल धर्म-संघ ही ऐसा है, जिसने हमारे मध्य अपना प्रतिनिधि नहीं भेजो। पर डॉ॰ मोमेरी धर्म-महासभा में आये, यद्यपि कैन्टरवेरी के आर्कविशप महासभा (Parliament of Religions) की भर्त्सना कर चुके थे। आप तथा आपके सुन्दर पुत्र के प्रति मेरा प्यार सदा वैसा ही रहता है, चाहे मैं आपको पत्र भले ही शीघ्र लिख सक्तूं या न लिख सक्तूं।

क्या आप मेरी पुस्तकों एवं पत्रों को श्री हेल के मार्फ़त एक्सप्रेस द्वारा भेज देगी? मुझे उनकी आवश्यकता है। डाक-व्यय यहाँ दे दिया जायगा।

आप सवों पर ईश्वर की अनुकम्पा वनी रहे, यही मेरी आकांक्षा है।

आपका अभिन्न मित्र,

विवेकानन्द

पुनश्च—यदि आप कुमारी सैनवोर्न एवं उनके मित्रों को लिखें, तो कृपया मेरी अगाध श्रद्धा सूचित कर दें।

> आपका, विवेकानन्द

# (श्री हरिपद मित्र को लिखित)

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

द्वारा जॉर्ज डब्ल्यू० हेल, ५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो, २८ दिसम्वर, १८९३

प्रिय हरिपद,

तुम्हारा पत्र कल मिला। तुम लोग अभी तक मुझे भूले नहीं, यह जानकर मुझे परम आनन्द हुआ। यह बहुत ही आश्चर्य की वात है कि मेरे शिकागों के व्याख्यानों का समाचार भारतीय समाचारपत्रों में निकल चुका है; क्योंकि जो कुछ मैं करता हूँ, उसमें लोक-प्रसिद्धि से वचने का भरसक प्रयत्न अवश्य करता हूँ। मुझे कई वातें यहाँ विचित्र जान पड़ती हैं। यह कहने में कुछ अत्युक्ति न होगी कि इस देश में दरिव्रता विल्कुल नहीं है। मैंने जैसी शिष्ट और शिक्षित महिलाएँ यहाँ देखीं, वैसी और कभी कहीं नहीं देखीं। हमारे देश में सुशिक्षित पुरुप हैं, परन्तु अमेरिका जैसी महिलाएँ मुश्किल से कहीं और दिखायी देंगी। यह वात सत्य है कि सच्चरित्र पुरुपों के घर में स्वयं देवियाँ वास करती हैं—या श्रीः

स्वयं सुकृतिनां भवनेषु । मैंने यहाँ हजारों महिलाएँ देखीं, जिनके हृदय हिम के समान पिवत्र और निर्मल हैं। अहा! वे कैसी स्वतंत्र होती हैं! सामाजिक और नागरिक कार्यों का वे ही नियन्त्रण करती हैं। पाठशालाएँ और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना भी निरापद नहीं! और ये कितनी दयालु हैं! जब से मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने अपने घरों में मुझे स्थान दिया है, मेरे भोजन का प्रवन्ध करती हैं, व्याख्यानों का प्रवन्ध करती हैं, मुझे वाजार ले जाती हैं और मेरे आराम और सुविधा के लिए क्या नहीं करतीं — मैं किस प्रकार वर्णन करूँ। मैं सो जन्मों में भी इस महान् कृतज्ञता के ऋण को थोड़ा सा भी चुकाने में सर्वथा असमर्थ रहुँगा।

क्या तुम जानते हो कि शाक्त शब्द का अर्थ क्या है ? शाक्त होने का अर्थ शराव, भंग का सेवन नहीं। जो यह जानता है कि जगत् में सर्वव्यापक महाशक्ति ईश्वर ही है और जो स्त्रियों को इस शक्ति का स्वरूप मानता है, वह शक्ति का पुजारी है। यहाँ लोग अपनी स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं। महिष मनु ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा व्यवहार किया जाता है और वे सुखी हैं, उन पर देवताओं का आशीर्वाद रहता है—यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यहाँ के पुरुष ऐसा ही करते हैं और इसीलिए ये इतने सुखी, विद्वान्, स्वतन्त्र और उद्योगी हैं। और हम लोग स्त्री-जाति को नीच, अधम, महा हेय एवं अपवित्र कहते हैं। फल हुआ—हम लोग पशु, दास, उद्यमहीन एवं दरिद्र हो गये।

इस देश के घन के बारे में क्या कहूँ ? पृथ्वी में इनके समान घनी अन्य कोई जाति नहीं। अंग्रेज लोग घनी हैं, किन्तु उनमें अनेक ग़रीब भी हैं। इस देश में ग़रीब नहीं के समान हैं। एक नौकर रखने पर खाने-पीने के सिवा प्रतिदिन छः रूपये देने पड़ते हैं। इंग्लैण्ड में प्रतिदिन एक रूपया देना पड़ता है। एक कुली की दैनिक मजदूरी छः रूपये से कम नहीं है। किन्तु खर्च भी वैसा ही है। चार आने से कम कीमत में एक रदी चुरुट भी नहीं मिलेगा। चौबीस रूपये में एक जोड़ा मजबूत जूता मिलेगा। जैसी कमाई, वैसा ही खर्च। ये लोग जिस तरह कमाते हैं, खर्च भी उसी प्रकार करते हैं।

और यहाँ की नारियाँ कैसी पवित्र हैं! २५ या ३० वर्ष आयु के पहले बहुत कम का विवाह होता है। गगनचारी पक्षी की भाँति ये स्वतन्त्र हैं। हाट-वाज़ार,

१. चण्डी ॥४।५॥

२. मनु०॥३।५६॥

रोजगार, दूकान, कॉलेज, प्रोफ़ेसर—सर्वत्र सब घंघा करती हैं, फिर भी कितनी पिवत्र हैं! जिनके पास पैसे हैं, वे ग़रीवों की भलाई में तत्पर रहती हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग नियमपूर्वक अपनी कन्याओं का विवाह ११ वर्ष की आयु में कर देते है, जिससे वे भ्रष्ट और दुश्विरत्र न हो जाँय! हमारे मनु जी हमें क्या आज्ञा दे गये हैं? 'पुत्रियों का पुत्रों के समान सावधानी और घ्यान से पालन और शिक्षण होना चाहिए'—कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः। जैसे ३० वर्ष तक ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक पुत्रों की शिक्षा होनी चाहिए। इसी तरह माता-पिता को पुत्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, और उनसे ब्रह्मचर्य-व्रत धारण कराना चाहिए। परन्तु हम कर क्या रहे हैं? क्या तुम अपने देश की महिलाओं की अवस्था सुधार सकते हो? तव तुम्हारे कुशल की आशा की जा सकती है, नहीं तो तुम ऐसे ही पिछड़े पड़े रहोगे।

अगर हमारे देश में कोई नीच जाति में जन्म लेता है, तो वह हमेशा के लिए गया-वीता समझा जाता है; उसके लिए कोई आशा-भरोसा नहीं। यह भी क्या कम अत्याचार है! इस देश में हर व्यक्ति के लिए आशा है, भरोसा है एवं सुविधाएँ हैं। आज जो गरीव है, वह कल धनी हो सकता है, विद्वान् और लोकमान्य वन सकता है। यहाँ सभी लोग ग़रीव की सहायता करने में व्यस्त रहते हैं। भारतवासियों की औसत मासिक आय २ रुपये है। यह रोना-धोना मचा है कि हम बड़े ग़रीब हैं, परन्तु ग़रीबों की सहायता के लिए कितनी दानशील संस्थाएँ हैं? भारत के लाख लाख अनाथों के लिए कितने लोग रोते हैं? हे भगवान्! क्या हम मनुष्य हैं? तुम लोगों के घरों के चतुर्दिक् जो पशुवत भंगी डोम हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या कर रहे हो ? उनके मुख में एक ग्रास अन्न देने के लिए क्या करते हो ? वताओ न। उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें 'दूर', 'दूर' कहकर भगा देते हो ! क्या हम मनुष्य हैं ? वे हजारों साधु-ब्राह्मण—भारत की नीच, दलित, दरिद्र जनता के लिए क्या कर रहे हैं ? 'मत छू', 'मत छू', वस, यही रट लगाते हैं! उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है! अव हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में—मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं।

मैं इस देश में कुतूहलवश नहीं आया, न नाम के लिए, न यश के लिए; परन्तु भारत के दिर्द्धों की उन्नति करने का उपाय ढूँढ़ने आया। यदि परमात्मा सहायक हुए, तो घीरे घीरे तुम्हें वे उपाय मालूम हो जायेंगे।

अमेरिकावालों में अनेक दोष भी हैं। वे आध्यात्मिकता में हमसे निम्न स्तर पर हैं, परन्तु इनका सामाजिक स्तर अति उच्चतर है। हम इन्हें आध्यात्मिकता सिखायेंगे और इनके समाज के गुणों को स्वयं ग्रहण करेंगे।

कव वापस लौटूँगा, मुझे मालूम नहीं; प्रभु-इच्छा वलवान । तुम सभी को मेरा आशीर्वाद। इति।

विवेकानन्द

(खेतड़ी के महाराज को लिखित)

अमेरिका, १८९४

प्रिय महाराज,

...संस्कृत के किसी किव ने कहा है, न गृहं गृहिमत्याहुगृंहिणी गृहमुच्यते—अर्थात् 'ईट-पत्थर की इमारत से घर नहीं वनता, गृहिणी के होने से बनता है।' यह कितना सत्य है! घर की जो छत गर्मी-जाड़े तथा वर्षा से तुम्हारी रक्षा करती है, उसके गृण-दोशों का विचार उन खम्भों से, जिनके सहारे कि वह खड़ी हुई है, नहीं हो सकता, चाहे वे कितने ही सुन्दर, शिल्पमय 'कोरिनिथयन' खम्भे क्यों न हों। उसका निर्णय होगा केन्द्रस्थानीय उस चैतन्यमय वास्तविक खम्भे द्वारा, जो घर का मुख्य अवलम्बन है, अर्थात् नारी जो घर का वास्तविक आधार-स्तम्भ है। उस आदर्श के अनुसार विचार करने पर अमेरिका का पारिवारिक जीवन जगत् के अन्य किसी स्थान के पारिवारिक जीवन से न्यून न होगा।

अमेरिका के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में मुझे अनेक निरर्थक कहानियाँ सुनने को मिलीं।—मैंने सुना कि वहाँ अनर्गलता की सीमा तक स्वच्छन्दता है, कि वहाँ की नारियों का चाल-चलन नारी जैसा नहीं है, स्वतन्त्रता की उन्मत्तता में आकर वे अपने पारिवारिक जीवन की सुख-शान्ति को पददिलत कर चूर्ण-विचूर्ण कर देती हैं एवं और भी इसी प्रकार की बकवास सुनने में आयी। किन्तु अब एक वर्ष के बाद अमेरिकी परिवार तथा अमेरिका की स्त्रियों के सम्बन्ध में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रकार की धारणाएँ कितनी भ्रान्त तथा निर्मूल हैं। अमेरिकन महिलाओ! सौ जन्म में भी मैं तुमसे उऋण न हो सकूँगा। मेरे पास तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की भाषा नहीं है। 'प्राच्य अतिशयोवित' ही प्राच्यवासी मानवों की आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करने की एकमात्र भाषा है: 'यृदि समुद्र मिस-पात्र, हिमालय पर्वत मिस, पारिजात वृक्ष की शाखा लेखनी तथा पृथ्वी पत्र हो तथा स्वयं सरस्वती

लेखिका.वनकर अनन्त काल तक लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करने में ये सब समर्थ न हो सकेंगे।'

गत वर्ष ग्रीष्म में दूर देश से नाम-यश-धन-विद्याविहीन, वन्धरिहत असहाय दशा में प्रायः खाली हाथ जव मैं एक परिवाजक प्रचारक के रूप में इस देश में आया, उस समय अमेरिका की महिलाओं ने मेरी सहायता की, मेरे ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था की, वे मुझे अपने घर ले गयीं तथा उन्होंने मेरे साथ अपने पुत्र तथा सहोदर जैसा वर्ताव किया। जव उनके पुरोहितों ने इस 'भयानक विधर्मी' को त्याग देने के लिए उन्हें वाध्य करना चाहा, जब उनके सबसे अंतरंग वन्धु 'इस संदिग्ध भयानक चरित्र के अपरिचित्त विदेशी व्यक्ति' का संग छोड़ने के लिए उपदेश देने लगे, तब भी वे मेरी मित्र बनी रहीं। किन्तु ये महिलाएँ ही चरित्र तथा अन्तःकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय देने की अधिकारी हैं—क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही प्रतिविध्न पड़ता है।

कितने ही सुन्दर पारिवारिक जीवन मैंने यहाँ देखे हैं, कितनी ही ऐसी माताओं को मैंने देखा है, जिनके निर्मल चरित्र तथा निःस्वार्थ सन्तान-स्नेह का वर्णन भापा के द्वारा नहीं किया जा सकता। कितनी ही ऐसी कन्या तथा कुमारियों को देखने का मुझे अवसर मिला है, जो कि डायना देवी के मंदिर पर स्थित तुपारकणिकाओं के समान निर्मल, असाधारण शिक्षिता तथा मानसिक तथा आव्यात्मिक सब दृष्टि से उन्नत हैं। तब क्या अमेरिका की सभी नारियाँ देवीस्वरूपा हैं? यह बात नहीं, भले-बुरे सभी स्थानों में होते हैं। किन्तु दुर्वल व्यक्तियों द्वारा जिसे हम दुष्टों के नाम से अभिहित करते हैं, किसी जाति के बारे में किसी प्रकार की धारणा नहीं वनायी जा सकती, क्योंकि वे तो व्यर्थ के कूड़े-करकट की तरह पीछे रह जाते हैं; जो लोग सत्, उदार तथा पवित्र होते हैं, उनके द्वारा ही राष्ट्रीय जीवन का निर्मल तथा शक्तिशाली प्रवाह निर्धारित हुआ करता है।

किसी सेव के पेड़ तथा उसके फलों के गुण-दोपों का विचार करने के लिए क्या आप उसके कच्चे, अविकसित तथा कीटग्रस्त फलों का सहारा लेंगे, जो धरती पर जहाँ-तहाँ विखरे हुए पड़े रहते हैं और जो कभी कभी संख्या में भी अधिक ही होते हैं? यदि कोई सुपक्व तथा पुष्ट फल मिले, तो उस एक से ही उस सेव

१. असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे। सुरतख्वरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी।। लिखति यदि गृहीत्वा सारदा सर्वकालम्। तदिप तव गुणानामीश पारं न याति।। शिवमहिम्नस्तोत्र॥३२॥

के वृक्ष की शक्ति, सम्भावना तथा उद्देश्य का अनुमान किया जाता है, उन असस्य अपन्त्र फलों से नहीं।

अमेरिका की आधुनिक महिलाओं के उदार मन की में प्रशंसा करता हूँ। मैंने इस देश में अनेक उदार पुरुपों को भी देखा है, उनमें से कोई कोई तो अत्यन्त संकीणं मनोवृत्तिवाले सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं। भेद इतना ही है कि पुरुपों के विषय में सदा यह आशंका बनी रहती है कि उदार वनने के लिए अपना वर्म, अपनी आध्यात्मिक विशिष्टता खो सकते हैं; परन्तु महिलाएँ कहीं भी भलाई देखती हैं, उसे सहानुभूतिपूर्वक उदारता से अपने घम से तिनक भी विचलित हुए विना ग्रहण करती हैं। सहज रूप से ही वे यह अनुभव करती हैं कि यह एक स्थिर या भावमूलक घटना है, अस्थिर या नकारात्मक नहीं, जोड़ने का विषय है, घटने का नहीं। प्रतिदिन वे इस सत्य को हृदयंगम करती हैं कि प्रत्येक वस्तु की स्वीकारात्मक अथवा भावमूलक अवस्था ही संचित रहती है, अतः प्रकृति की इन आत्म-निर्माणकारी अस्तित्ववान या भावमूलक शक्तियों के एकत्रीकरण द्वारा ही पृथ्वी के अभावमूलक एवं विद्वंसक तत्व नष्ट हो जाया करते हैं।

शिकागों का वह विश्व-मेला कितनी अद्भुत घटना थी! और वह धर्म-महासभा भी, जिसमें पृथ्वी के सभी देशों के लोगों ने एकत्र होकर अपने अपने धार्मिक विचार व्यक्त किये थे। डॉ॰ बरोज तथा श्री बॉनी के अनुप्रह से मुझे भी अपने विचारों को सबके समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्री बॉनी कितने अद्भत व्यक्ति हैं! जरा उनके दिमाग के बारे में सोचो, जिसने इतने विशाल आयोजन की कल्पना की और उसे सफलतापूर्वक कार्य में परिणत किया! और उल्लेखनीय यह है कि वे पादरी नहीं थे; एक साधारण वकील होकर भी उन्होंने समस्त धर्म-सम्प्रदायों के परिचालकों का नेतृत्व ग्रहण किया था। उनका स्वभाव अत्यंत मयुर है एवं ये विद्वान् तथा धीर व्यक्ति है—उनके ह्या के गंभीर गर्मस्तर्धों भाव, उनके उज्जवल नेत्रों में ही प्रकट होते थे। ..

आपका, विवेकानन्द

(महामी शिष्यों को लियिन)

द्वारा जार्ज टल्स्यू० हेल, ५४१, टियरबोर्न एवेन्यू, मिरागो,

प्रिय मिनो,

२४ जनवरी, १८२४

मुझे तुम्हारे पत्र मिले। मुझे यह जानकर आस्त्रयं हुआ कि मेरे सम्बन्ध में रननी अधिक बार्ने तुम लोगों तक पहुँच गयी। 'इन्टीन्यिर' प्रतिका की आलोचना के वारे में तुम लोगों ने जो उल्लेख किया है, उसे अमेरिकी जनता का रुख न समझ वैठना । इस पत्रिका के वारे में यहाँ के लोगों को प्रायः कुछ मालूम नहीं, और वे इसे 'नील नाकवाले प्रेसविटेरियनों' की पत्रिका कहते हैं। यह वहुत ही कट्टर सम्प्रदाय है। किन्तु ये 'नील नाकवाले' सभी लोग दुर्जन है, ऐसी वात नहीं है। अमेरिकानिवासीगण एवं वहत से पादरीगण मेरा वहत सम्मान करते हैं। जिसका सम्मान कर लोग आदर कर रहे हैं, उस पर कीचड़ उछालकर प्रसिद्धि लाभ करने के इरादे से ही इस पत्र ने ऐसा लिखा था। ऐसे छल को यहाँ के लोग खुव समझते हैं; एवं इसे यहाँ कोई महत्त्व नहीं देता, किन्तु भारत के पादरीगण अवस्य ही इस आलोचना का लाभ उठाकर वदनाम करने का प्रयत्न करेंगे। यदि वे ऐसा करें, तो उन्हें कहना—हि यहदी, याद रखो, तुम पर ईश्वर का न्याय घोषित हआ है। उन लोगों की पुरानी इमारत की नींव भी ढह रही है; पागल के समान वे चीत्कार करते रहे हैं, उनका नाश अवश्यम्भावी है। उन पर मुझे दया आती है कि प्राच्य धार्मिक भावों के यहाँ अत्यधिक प्रवेश के कारण भारत में मौज से जीवन विताने के उनके साधन कहीं क्षीण न हो जायँ। किंतु इनके प्रधान पादरियों में से एक भी मेरे विरोधी नहीं। खैर, जो भी हो, जब तालाव में उतरा हूँ, अच्छी तरह से स्नान करूँगा ही।

उन लोगों के समक्ष अपने धर्म की रूप-रेखा का जो संक्षिप्त विवरण मैंने पढ़ा या, उसे एक समाचारपत्र से काटकर भेज रहा हूँ। मेरे अधिकांग भाषण विना तैयारी के होते हैं। आशा है, इस देश से वापस जाने के पहले उन्हें पुस्तक के रूप में तैयार कर सकूँगा। भारत से किसी प्रकार की सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं, यहाँ सब प्रचुर है। वरन् तुम लोगों के पास जो धन है, उससे इस संक्षिप्त भाषण को छापकर प्रकाशित करो; एवं भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद कराकर चारों तरफ इसका प्रचार करो। इससे हमारे देश का मानस-पटल हम लोगों के समक्ष स्पष्ट होगा। साथ ही एक केन्द्रीय महाविद्यालय एवं उससे भारत की चारों दिशाओं में शाखाएँ स्थापित करने की हमारी योजना को म भूलना। सहायता लाभ के लिए यहाँ मैं प्राणपण से प्रयत्न कर रहा हूँ, तुम लोग भी वहाँ प्रयत्न करो। खूब मेहनत से कार्य करो।...

जहाँ तक अमेरिकी महिलाओं का प्रश्न है, उनकी कृपा के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान् उनका भला करे। इस देश के प्रत्येक आन्दोलन की जान महिलाएँ हैं और वे राष्ट्र की समस्त संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनी हैं, क्योंकि पुरुप तो अपने ही शिक्षा-लाभ में अत्यधिक व्यस्त हैं।

किडी के पत्र मिले। जातियाँ रहेंगी या जायँगी, इस प्रश्न से मुझे कुछ मतलव नहीं है। मेरा विचार है कि भारत और भारत के वाहर मनुष्य-जाति में जिन उदार भावों का विकास हुआ है, उसकी शिक्षा ग़रीव से ग़रीव और हीन से हीन को दी जाय और फिर उन्हें स्वयं विचार करने का अवसर दिया जाय। जात-पाँत रहनी चाहिए या नहीं, महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। 'विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन, उन्नति और कुशल-क्षेम का एकमेव सायन है।' जहाँ यह स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ मनुष्य, उस जाति या राष्ट्र की अवनति निश्चय होगी।

जात-पाँत रहे या न रहे, सम्प्रदाय रहे या न रहे, परन्तु जो मनुष्य या वर्ग, जाति, राष्ट्र या संस्था किसी व्यक्ति के स्वतंत्र विचार या कर्म पर प्रतिवंध लगाती है—भले ही उससे दूसरों को क्षति न पहुँचे, तब भी—वह आसुरी है और उसका नाश अवश्य होगा।

जीवन में मेरी सर्वोच्च अभिलाषा यही है कि एक ऐसा चक्र-प्रवर्तन कर दूँ, जो उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को सबके द्वार द्वार पहुँचा दे और फिर स्त्री-पुरुष अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लें। हमारे पूर्वजों तथा अन्य देशों ने भी जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या विचार किया है, यह सर्वसाधारण को जानने दो। विशेषकर उन्हें यह देखने दो कि और लोग इस समय क्या कर रहे हैं और तब उन्हें अपना निर्णय करने दो। रासायनिक द्रव्य इकट्ठे कर दो और प्रकृति के नियमानसार वे कोई विशेष आकार धारण कर लेंगे। परिश्रम करो, अटल रहो और भगवान् पर श्रद्धा रखो। काम शुरू कर दो। देर-सवेर मैं आ ही रहा हूँ। 'धर्म को विना हानि पहुँचाये जनता की उन्नति'—इसे अपना आदर्श-वाक्य बना लो।

याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है; परन्तु शोक ! उन लोगों के लिए कभी किसीने कुछ किया नहीं। हमारे आयुनिक सुधारक विधवाओं के पुन-विवाह कराने में बड़े व्यस्त हैं। निश्चय ही मुझे प्रत्येक सुधार से सहानुभूति है; परन्तु राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पित मिलने पर निर्भर नहीं, वरन् 'आम जनता की अवस्था' पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो ? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व, विना उनकी स्वाभाविक आच्यात्मिक वृत्ति नष्ट किये, उन्हें वापस दिला सकते हो ? क्या समता, स्वतंत्रता, कार्य-कौराल, पौष्प में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु वन सकते हो ? क्या उसीके साथ साथ धर्म-विश्वास, संस्कृति और स्वाभाविक वृत्ति में हिन्हुओं की परम मर्यादा पर जमे रह सकते हो ? यह काम करना है और हम इसे करेंगे ही। तुम सबने

इसीके लिए जन्म लिया है। अपने में विश्वास रखो। महान विश्वास महत् कार्यों के जनक हैं। हमेशा वढ़ते चलो। मरते दम तक ग़रीवों और पददलितों के लिए सहानुभूति — यही हमारा आदर्श-वाक्य है। बीर युवको ! वढ़े चलो!

शुभाकांक्षी, विवेकानन्द

पुनश्च—इस पत्र को प्रकाशित न करना; परन्तु एक केन्द्रीय महाविद्यालय खोलकर साधारण लोगों की उन्नित के विचार का प्रचार करने में कोई हर्ज नहीं। इस महाविद्यालय के शिक्षित प्रचारकों द्वारा गरीवों की कुटियों में जाकर उनमें शिक्षा एवं धर्म का प्रचार करना होगा। सभी लोग इस कार्य में दिलचस्पी रखें—ऐसा प्रयत्न करो।

तुम लोगों के पास मैं यहाँ के कुछ सर्वोत्तम तथा प्रसिद्ध अखवारों की कुछ कतरने भेज रहा हूँ। इन सभी में डॉ॰ टॉमस का लेख विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि वे चाहे सर्वाप्रणी न हों, पर यहाँ के श्रेष्ठ पादिरयों में से एक हैं। 'इन्टीरियर' पित्रका की कट्टरता एवं मुझे गाली देकर खुद की प्रसिद्धि लाभ करने के प्रयत्न के वावजूद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं सर्वप्रिय वक्ता था। उसमें का भी कुछ अंश मैं काटकर भेज रहा हैं।

বিত

### (श्री हरिदास विहारीदास देसाई को लिखित)

शिकागो, २९ जनवरी, १८९४

प्रिय दीवान जी साहब,

आपका पिछला पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला। आप मेरी दुःखिनी माँ एवं भाइयों से मिलने गये थे, यह सुनकर में प्रसन्न हुआ। किन्तु आपने मेरे हृदय के एकमात्र कोमल स्थान को स्पर्श किया है। दीवान जी, आपको यह जानना चाहिए कि मैं कोई पापाणहृदय पशु नहीं हूँ। यदि सारे संसार में मैं किसीसे प्रेम करता हूँ, तो वह हैं मेरी माता। फिर भी मेरा विश्वास था और अब भी है कि यदि में संसार-त्याग न करता, तो जिस महान् आदर्श का, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस उपदेश करने आये थे, उसका प्रकाश न होता; और वे नवयुवक कहाँ होते, जो आजकल के भौतिकवाद और भोग-विलास की उत्ताल तरंगों को परकोटे की तरह रोक रहे हैं? उन्होंने भारत का बहुत कल्याण किया है, विशेषतः वंगाल का, और अभी तो काम आरम्भ ही हुआ है। परमात्मा की कृपा से ये

लोग ऐसा काम करेंगे, जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हें आशीर्वाद देगा। इसीलिए मेरे सामने एक ओर तो थे भारत एवं सारे संसार के धर्मों के विषय में मेरे कल्पित स्वप्न, और उन लाखों नर-नारियों के प्रति मेरा प्रेम, जो युगों से ड्वते जा रहे हैं, और कोई उनकी सहायता करनेवाला नहीं है-यही नहीं, उनकी ओर तो कोई घ्यान भी नहीं देता—और दूसरी ओर था अपने निकटस्थ और प्रियजनों को दु:खी करना। मैंने पहला पक्ष चुना, 'शेप सब प्रभु करेगा।' यदि मुझे किसी वात का विश्वास है, तो वह यह कि प्रभु मेरे साथ है। जब तक में निष्कपट हुँ, तब तक मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ही मेरा सहायक है। भारत में अनेकानेक ऐसे व्यक्तित्व थे, जो मुझे समझ न सके, और वे बेचारे समझते भी कैसे, क्योंकि खाने-पीने की दैनिक किया को छोड़कर उनका घ्यान कभी आगे बढ़ा ही नहीं। आप जैसे कोई कोई उदार हृदयवाले मनप्य मेरा मान करते हैं, यह मैं जानता हूँ। भगवान् आपका भला करे। परन्तु मान हो या अपमान, मेंने तो इन नवयवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साय सम्मिलित होने को तैयार है, और मैं चाहता हुँ कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भाँति भारत में सब ओर भेर्जू, जो दीन हीनों एवं पददलितों के द्वार पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उड़ेल दें। और इसे में कहुँगा, या महुँगा।

हमारे देश के लोगों में न विचार है, न गुणग्राहकता। इसके विपरीत एक सहस्र वर्ष के दासत्व के स्वाभाविक परिणामस्वरूप उनमें भीषण ईर्प्या है और उनकी सन्देहशील प्रकृति है, जिसके कारण वे प्रत्येक नये विचार का वैरमाव से विरोध करते है। फिर भी ईश्वर महान् है।

आरती तथा अन्य विषय, जिनका आपने उल्लेख किया है—भारत के मठों में सब जगह प्रचलित है, और वेदों में पहले धर्मगुरु की पूजा मानी गयी है। इसमें गुण और दोष, दोनों ही पक्ष देखने में आते हैं, परन्तु आपको याद रखना चाहिए कि हम एक अनुपम संघ हैं, और हममें से किसीको भी यह अधिकार नहीं है कि यह अपने धार्मिक भाव का दूसरों पर चलपूर्वक आरोप करे। हममें से बहुत से लोग किसी प्रकार की मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखते, परन्तु उन्हें दूसरों की मूर्ति-पूजा का सण्डन करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे धर्म का पहला ही सिद्धान्त दूटता है। फिर ईश्वर भी मनुष्य रूप में, और मनुष्य के बारा ही जाना जा सकता है। प्रकाश का स्फुरण सब स्थानों में होता है—अयेरे से अंगेरे कोने में भी—परन्तु वह दीपक के रूप में ही मनुष्य के मामने प्रत्यक्ष दिगायी देता है। इसी तरह यदाप ईश्वर सर्वत्र है, परन्तु हम एक विराट् मनुष्य के रूप में

ही उसकी कल्पना कर सकते हैं। ईश्वर के लिए जितने विचार हैं—जैसे कि दयालु, पालक, सहायक, रक्षक—ये सब मानवीय भावात्मक विचार हैं और साथ ही ये सब विचार किसी मनुष्य में गुँथे रहेंगे, चाहे उसे गुरु मानिए, चाहे ईश्वरीय दूत या अवतार। मनुष्य अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता, जैसे आप शरीर में से बाहर नहीं कूद सकते। यदि कुछ लोग अपने गुरु की उपासना करें, तो इसमें क्या हानि है, विशेषतः जब कि वह गुरु सब ऐतिहासिक पैगम्बरों को सम्मिलित करने पर भी उनसे सौगुना अधिक पवित्र हो? यदि ईसा मसीह, कृष्ण और बुद्ध की पूजा करने में कोई हानि नहीं है, तो इस मनुष्य को पूजने में क्या हानि हो सकती है, जिसके विचार या कर्म में अपवित्रता कभी छू तक नहीं गयी, जिसकी बुद्धि अन्तर्जान द्वारा सब पैगम्बरों से—जो कि एकपक्षीय हैं—कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी है? दर्शन, विज्ञान या अन्य किसी भी विद्या की योड़ी भी सहायता न लेकर इसी महापुरुष ने जगत् के इतिहास में सर्वप्रथम सत्य सम्बन्धी इस तथ्य का प्रचार किया कि सभी धर्म सत्य है; एवं यही सत्य वर्तमान समय में संसार में सर्वत्र प्रतिष्ठा लाभ कर रहा है।

परन्तु यह भी अनिवार्य नहीं है; और संघ के भाइयों में से आपसे किसीने यह न कहा होगा कि आप गुरु-पूजा अवश्य कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। परन्तु उसके साथ ही हममें से किसीको भी अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को पूजा करने से रोके। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इस अद्वितीय संगठन का—जो संसार में पहले कभी देखने में नहीं आया—पतन हो जायगा। दस मत और दस विचार के दस मनुष्य परस्पर खूब घुल-मिलकर रह रहे हैं। थोड़ा धीरज धरिए, दीवान जी, ईश्वर दयालु और महान् है, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे।

हम केवल सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं रखते, वरन् उन्हें स्वीकार भी करते हैं, एवं प्रभु की सहायता से सारे संसार में इसका प्रचार करने का प्रयत्न भी मैं कर रहा हैं।

प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं—

- १. सदाचार की शक्ति में विश्वास।
- २. ईर्ष्या और सन्देह का परित्याग।
- ३. जो सत् कर्म करने के लिए यत्नवान हों या कर रहे हों, उनकी सहायता करना।

क्या कारण है कि हिन्दू राष्ट्र अपनी अद्भृत वृद्धि एवं अन्यान्य गुणों के रहते हुए भी टुकड़े टुकड़े हो गया? मैं इसका उत्तर दूंगा—ईप्यां। कभी भी कोई

जाति एक दूसरे से क्षुद्र भाव से ईर्ष्या करनेवाली, या एक दूसरे के सुयश से ऐसी डाह करनेवाली न होगी, जैसी कि यह अभागी हिन्दू जाति, और यदि आप कभी पश्चिमी देशों में आयों, तो पश्चिमी राष्ट्रों में इसके अभाव का अनुभव सबसे पहले करेंगे।

भारत में तीन मनुष्य एक साथ मिलकर पाँच मिनट के लिए भी कोई काम नहीं कर सकते। हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अन्त में पूरे संगठन की दुरवस्था हो जाती है। भगवन्! भगवन्! कव हम ईप्यां करना छोड़ेंगे? ऐसे राष्ट्र में, विशेषतः वंगाल में, ऐसे व्यक्तियों के एक संघटन का निर्माण करना जो परस्पर मतभेद रखते हुए भी अटल प्रेमसूत्र में वँधे हुए हों, क्या आश्चर्यंजनक वात नहीं है? यह संघ कमशः बढ़ता रहेगा। शाश्वत शिवत और समुन्नति से सम्बद्ध यह अद्भुत उदारता सारे भारतवर्ष में फैल जायगी एवं घोर अज्ञान, द्वेष, जाति-भेद, पुराने अंधिवश्वास और ईप्यों के वावजूद—जो दासों के इस राष्ट्र की पैतृक सम्पत्ति हैं—यह उदार भाव इस राष्ट्र में संजीवनी शिवत का संचार करेगा और रोम रोम में समा जायगा।

सार्वभौम कुंठा के इस महासमुद्र के बीच आप उन इने-गिने उदारचेता लोगों में से हैं, जो चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रभु आपका सदा-सर्वदा कल्याण करे। इति।

सदैव आपका शुभचिन्तक, विवेकानन्द

(किडी या सिंगारावेलू मुदालियर को लिखित)

५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो, ३ मार्च, १८९४

प्रिय किडी,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, परन्तु मैं निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाव दूं। तुम्हारा अन्तिम पत्र पाने से कुछ आश्वासन मिला।...मैं तुमसे यहाँ तक सहमत हूँ कि विश्वास से अपूर्व अन्तर्दृष्टि मिलती है और केवल विश्वास से भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है; पर उससे संकीर्णता आ जाने और भविष्य में उन्नति होने में बाधा पड़ने की आशंका रहती है।

ज्ञानमार्ग अच्छा है, परन्तु उसके शुष्क तर्क में परिणत हो जाने का डर रहता है। भिक्त वड़ी ही उच्च वस्तु है, पर निरर्थक भावुकता में परिणत होकर उसके विनष्ट होने का भय है।

हमें इन सभी का समन्वय ही अभीष्ट है। श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा ही समन्वयपूर्ण था। ऐसे महापुरुष जगत् में बहुत ही कम आते हैं, परन्तु हम उनके जीवन और उपदेशों को आदर्श के रूप में सामने रखकर आगे वढ़ सकते हैं। यदि हममें से प्रत्येक उस आदर्श की पूर्णता को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त न कर सके, तो भी हम उसे सामूहिक रूप में परस्पर एक दूसरे के परिमार्जन, सन्तुलन, आदान-प्रदान से एवं सहायक बनकर प्राप्त कर सकते हैं। इससे कई एक व्यक्तियों के समष्टि जीवन में समन्वय रहेगा और निश्चय ही यह अन्य प्रचलित धर्ममतों की अपेक्षा उन्नति का अच्छा मार्ग होगा।

किसी धर्म को कारगर वनाने के लिए उत्साह आवश्यक है। साथ ही नये नये सम्प्रदायों की वृद्धि के खतरे से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। इससे बचने के लिए हम अपने को एक असाम्प्रदायिक सम्प्रदाय बनाना चाहते हैं। सम्प्रदाय से जो लाभ होते हैं, वे भी उसमें मिलेंगे और साथ ही साथ सार्वभौन धर्म का उदार भाव भी उसमें रहेगा।

यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है, तो भी उसको हम केवल मनुष्य चरित्र में और उसके द्वारा ही जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण के जैसा पूर्ण चरित्र कभी किसी महापुरुष का नहीं हुआ, इसलिए हमें चाहिए कि हम उन्होंको केन्द्र वनाकर डट जायँ। हाँ, हर एक आदमी उनको अपने अपने ढंग से ग्रहण करे, इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चाहे कोई उन्हें ईश्वर माने, चाहे परित्राता या आचार्य, या आदर्श पुरुष अथवा महापुरुप—जो जैसा चाहे, वह उन्हें उसी ढंग से समझे। हम न तो सामाजिक समता का प्रचार करते हैं, न विषमता का। पर इतना कहते हैं कि सवको समान अधिकार है, और हम इस पर जोर देते हैं कि उनके शिष्यवर्ग को, क्या विचारों में, क्या कार्य में, पूरी स्वतन्त्रता रहे।

हम किसी भी मतावलम्वी—चाहे वह ईश्वरवादी हो, चाहे सर्वेश्वरवादी, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे वहुईश्वरवादी, चाहे अग्नेयवादी हो, चाहे अनीश्वरवादी—को त्यागना नहीं चाहते। पर यदि वह शिप्य होना चाहे, तो उसे केवल इतना ही करना होगा कि वह अपना चरित्र ऐसा वनाये, जो जैसा उदार हो, वैसा ही गम्भीर भी। चरित्र-गठन के वारे में भी हम किसी विशेष नैतिक मत को ही ग्रहण करने के लिए नहीं कहते और न खान-पान के सम्बन्ध में ही सभी को एक निदिष्ट नियम पर चलने को कहते हैं। हाँ, हम उन कामों को करने से लोगों को मना करते हैं, जिससे औरों को कुछ हानि पहुँचे।

घर्मावर्म का इतना ही रुक्षण वताकर आगे हम लोगों को अपने ही विचारों पर निर्भर रहने का उपदेश देते हैं। पाप या अवर्म वही है, जो उन्नति में वाधा

डालता हो, या पतन में सहायता करता हो;और धर्म वही है, जिससे अम्युदय और निःश्रेयस् की सिद्धि-में सहारा मिले।

इसके वाद कौन सा मार्ग उपयोगी है, किससे अपना लाभ होगा, यह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सोच और चुन ले और उसी मार्ग से चले; इस विषय में हम सभी को स्वधीनता देते हैं। एक के लिए शायद मांस खाना अनुकूल हो, और दूसरे के लिए फल-मूल पथ्य हो। जो जिसका भाव हो, वह उसी राह पर चले। यदि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जिसके अनुकरण से दूसरे को हानि हो सकती है, तो इस दूसरे व्यक्ति को कुछ अधिकार नहीं कि वह पहले के आचरण की आलोचना करे, फिर औरों को अपने मत पर लाने की जिद की बात तो दूर रही। हो सकता है कि कुछ मनुष्यों को सहधींमणी से उन्नति प्राप्त करने में सहायता हो, परन्तु वहीं दूसरों के लिए विशेष हानिकारक हो सकती है। किन्तु इस कारण अविवाहित शिष्य को कोई अधिकार नहीं कि वह विवाहित शिष्य से कहे कि तुम ग़लत राह पर चल रहे हो, फिर उस भाई को अपने नैतिक आदर्श पर जवरदस्ती लाने की वात तो अलग रही।

हमें विश्वास है कि सभी प्राणी ब्रह्म है। प्रत्येक आतमा मानो अज्ञान के बावल से ढके हुए सूर्य के समान है और एक मनुष्य से दूसरे का अन्तर केवल यही है कि कहीं सूर्य के उपर बादलों का घना आवरण है और कहीं कुछ पतला। हमें विश्वास है कि यही सब धर्मों की नींव है, चाहे कोई उसे जाने या न जाने। और मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के सारे इतिहास का मूल तत्त्व यही है कि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधि या आवरण के द्वारा अपने को अभिन्यक्त करती है।

हमें विश्वास है कि यही वेद का चरम रहस्य है।

हमें विश्वास है कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे मनुष्य को इसी तरह, अर्थात् ईश्वर समझकर, सोचे और उससे उसी तरह अर्थात् ईश्वर-दृष्टि से वर्ताव करे; उससे घृणा न करे, उसे कलंकित न करे और न उसकी निन्दा ही करे। किसी भी तरह से उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा ठीक नहीं। यह केवल संन्यासी का ही नहीं, वरन् सभी नर-नारियों का कर्तव्य है।

आत्मा में लिंग या जाति-भेद नहीं है, न उसमें अपूर्णता ही है।

हमें विश्वास है कि सम्पूर्ण बेद, दर्शन, पुराण और तन्त्र में कहीं भी यह वात नहीं है कि आत्मा में लिंग, वर्ण या जाति-भेद है। इसलिए हम उन लोगों से सहमत हैं, जो कहते हैं कि धर्म से समाज-सुधार का क्या सरोकार है? फिर उन्हें भी हमारी इस वात को मानना होगा कि उसी कारण धर्म को भी किसी प्रकार का सामाजिक विधान देने या सव जीवों के वीच वैपम्य का प्रचार करने का कोई अधि-कार नहीं, क्योंकि इस कल्पित और भयानक विषमता को विल्कुल मिटा देना ही धर्म का लक्ष्य है।

अगर कोई कहे कि इस विषमता में से गुजरकर ही हम अन्त में समत्व और एकत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा उत्तर यह है कि वही धर्म जिसकी दुहाई देकर ये वातें कही जाती हैं, वारम्वार कहता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता। अनैतिक बनने से कोई कहीं नैतिक या सच्चरित्र बनता है?

सामाजिक विधान समाज की आर्थिक दशाओं के द्वन्द्व से धर्म के अनुमोदन पर बने हैं। धर्म ने यह भारी भूल की कि उसने सामाजिक विषयों में हाथ डाला। किन्तु उसका यह कथन कितना पाखंडपूर्ण है और साथ ही अपनी ही वातों का खंडन करता है कि, 'समाज-सुधार से धर्म का क्या मतलब?' हाँ, अब हमें इस वात की आवश्यकता हो रही है कि धर्म समाज-सुधारक न वने, पर इसीलिए हम यह भी कह देते है कि धर्म समाज का व्यवस्थापक न बने। दूर रहो! अपनी सीमा के भीतर रहो और सब ठीक हो जायगा।

शिक्षा का अर्थ है, उस पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो सब मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान है।

धर्म का अर्थ है, उस ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति, जो सब मनुष्यों में पहले ही से विद्यमान है।

अतः दोनों स्थलों पर शिक्षक का कार्य केवल रास्ते से सब रुकावटें हटा देना ही है। जैसा मैं सर्वदा कहा करता हूँ—हस्तक्षेप वंद करो ! सब ठीक हो जायगा। अर्थात् हमारा कर्तव्य है, रास्ता साफ़ कर देना—श्रष सब भगवान् ही करते हैं।

इसलिए तुम्हें ये वातें विशेषकर याद रखनी चाहिए कि धर्म का केवल आत्मा से ही काम है, सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप करना उसका प्रयोजन नहीं। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो खुराफ़ात पहले ही हो चुकी है, उस पर भी यही बात पूर्ण रूप से लागू होती है। अब धर्म को समाज से अलग करने की चेष्टा ऐसी ही है कि मानो किसी आदमी ने जवरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन छीन ली; और जब वह अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करने लगे, तो पहला आदमी मानवीय अधिकार की पवित्रता का उपदेश करने लगे!

पुरोहितों को समाज की प्रत्येक छोटी छोटी वात में दस्तन्दाज़ी करने (जो लाखों मनुष्यों के लिए दु:खदायी हो) की क्या आवश्यकता थी?

तुमने मांसभोजी क्षत्रियों की वात उठायी है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खायँ या न खायँ, वे ही हिन्दू धर्म की उन सव वस्तुओं के जन्मदाता हैं, जिनको तुम महत् और सुन्दर देखते हो। उपनिपद् किन्होंने लिखी थी? राम कौन थे? कृष्ण कौन थे? बुद्ध कौन थे? जैनों के तीर्थंकर कौन थे? जब कभी क्षत्रियों ने धर्म का उप-देश दिया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया। और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेप्टा की। गीता और व्याससूत्र पढ़ो, या किसीसे सुन लो। गीता में मुक्ति की राह पर सभी नर-नारियों, सभी जातियों और सभी वर्णों को अधिकार दिया गया है, परन्तु व्यास गरीब शूद्रों को वंचित करने के लिए बेद की मनमानी व्याख्या करने की चेप्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दयारूपी नदी के प्रवाह में वाधा खड़ी हो जायगी? अगर वह ऐसा ही है, तो उसका मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं!

मुझसे कुछ आशा मत करना, किन्तु जैसा कि मैं तुमको पहले ही लिख चुका और तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि स्वयं भारतीयों द्वारा ही भारत की उन्नति होगी। इसीलिए कहता हुँ कि हे स्वदेशवासी युवको, क्या तुममें से कुछ लोग भी इस नये आदर्श के कट्टर अनुयायी वन सकते हैं ? अनुशीलन करो, सामग्री इकट्ठी कर श्री रामकृष्ण की एक छोटी सी जीवनी लिखी। सचेत रहना कि उसमें कोई सिद्धाई की चर्चा न घुसने पाये, अर्थात् वह जीवनी इस ढंग से लिखी जाय कि वह उनके उपदेशों का एक उदाहरण बन जाय। केवल उनकी ही बातें उसमें रहें। खबरदार, मुझको या किसी और जीवित व्यक्ति को उसमें मत लाना। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होगा उनकी शिक्षाओं को जगत् में फैलाना, और वह जीवनी उन्हींका उदाहरण होगी। यद्यपि मैं खुद अयोग्य हूँ, तंथापि मेरे जिम्मे एक यह विशेष काम या कि जो रत्न की पेटी मुझे सौपी गयी थी, मैं उसे तुम्हारे हाथों में दे र्दूं। और तुम्हें ही क्यों दंं ? क्योंकि जो लोग पाखंडी, द्वेषपूर्ण, गुलाम-स्वभाववाले और कापुरुष हैं और जिन्हें केवल जड़ वस्तुओं पर विश्वास है, वे कभी कुछ नहीं कर सकते। ईर्ष्या ही हमारे दाससुलभ राष्ट्रीय चरित्र का घब्बा है। औरों का तो क्या कहना, स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इस ईर्ष्या के कारण हमारा कुछ भला नहीं कर सकता। मेरे वारे में समझो कि मुझे जो कुछ करना था, वह सब मैं कर चुका-अब मैं मर गया; यही समझो कि सब कामों का भार तुम्ही पर है। भारत-माता के सपूत युवको, समझो कि तुम्हीं इस काम के लिए विधाता द्वारा भेजे हुए हो । काम में लग जाओ, ईक्वर तुम्हारा भला करे । मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, केवल नये आदर्श, नये सिद्धान्त और नये जीवन का प्रचार करो। किसी आदमी या रीति-रिवाज के विरुद्ध कुछ मत कहना। जाति-भेद के पक्ष या विपक्ष में कुछ मत कहना, और न किसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध ही कुछ कहने की आवश्य-

कता है। केवल लोगों से यही कहो कि 'हस्तक्षेप मत करो'—वस, सव ठीक हो जायगा।

मेरे वीर, दृढ़ और प्राणप्रिय आत्मीय जनो ! तुम्हें आशीर्वाद।

तुम्हारा, विवेकानन्द

(हेल वहनों को लिखित)

डिट्रॉएट, १२ मार्च, १८९४

प्रिय वहनो,

इस समय में श्री पामर के साथ रह रहा हूँ। वे वड़े ही सज्जन है। उन्होंने परसों रात अपने पुराने मित्रों को एक भोज दिया था, जिनमें से हरेक ६० वर्ष से ऊपर का था, और इस मण्डली को वे 'वयोवृद्ध बालक-संघ' कहा करते हैं। एक अपेरा गृह में मैंने ढाई घंटे का व्याख्यान दिया। लोग बहुत प्रसन्न हुए। मैं न्यूयार्क और वोस्टन जा रहा हैं। मुझे अपने खर्च के लिए वहाँ पर्याप्त मिल जायगा, मैं फ़्लैग एवं प्रोफ़ेसर राइट, दोनों के पते भूल गया हूँ। मैं मिशिगन भाषण देने नहीं जा रहा हूँ। श्री होल्डेन ने आज सुवह मुझे मिशिगन में भाषण देने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं बोस्टन एवं न्युयार्क को थोड़ा देख लेने के लिए दृढ़ हूँ। तुम लोगों से में सत्य कह रहा हूँ कि ज्यों ज्यों मुझे जितनी लोकप्रियता मिलती जाती है और बोलने में आसानी होती जा रही है, त्यों त्यों मैं ऊबता जा रहा हूँ। मेरा अन्तिम व्याख्यान मेरे सव व्याख्यानों से अच्छा था। श्री पामर तो आनंदविभोर थे और श्रोतागण मन्त्रमुग्ध वैठे रहे, और व्याख्यान के अन्त में ही मैं समझ सका कि इतनी देर वोलता रहा। वक्ता को श्रोताओं की उद्धिग्नता और घ्यानाभाव का एहसास सदा हो जाता है। ईश्वर मुझे इन व्यर्थ की वातों से बचाये, मैं ऊव चुका हूँ। अगर ईश्वर को मंजूर होगा, तो मैं वोस्टन या न्यूयार्क में विश्राम करूँगा। तुम सवको मेरा प्यार। तुम सतत प्रसन्न रहो।

> तुम्हारा स्नेहशील भाई, विवेकानन्द

(हेल वहनों को लिखित)

डिट्रॉएट, १५ मार्च, १८९४

प्रिय वन्चियो,

में बूढ़े पामर के साथ सानन्द हूँ। वे बड़े विनोदी और भले वृद्ध हैं। पिछले व्याख्यान से मुझे केवल १२७ डालर प्राप्त हुए। मैं सोमवार को फिर डिट्रॉएट में

व्याख्यान देनेवाला हूँ। तुम्हारी माता ने मुझसे लीन की एक महिला को पत्र लिखने के लिए कहा था, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। विना किसी परिचय के किसी को लिखना क्या शिष्टाचार है? कृपया इस महिला से मेरा और परिचय कराओ। लीन है कहाँ? मेरे विषय में यहाँ के एक समाचारपत्र ने सबसे अजीव वात यह लिखी है, "तूफ़ानी हिन्दू यहाँ आ धमका है और वह श्री पामर का अतिथि है। श्री पामर हिन्दू हो गये हैं और भारत जा रहे हैं; बस, उनका आग्रह यही है कि दो सुधार हो जाने चाहिए — प्रथम यह कि जगनाय जी के रथ में श्री पामर के लाग-हाउस फ़ार्म में पले हुए फ़ेंच नस्ल के घोड़े नाँघे जाँय, और द्वितीय यह कि हिन्दुओं के पितत्र गोवंश में जरसी नस्ल की गायों को भी सम्मिलित कर लिया जाय।" श्री पामर उक्त नस्ल के घोड़ों और गायों के दिली शौक़ीन हैं और उनके लागहाउस फ़ार्म में दोनों का वाहुल्य है।

प्रथम व्याख्यान के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हुई थी। हॉल का किराया १५० डालर था। मैने होल्डेन को विदा कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है; देखना है, वह उसकी अपेक्षा अच्छी व्यवस्था करता है या नहीं। श्री पामर मुझे दिन भर हँसाते हँसाते लोटपोट कर देते हैं। कल एक और भोज होने जा रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक है; परन्तु जब से यहाँ आया हूँ, पता नहीं क्यों, मन बड़ा उदास रहता है—कारण मुझे मालूम नहीं।

मैं व्याख्यान देते देते और इस प्रकार के निर्थंक वाद से थक गया हूँ। सैंकड़ों प्रकार के मानवीय पशुओं से मिलते मिलते मेरा मन अशांत हो गया है। मैं तुम लोगों को अपनी रुचि की वात वतलाता हूँ कि मैं लिख नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, परन्तु मैं गंभीर विचार कर सकता हूँ और जब जोश में आता हूँ, तो वाणी से स्फुलिंग निकाल सकता हूँ। परन्तु यह होना चाहिए कुछ चुने हुए, केवल थोड़े से चुने हुए लोगों के सामने ही। वे यदि चाहें, तो मेरे विचारों को ले जाकर प्रसारित कर दें—परन्तु यह मैं नहीं कर सकता। यह तो श्रम का समुचित विभाजन है, एक ही आदमी सोचने में और अपने विचारों के प्रसार करने में सफल नहीं हो सकता। मनुष्य को चिन्तन के लिए मुक्त होना चाहिए, विशेषतः जब कि विचार आध्यात्मिक हों।

चूँ कि स्वतंत्रता का यह दावा, यह प्रमाण कि 'मनुष्य मशीन नहीं है', समस्त धार्मिक चिन्तन का सार है, इसी कारण नियमित कम से यंत्र की तरह सोचना असम्भव है। हर चीज को यंत्र के स्तर पर लाने की चेष्टा ही पाश्चात्यों की अद्भुत समृद्धि का कारण है। और इसी चेष्टा ने धर्म को उनके द्वार से हटा दिया है। जो थोड़ा सा बचा है, उसे भी पाश्चात्यों ने वाक़ायदा क़वायद के रूप में ला दिया है। में वास्तव में 'तूफ़ानी' कर्ताई नहीं हूँ, इससे विल्कुल दूर। जिस वस्तु को मैं चाहता हूँ, वह यहाँ नहीं है, और मैं इस 'तूफ़ानी' वातावरण को और अधिक काल तक सहन करने में असमर्थ हूँ। पूर्णता का मार्ग यह है कि स्वयं पूर्ण वनने का प्रयत्न करना, तथा कुछ थोड़े से स्त्री-पुरुषों को पूर्ण वनाने का प्रयत्न करना। भला करने का मेरा यह अर्थ है कि कुछ असाघारण योग्यता के मनुष्यों का विकास करूँ, न कि 'भैस के आगे बीन वजाकर समय, स्वास्थ्य और शक्ति का अपव्यय करूँ।'

अभी अभी पुलैंग का एक पत्र मिला। मेरे व्याख्यान के कार्य में वह मदद नहीं कर सकता। वह कहता है, "पहले वोस्टन जाइए।" पर जान लो, अब और व्याख्यान देने की मुझे परवाह नहीं। किसी व्यक्ति अथवा किसी श्रोतृमंडली की सनक के अनुसार मुझे परिचालित कराने का यह प्रयास वड़ा ही नैराश्यजनक है। फिर भी इस देश से वाहर जाने के पहले मैं कम से कम दो-एक रोज के लिए शिकागी वापस आऊँगा। प्रभु, तुम सवका कल्याण करे।

चिर कृतज्ञ तुम्हारा भाई, विवेकानन्द

## (कुमारी ईसावेल मैक्किडली को लिखित)

डिट्रॉएट, १७ मार्च, १८९४

प्रिय वहन,

तुम्हारा पैकेट मुझे कल मिला। तुमने मोज नाहक भेजे, वे तो मैं यहाँ स्वयं ही कहीं ले लेता। पर हर्ष की वात है कि यह तुम्हारे स्नेह को व्यवत करता है। मेरा थैला तो पहले ही से मांस भरे जानेवाले चमड़े के थैले से भी अधिक कड़ा हो गया है। समझ में नहीं आता कि अब मैं उसे ले कैसे जाऊँ!

आज मैं श्रीमती वैंग्ली के यहाँ लीट आया। श्री पामर के यहाँ अधिक दिन रकने की वजह से वह नाराज थीं। निश्चय ही पामर के घर में दिन वड़ी 'तफ़रीह' से कटें। वह बहुत ही मौजी और हॅसमुख आदमी हैं, जरूरत से जरा ज्यादा, और फिर जनकी 'गरम स्कॉच'। लेकिन हैं वह एकदम अकलंक और वच्चों जैसे सरल।

मेरे चले आने से वे बहुत दुःसी थे, लेकिन मैं विवश था। यहाँ एक बहुत सुन्दर लड़की है। मैं उससे दो वार मिला। नाम मैं उसका भूल रहा हूँ। लेकिन इतनी तेज, सुन्दर, आघ्यात्मिक एवं असांसारिक! ईश्वर उस पर कृपा रखे। आज सवेरे वह श्रीमती मैक्ड्यूवेल के साथ आयी और इतनी सुन्दरता और

आच्यात्मिक गंभीरता से उसने वातें कीं कि मैं तो चिकत रह गया। वे योग के वारे में सभी वातें जानती हैं और साधना में काफ़ी आगे वढ़ चुकी है!!

'तरा ढंग खोज से परे है!' ईश्वर उस जैसी भोली, पिवत्र और निर्मल लड़की को प्रसन्न रखे! यह मेरे कठोर और कप्टप्रद जीवन का महान् प्रतिफल है कि समय समय पर तुम जैसी पिवत्र और आनिन्दित लोगों के दर्शन मुझे हो जाया करते हैं। वौद्धों की एक प्रमुख प्रार्थना है—'पृथ्वी पर के समस्त पिवत्र मनुष्यों के समक्ष मैं नतमस्तक हूँ।' उक्त प्रार्थना के सही अर्थ का अनुभव मुझे तभी होता है, जब मैं ऐसी बाकृति देखता हूँ, जिस पर परमात्मा अपनी अँगुली से 'मेरा' शब्द स्पष्ट रूप से अंकित कर देता है। ईश्वर सदा सदा के लिए तुम सवको पिवत्र एवं निर्मल वनाये रखे! इस भयावह संसार के पंक और घूल तुम्हारे चरणों को स्पर्श न करें! तुम्हारे भाई की यही प्रार्थना है कि तुम पुष्पों की तरह ही अपना जीवन विताओ, जिनके समान तुमने जन्म लिया है।

विवेकानन्द

### (कुमारी मेरी हेल को लिखित)

डिट्रॉएट, १८ मार्च, १८९४

प्रिय वहन मेरी,

कलकत्ता के पत्र को मेरे पास भेजने के लिए तुम्हें मेरा हार्दिक घन्यवाद।
यह कलकत्ता के मेरे गुरुभाइयों द्वारा भेजा गया था और यह मेरे गुरुदेव के जन्ममहोत्सव को मनाने के लिए व्यक्तिगत निमन्त्रण के अवसर पर लिखा गया था—
उस गुरुदेव के विपय में तुमने वहुत कुछ सुना है, अतः इस पत्र को फिर तुम्हारे
पास लौटा रहा हूँ। पत्र में लिखा है कि म० कलकत्ता लौट आया है और यह प्रचार
कर रहा है कि विवेकानन्द अमेरिका में विश्व के समस्त पाप कर रहा है।...यह
तुम्हारे अमेरिका का 'अद्भुत आध्यात्मिक पुरुप' है! यह उनका दोष नहीं है;
जब तक कोई वास्तव में आध्यात्मिक न हो जाय, अर्थात् जब तक किसीको आत्मस्वरूप में वास्तविक अंतर्वृष्टि नहीं प्राप्त हो जाती और आत्मा के जगत् की एक
झाँकी नहीं मिल जाती, तब तक वह वीज को भूसे से, असली गहराई को थोथी वातों
से पृथक् नहीं कर सकता। मुझे बेचारे म० के लिए अफ़सोस है कि वह इतना नीचे
उत्तर आया। उस वयस्क वालक का भगवान् भला करे!

पत्र के भीतर का पता अंग्रेज़ी में है, और उसमें मेरा बड़ा पुराना नाम है, जिसे मेरी वाल्यावस्था के एक मित्र ने लिखा है, जिसने संन्यास ले लिया है। यह एक किवत्वमय नाम है। पत्र में लिखा हुआ नाम संक्षिप्त रूप में है, पूरा नाम नरेन्द्र है, जिसका अर्थ है 'मनुप्यों का स्वामी' ('नर' का अर्थ होता है मनुष्य, और 'इन्द्र' का तात्पर्य शासक, स्वामी है)। यह वहुत ही हास्यास्पद है, क्यों न? लेकिन मेरे देश में ऐसे ही नाम होते हैं; हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं; लेकिन मैं ख़ुश हूँ कि मैंने इसे छोड़ दिया।

मैं ठीक हूँ, आशा है, तुम ठीक होगी।

तुम्हारा भाई, विवेकानन्द

(स्वामी रामकृष्णानन्द को लिखित)
ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

द्वारा जार्ज डब्ल्यू० हेल, ५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो, १९ मार्च, १८९४

प्रिय शशि,

इस देश में आने के बाद मैंने तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा, पर हरिदास भाई के पत्र से सब समाचार मालूम हुए। गिरीशचन्द्र घोप अगर तुमने हरिदास भाई की अच्छी खातिर की, यह ठीक ही हुआ।

इस देश में मुझे कुछ अभाव नहीं है। पर यहाँ भिक्षा का रिवाज नहीं। मुझे परिश्रम, यानी स्थान स्थान पर उपदेश देना पड़ता है। यहाँ जैसी गर्मी है, जाड़ा भी वैसा ही। गर्मी कलकत्ते से तिनक भी कम नहीं। जाड़े की क्या वात कहूँ? समचा देश दो-तीन हाथ, कहीं कहीं तो चार-पाँच हाथ गहरी वर्फ से ढक जाता है। दक्षिण की ओर वर्फ नहीं पड़ती। पर वर्फ तो छोटी चीज हुई। जब पारा ३२ डिग्री पर रहता है, तव वर्फ गिरती है। कलकत्ते में पारा ६० डिग्री से नीचे बहुत ही कम उतरता है। इंग्लैण्ड में कभी कभी शून्य तक भी जाता है। परन्तु यहाँ पारा शून्य से ४०-५० डिग्री तक नीचे चला जाता है। उत्तरी हिस्से में, जहाँ कनाडा है, पारा जम जाता है। उस समय मदसार का तापमापक यंत्र काम में

१. जूनागढ़ के भूतपूर्व दीवान। भारत-त्याग के थोड़ा ही पहले स्वामी जी इन भद्र महोदय से घनिष्ठ रूप से परिचित हुए थे। इन्होंने देशीय राजाओं से स्वामी जो का परिचय करा दिया था।

२. भगवान् श्री रामकृष्ण के अन्तरंग अनुगत गृही शिष्य; बंगाल के सिद्ध नाटककार और अभिनेता।

लाया जाता है। जब बहुत ही ठण्डक होती है, अर्थात् जब पारा २० डिग्नी के नीचे रहता है, तब वर्फ़ नहीं गिरती। मेरी धारणा थी कि वर्फ़ गिरी कि ठण्डक की हद हो गयी। सो बात नहीं, वर्फ़ जरा कम ठण्डे दिनों में गिरती है। अत्यधिक ठण्डक में एक तरह का नशा हो जाता है। गाड़ियाँ उस समय नहीं चलती; विना पहिये का स्लेज नाम का एक यान घसीट लिया जाता है। सब कुछ जमकर सख्त हो जाता है—नदी, नाले और झील पर से हाथी भी चल सकता है। नियाग्रा का प्रचण्ड प्रवाहवाला विशाल निर्झर जमकर पत्थर हो गया है! परन्तु में अच्छी तरह हूँ। पहले थोड़ा डर मालूम होता था, फिर तो गरज के मारे, रेल से एक दिन कनाडा के समीप, दूसरे दिन अमेरिका के दक्षिण भाग में व्याख्यान देता फिरता हूँ। घर की तरह गाड़ियाँ भी भाप के नलों से खूब गरम रखी जाती हैं और वाहर चारों तरफ़ वर्फ़ के अत्यन्त सफ़ेंद ढेर रहते हैं —कैसी अनोखी छटा है!

वड़ा डर था कि मेरी नाक और कान गिर जायँगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, वाहर जाते समय ढेरों गर्म कपड़े, उस पर समूर का कोट, जूते, फिर जूते पर एक और ऊनी जूता, इन सब सामानों से ढँककर जाना पड़ता है। साँस निकलते ही वाढ़ी में जम जाती है! उस पर तमाशा तो यह है कि घर के भीतर, विना एक डली वर्फ़ दिये ये लोग पानी नहीं पीते। अरे भाई, घर के अन्दर गरमी जो रहती है। हर एक कमरा और सीढ़ी भाप के नलों से गरम रखी जाती है। ये लोग कला-कौशल में अद्वितीय हैं, भोग-विलास में अद्वितीय हैं, घन कमाने में अद्वितीय हैं, और खर्च करने में भी अद्वितीय है। एक कुली की रोजाना आय ६ ६० है; नौकर की भी वही। ३ ६० से नीचे किराये की गाड़ी नहीं मिलती। चार आने से कम का चुख्ट नहीं है। २४ ६० में मध्यम दर्जे का एक जोड़ा जूता मिल सकता है। ५०० ६० में एक पोशाक वनती है। जैसा कमाते हैं, खर्च भी वैसा ही करते हैं। एक एक व्याख्यान में २०० ६० से ३००० ६० तक मिल सकता है। मुझे ५०० ६० तक मिला है। हाँ, अब तो मेरा भाग्य खुल गया है। ये मुझे प्यार करते हैं और हज़ारों आदमी मेरा व्याख्यान सुनने आया करते हैं।

प्रभु की इच्छा से मजूमदार महाशय से मेरी यहाँ भेंट हुई। पहले तो बड़ी प्रीति थी, पर जब सारे शिकागो शहर के नर-नारी मेरे पास झुण्ड के झुण्ड आने

१. एक लेक्चर व्यूरो की बातों में आकर पहले-पहल स्वामी जी ने इसकी ओर से कुछ व्याख्यान दिये। परन्तु भेद खुल जाने पर उन्होंने इससे नाता तोड़ लिया और पहले के मिले हुए घन का बहुत सा हिस्सा भारत में अनेक सत्कार्यों में लगा दिया। स०

छगे, तब मजूमदार भैया के मन में आग जलने लगी। मैं तो देख-सुनकर दंग रह गया!...मेरे जैसा जनका न हुआ, इसमें मेरा क्या दोष?...और मजूमदार ने धर्म-महासभा में एवं पादिरयों के पास मेरी यथेष्ट निन्दा की। "वह कोई नहीं; वह ठग है, ढोंगी है; वह तुम्हारे देश में कहता है कि 'मैं साधु हूँ"—आदि वातें कहकर उनके मन में मेरे वारे में ग़लत घारणा पैदा कर दी। प्रेसिडेन्ट वरोज के मन में मेरे वारे में इतनी ग़लत घारणा कर दी कि वे मुझसे अब अच्छी तरह वातचीत भी नहीं करते। वे लोग पुस्तकों एवं पत्रकों द्वारा मुझे दवाने का मरसक प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु गुरुदेव मेरे साथ हैं। दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? सारा अमेरिका देश मुझे आदर करता है, भिवत करता है, गुरु जैसा मानता है—मजूमदार वेचारा क्या करे? पादरी इत्यादि भी मेरा क्या कर सकते हैं? और ये लोग भी तो विद्यान् है। यहाँ सिर्फ़ इतना ही कहने से नहीं वनता—'हम लोग विधवाओं से शादी करते हैं,' 'हम लोग मूर्ति-पूजा नहीं करते' इत्यादि, इत्यादि। केवल पादियों के यहाँ यह बात चलती है। भाई, ये लोग तत्त्वज्ञान सीखना चाहते हैं, विद्या चाहते हैं; कोरी वातों से नहीं चलेगा।

धर्मपाल बड़ा अच्छा लड़का है। ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, किन्तु भला आदमी है। इस देश में उसका काफ़ी आदर-सत्कार हुआ।

भाई मजूमदार को देखकर मेरी वृद्धि ठिकाने आ गयी। भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है—ये निघ्नत्ति निर्यंकं परिहतं ते के न जानीमहे (जो नाहक औरों के हित के वाघक होते हैं, वे कैसे हैं, यह हमें नहीं मालूम)। भाई, सब दुर्गुण मिट जाते हैं, पर वह अभागी ईप्यां नहीं मिटती...हमारी जाति का बही दोष है—केवल परिनिन्दा और ईप्यां। वे सोचते हैं कि हमीं बड़े हैं—दूसरा कोई वड़ा न होने पाये।

इस देश की सी महिलाएँ दुनिया भर में नहीं है। वे कैसी पवित्र, स्वाव-लिम्बनी और दयावती हैं। महिलाएँ ही यहाँ की सव कुछ हैं। विद्या, वृद्धि आदि सभी उनके अन्तर्गत हैं। या श्रीः स्वयं मुकृतिनां भवनेषु (जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मीरूपिणी हैं) इसी देश में हैं, और पापात्मना हृद्येष्वलक्ष्मीः (पापियों के हृदय में अलक्ष्मीरूपिणी हैं) हमारे देश में हैं—वस, यही समझ लो। राम राम! यहाँ की महिलाओं को देखकर तो मेरे होश उड़ गये। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरों त्वं हीः (तुम्हीं लक्ष्मी हो, तुम्हीं ईश्वरी हो, तुम्हीं लज्जारूपिणी हो) इत्यादि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता (जो देवी सव प्राणियों में शक्तिरूप से विराजती हीं) इत्यादि। यहाँ की वर्फ़ जैसी सफ़ेद है, वैसी शुद्ध मनवाली हजारों नारियां यहाँ हैं। फिर अपने देश की दस वर्ष की उम्र में बच्चों को जन्म देनेवाली

वालिकाएँ !!! प्रभु, मैं अव समझ रहा हूँ। हे भाई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं)-वृद मनु ने कहा है। हम महापापी हैं; स्त्रियों को 'घृणित कीड़ा', 'नरक का द्वार' इत्यादि कहकर हम अधःपतित हए हैं। वाप रे वाप! कैसा आकाश-पाताल का अन्तर है। <mark>यायातथ्यतोऽर्थान् व्यदघात्। (</mark>जहाँ जैसा उचित हो, ईश्वर वहां वैसा कर्मफल का विधान करते हैं।—ईशोपनिषद्) क्या प्रभु झूठी गप्प से भूलनेवाला है ? प्रभु ने कहा है, त्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उत वा कुमारी (तुम्ही स्त्री हो और तुम्हीं पुरुष; तुम्हीं क्वाँरे हो और तुम्हीं क्वाँरी।—स्वेतास्व-तरोपनिषद्) इत्यादि और हम कह रहे हैं, दूरमपसर रे चाण्डाल (ऐ चाण्डाल, दूर हट), केनेया निमिता नारी मोहिनी (किसने इस मोहिनी नारी को बनाया है?) इत्यादि । दक्षिण भारत में उच्च जातियों का नीच जातियों पर क्या ही अत्याचार मैंने देखा है! मन्दिरों में देव-दासियों के नृत्य की ही घूम मची है! जो धर्म गरीवों का दुःख नहीं मिटाता, मनुष्य को देवता नहीं वनाता, क्या वह भी धर्म है ? क्या हमारा घर्म धर्म कहलाने योग्य है ? हमारा तो छूतमार्ग है—सिर्फ़ 'मुझे मत छुओ', 'मुझे मत छुओ।' हे भगवन्! जिस देश के वड़े वड़े खोपड़ीवाले आज दो हजार वर्ष से सिर्फ़ यही विचार कर रहे हैं कि दाहिने हाथ से खाऊँ या वायें हाथ से, पानी दाहिने ओर से लूँ या वायीं ओर से अथवा जो लोग 'फट् फट्' स्वाहा, 'कां ऋँ 'हुं हुं' करते हैं, उनकी अधोगति न होगी, तो किसकी होगी ? कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिकमः। (सभी के सोने पर भी काल जागता ही रहता है, काल का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है।) ईश्वर सव जानते हैं, भला उनकी आँखों में धूल कीन झोंक सकता है?

जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं, और दस-श्रीस लाख साथ और दस-बारह करोड़ ब्राह्मण उन गरीवों का खून चूसकर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेप्टा नहीं करते, क्या वह देश है या नरक? क्या वह धमं है या पिशाच का नृत्य? भाई, इस बात को ग़ौर से समझो—में भारतवर्ष को घूम घूमकर देख चुका और इस देश को भी देखा—क्या बिना कारण के कहीं कार्य होता है? क्या बिना पाप के सजा मिल सकती है?

सर्वशास्त्रपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपोडनम्॥

<sup>—&#</sup>x27;सब शास्त्रों और पुराणों में व्यास के ये दो वचन हैं—परोपकार से पुष्य होता है और परपीड़न से पाप।'

क्या यह सच नहीं है?

भाई, यह सब देखकर—खासकर देश का दारिद्रच और अज्ञता देखकर— मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक योजना सोची तथा उसे कार्यान्वित करने का मैंने दृढ़ संकल्प किया। कन्याकुमारी में माता कुमारी के मन्दिर में बैठकर, भारत की अन्तिम चट्टान पर बैठकर, मैंने सोचा कि हम जो इतने संन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शनशास्त्र की जिक्षा दे रहे हैं, यह सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि खाली पेट से धर्म नहीं होता? वे जो ग़रीव जानवरों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण अज्ञान है। पाजियों ने युग युग से उनका खून चूसकर पिया है और उन्हें पैरों से कुचला है।

सोचो, गाँव गाँव में कितने ही संन्यासी घूमते फिरते हैं, वे क्या काम करते हैं ? यदि कोई निःस्वार्थ परोपकारी संन्यासी गाँव गाँव विद्यादान करता फिरे और माँति माँति के उपाय से मानचित्र, कैमरा, भू-गोलक आदि के सहारे चाण्डाल तक, सबकी उन्नति के लिए घूमे, तो क्या इससे समय पर मंगल होगा या नहीं ? (ये सभी योजनाएँ मैं इतने छोटे से पत्र में नहीं लिख सकता।) बात यह है कि 'यदि पहाड़ मुहम्मद के पास न आये, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास जायगा।' (अर्थात् यदि ग़रीव के लड़के विद्यालयों में न आ सकें, तो उनके घर पर जाकर उन्हें सिखाना होगा।) गरीब लोग इतने बेहाल हैं कि वे स्कूलों और पाठशालाओं में नहीं आ सकते। और कविता आदि पड़कर उन्हें कोई लाभ नहीं। हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्तिभाव खो दिया है और यही सारी खरावी का कारण है। हमें राष्ट्र को उसके खोये हुए व्यक्तिभाव को वापस लाना है और जन-समुदाय को उठानेवाली शक्ति भी अन्दर से अर्थात् कट्टर हिन्दुओं से ही आयेगी। प्रत्येक देश में बुराइयाँ धर्म के कारण नहीं, बिल्क धर्म को न मानने के कारण ही विद्यमान रहती हैं। अतः धर्म का कोई दोप नहीं, दोप मनुप्यों का है।

इसे करने के लिए पहले लोग चाहिए, फिर बन। गुरु की छपा से मुझे हर एक शहर में दस-पन्द्रह आदमी मिलेंगे। मैं बन की चेप्टा में घूमा, पर भारतवर्ष के लोग भला बन देंगे!!! मूर्ख, मितिभ्रष्ट और स्वार्थपरता की मूर्ति, भला वे बन देंगे! इसीलिए में अमेरिका आया हूँ; स्वयं बन कमार्ऊंगा, और तब देश लीटकर अपने जीवन के इस एकमात्र घ्येय की सिद्धि के लिए अपना शेष जीवन निछावर कर दूँगा।

जैसे हमारे देश में सामाजिक गुणों का अभाव है, वैसे यहाँ आध्यात्मिकता का अभाव है। मैं इन्हें आध्यात्मिकता प्रदान कर रहा हूँ और ये मुझे धन दे रहे हैं। कितने दिनों में कृतकार्य हूँगा, यह नहीं जानता, हमारे समान ये लोग पाखण्डी नहीं और इनमें ईर्ष्या विल्कुल नहीं है। मैं किसी भी भारतवासी के भरोसे नहीं हूँ। स्वयं प्राणपण चेष्टा से अर्थ-संग्रह करके अपना उद्देश्य सफल करूँगा, अथवा उसीके लिए मर मिटूंगा। सिन्निमत्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सित। (जब मृत्यु निश्चित है, तो किसी सत्कार्य के लिए मरना ही श्रेयस्कर है।)

शायद तुम सोचोगे कि क्या असम्भव वातें कर रहा है! तुम्हें बहुत कम ज्ञात है कि मेरे भीतर क्या है। यदि मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए तुममें से कोई मेरी सहायता करे, तो उत्तम ही है, नहीं तो गुरुदेव मुझे पथ दिखायेंगे। इति। श्री श्री माता जी को मेरा कोटि कोटि साप्टांग प्रणाम कहना। उनके आशीर्वाद से मेरा कुशल-मंगल है। वाहरी लोगों के सम्मुख यह पत्र पढ़ना आवश्यक नहीं है। यह वात सभी से कहना, सभी से पूछना—वया सभी लोग ईप्या त्यागकर एकत्र रह सकेंगे या नहीं? यदि नहीं रह सकते, तो जो ईप्या किये विना नहीं रह सकता, उसे घर वापस चले जाना ही अच्छा होगा, इससे सभी का भला होगा। हम ईप्या छोड़कर इकट्ठे नहीं रह सकते—यही हमारा जातीय दोष है! वह दोष इस देश (अमेरिका) में नहीं है, इसीसे ये इतने वड़े हैं।

हम जैसे कूपमण्डूक दुनिया भर में नहीं है। कोई भी नयी चीज किसी देश से आये, तो अमेरिका उसे सबसे पहले अपनायेगा। और हम ? अजी, हमारे ऐसे ऊँचे खानदानवाले दुनिया में और हैं ही नहीं! हम तो 'आर्यवंशी' जो ठहरें!! कहाँ है वह आर्यवंश, इसे तो हम जानते नहीं!

...एक लाख लोगों के दवाने से तीस करोड़ लोग कुत्ते के समान घूमते हैं, और वे 'आर्यवंश' हैं!!! किमधिकमिति—

विवेकानन्द

(रेवरेण्ड आर॰ ए॰ ह्यूम<sup>१</sup> को लिखित)

डिट्रॉएट.

२९ मार्च, १८९४

प्रिय भाई,

आपका पत्र मुझे यहाँ अभी अभी मिला। मैं जल्दी में हूँ, अतः मुझे क्षमा करें, मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में ही आपकी ग़लतफहमी दूर करना चाहता हूँ।

१. रेवरेंड आर० ए० ह्यूम, भारत में एक ईसाई मिशन के निर्देशक, जिन्होंने स्वामी जी को ऑवर्नडेल, मासाचुसेट्स, से २१ मार्च, १८९४ को, उन्हें एक सार्वजनिक विवाद में घसीट लाने के स्पष्ट उद्देश्य से लिखा था। श्री ह्यूम का

सर्वप्रथम, मैं विश्व के किसी भी घर्म के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहता, न उसके संस्थापकों के विरुद्ध ही, आप हमारे घर्म के बारे में जो चाहे सोचें। सभी घर्म मेरे लिए पिवत्र हैं। दूसरी बात यह है कि मिशनरी हमारी भाषाएँ नहीं सीखते हैं, ऐसा मैंने कहा है, यह ग़लत है। पर इस बात को तो मैं अभी भी स्वीकार करता हूँ कि संस्कृत की ओर दो-एक को छोड़कर कोई भी घ्यान नहीं देता। यह सच नहीं है कि मैंने किसी धार्मिक संस्था के विरुद्ध कुछ कहा है। मैंने तो इस पर जोर दिया था कि भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मैं इसको अस्वीकार करता हूँ कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने से निम्न वर्गों की स्थित में कोई सुधार हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत के अधिकांश ईसाई मात्र कथोिलक ही नहीं हैं, वे अपने को ईसाई जातियाँ कहते हैं। अर्थात् वे अपनी अपनी जाति को अब भी मानते हैं। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हिन्दू समाज यदि अपनी संकीर्णतावादी मनोवृत्ति त्याग दे, तो नब्वे प्रतिशत (ईसाई) लोग हिन्दू धर्म को पुनः स्वीकार कर लेंगे, उसमें चाहे कितने ही दुर्गुण क्यों न हों।

अन्त में मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना सहदेशवासी कहकर सम्वोधित किया है। यह पहला ही अवसर है, जब भारत में जन्मे किसी यूरोपियन विदेशों ने गींहत देशवासी को—वह मिशनरी हो या न हो—इस प्रकार सम्वोधित किया हो। क्या आप भारत में भी मुझे इसी प्रकार पुकारने का साहस करेंगे? आपके जो मिशनरी भारत में जन्मे हैं, उनसे कहिए कि भारत-वासियों को यही कहकर पुकारें, और जो भारत में नहीं जन्मे हैं, उनसे कहिए कि वे उनके साथ मानव प्राणी का सा व्यवहार करें। अन्य वातों के लिए तो आप स्वयं ही कहते हैं कि यदि में यह स्वीकार करूँ कि मेरे धर्म या समाज के विषय में निर्णय पर्यटकों एवं कहानीकारों के वृत्तान्तों पर निर्भर है, तो आप मुझे मूर्ख कहेंगे।

मेरे भाई, क्षमा करें ! आपने भारत में जन्म लेकर भी मेरे धर्म या समाज के बारे में क्या जाना ? यह सर्वथा असंभव है, समाज इतना वन्द जैसा है, और सर्वोपरि हर व्यक्ति धर्म या जातिविषयक अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही निर्णय

जन्म भारत में हुआ या और उन्होंने अपने पत्र का आरंभ 'स्वामी विवेकानन्द, भारत के मेरे सहदेशवासी' से किया था। उनकी मान्यता यह थी कि ईसाई मिशनरी भारत में जो करते हैं, या विदेश में भारत के विषय में जो कहते हैं, सव ठीक है; और स्वामी जी ही डिट्रॉएट तथा अमेरिका में भारत तथा ईसाई मिशनरियों को ग़लत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। स०

३४१ ् पत्रावली

देता है। क्या ऐसा ही नहीं है? आपने मुझे अपना देशवासी कहकर सम्बोधित किया है, इसके लिए ईश्वर आपका मंगल करे। पूर्व और पश्चिम में बन्धुत्व और सौहार्द का उदय अब भी हो सकता है।

> आपका भाई, विवेकानन्द

## (कुमारी मेरी हेल को लिखित)

डिट्रॉएट, ३० मार्च, १८९४

प्रिय बहन,

अभी अभी तुम्हारा तथा मदर चर्च का पत्र साथ ही मिला, जिसमें रुपये की प्राप्ति की सूचना थी। खेतड़ी का पत्र पाकर मैं बहुत खुश हूँ, जिसे मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। इस पत्र से तुम्हें मालूम होगा कि वे समाचारपत्रों की कुछ कतरनें चाहते हैं। डिट्रॉएट पत्रों की कतरनों के अतिरिक्त मेरी समझ में मेरे पास और कुछ नहीं है। इन्हें मैं उनके पास भेज दूंगा। अगर तुम्हें किन्हीं अन्य पत्रों से कुछ मिल सके, तो उनमें से कुछ उनको कृपया भेज देना, अगर आसानी से सम्भव हो तो। तुम उनका पता जानती हो—महाराज, खेतड़ी, राजपूताना, भारत। हाँ, तो यह पत्र केवल पिवत परिवार के पढ़ने के लिए है। प्रथम श्रीमती श्रीड ने मेरे पास एक कड़ा पत्र भेजा, तत्पश्चात् आज मुझे उनका एक तार मिला, जिसमें उन्होंने मुझे एक सप्ताह तक अपना अतिथि बनने का निमन्त्रण दिया है। इसके पूर्व मुझे न्यूयार्क की श्रीमती स्मिथ का एक पत्र मिला, जिसे उन्होंने अपनी ओर से तथा कुमारी हेलेन गाँउल्ड तथा एक अन्य डॉक्टर...की ओर से मुझे न्यूयार्क वुलाने के लिए भेजा है। चूंकि लीन कलव अगले महीने की १७ ता० को मुझे चाहता है, इसलिए मैं पहले न्यूयार्क जा रहा हूँ और फिर उनकी सभा के लिए समय पर लीन आ जाऊँगा।

अगर आगामी ग्रीष्म में मैं चला नहीं जाता, तो जैसा कि श्रीमती बैंग्ली की आग्रह है, मैं एनिसक्वाम जा सकता हूँ, जहां श्रीमती बैंग्ली ने एक मुन्दर मकान ले रखा है। श्रीमती बैंग्ली वड़ी आध्यात्मिक महिला हैं और श्री पामर एक तेज लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अब मैं अधिक क्या लिखूँ? मैं शारीरिक तथा मानसिक, दोनों प्रकार से स्वस्थ हूँ। मेरी प्रिय बहनो, तुम सबको सतत आनन्द की प्राप्ति हो। हाँ, श्रीमती शर्मन ने मुझे अनेक बस्तुएँ भेंट में दी हैं, जैसे 'लेटर होल्डर', नेल-सेट, और एक छोटा सा थैला आदि आदि। यद्यपि

मैंने आपित की, विशेषतया नेल-सेट को लेने से, जिसका सीप का मूँठ वहुत तड़क-भड़कवाला है, परन्तु उन्होंने आग्रह किया और मुझे लेना पड़ा, हालाँकि मेरी समझ में नहीं आता कि यह वश करनेवाला यंत्र मेरे किस काम आयेगा। ईश्वर उन सबका कल्याण करे! उन्होंने मुझे एक परामर्श दिया—इस अफ्रीकी पोशाक को समाज में कभी न पहनूँ। अब मैं एक समाज का मनुष्य हो गया हूँ! हे भगवन्, अब आगे क्या होनेवाला है? दीर्घ जीवन में विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं। मेरा अमित स्नेह तुम सव—मेरे पवित्र परिवार—के लिए।

तुम्हारा भाई, विवेकानन्द

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

न्यूयार्क, ९ अप्रैल, १८९४

प्रिय क्षालासिंगा,

मुझे तुम्हारा आखिरी पत्र कुछ दिन पहले मिला। मुझे यहाँ इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता है, और प्रतिदिन इतने अधिक पत्र लिखने पड़ते हैं कि तुम्हें मेरे पास से हमेशा पत्र मिलने की आशा करना ठीक नहीं। खैर, जो भी हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उसे वतलाने का मैं तुम्हें भरसक प्रयत्न करता हूँ। धर्ममहासभा के सम्बन्ध में एक पुस्तक भेजने के लिए शिकागो में मैंने एक व्यक्ति को लिखा है। इस वीच तुम्हें मेरे दो छोटे व्याख्यान अवस्य ही मिले होंगे।

सेकेंटरी साहव लिखते हैं कि मुझे भारत वापस आना चाहिए, क्योंकि मेरा क्षेत्र वहीं है। इसमें कुछ सन्देह नहीं। किन्तु मेरे भाई, हम लोग एक ऐसा दीपक जलानेवाले हैं, जिसकी ज्योति से समस्त भारत में प्रकाश होगा। इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। भगवान् की कृषा से सब काम हो जायेंगे। मैंने अमेरिका के बहुत से बड़े शहरों में व्याख्यान दिये हैं, एवं यहाँ के बेहद ज्यादे खर्चों को चुकता करने के बाद भी भारत वापस लौटने के लिए मेरे पास काफ़ी घन है। मेरे यहाँ बहुत से मित्र हैं, जिनमें से कई बहुत प्रभावगाली हैं। निस्सन्देह कट्टर पादरी मेरे विरुद्ध हैं और मुझसे मुठभेड़ करना कठिन जानकर हर प्रकार से वे मेरी निन्दा करते हैं और मुझसे मुठभेड़ करना कठिन जानकर हर प्रकार से वे मेरी निन्दा करते हैं और मुझसे मुठभेड़ करना कठिन जानकर हर प्रकार से वे मेरी निन्दा करते हैं और मुझे बदनाम करने एवं मेरा विरोध करने में भी नहीं हिच-किचाते। और इसमें मजूमदार उनकी सहायता कर रहे हैं। वह द्वेप के मारे पागल हो गया लगता है। उसने उन लोगों से कहा है कि मैं बहुत बड़ा धोखेबाज और घूर्त हूँ! थार इधर वह कलकत्ते में कहता फिर रहा है कि मैं अमेरिका में अत्यन्त

पापपूर्ण एवं लम्पट जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भगवान् उसका कल्याण करे। मेरे भाई, विना अवरोध के कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। जो अन्त तक प्रयत्न करते हैं, उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है।...मेरा विश्वास है कि जब एक जाति, एक वेद तथा शान्ति एवं एकता होगी, तभी सत्ययुग (स्वर्णयुग) आयेगा। सत्ययुग का यह विचार ही भारत को पूनः जीवन प्रदान करेगा। विश्वास रखो। यदि तुम कर सको, तो एक काम करना है। क्या तुम मद्रास में रामनाड़ या अन्य किसी वड़े आदमी की अध्यक्षता में एक ऐसी सभा आयोजित कर सकते हो, जिसमें मेरे यहाँ हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के प्रति पूर्णतया समर्थन एवं सन्तोष प्रकट किया जाय और फिर उस पारित प्रस्ताव को यहाँ के 'शिकागो हेरल्ड', 'इण्टर ओशन' तथा 'न्यूयार्क सन' और डिट्रॉएट (मिशिगन) के 'कर्माशियल एडवर्टाइज़र' को भेज दिया जाय? शिकागो इलियानॉस में है। 'न्यूयार्क सन' के लिए किसी विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं है। डिट्रॉएट मिशिगन राज्य-प्रान्त में है। उसकी प्रतियाँ डॉ० बरोज को, चेयरमैन, धर्म-महासभा, शिकागो के पते पर भेजो । मैं उनका मकान नं० भूल गया हूँ, किन्तु मुहल्ले का नाम इण्डियाना एवेन्यू है। उसकी एक प्रति श्रीमती जे॰ जे॰ बैग्ली, डिट्रॉएट, वाशिगटन एवेन्यू के पते पर भी भेजो।

इस सभा को जितना अधिक वड़ा बना सकते हो, बनाओ। धर्म एवं देश के नाम पर सभी वड़े आदिमियों को उसमें भाग लेने के लिए पकड़ो। मैसूर के महा-राजा तथा दीवान से इस सभा और उसके उद्देश्यों का समर्थन करनेवाला पत्र प्राप्त करने की चेष्टा करो। ऐसा ही पत्र खेतड़ी से भी प्राप्त करो। मतलव यह कि जितनी बड़ी सभा और उसका शोर उठा सको, उतना ही अच्छा।

प्रस्ताव कुछ इस प्रकार के आशय का होगा कि मद्रास की हिन्दू जनता मेरे यहाँ के कामों के प्रति अपना पूर्ण सन्तोष व्यक्त करती है, आदि।

यदि सम्भव हो, तो यह सब करो। कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। इसके अतिरिक्त देश के सभी भागों से समर्थन-पत्र प्राप्त करो और उनकी प्रतिलिपि अमेरिका के पत्रों को भेज दो। इसमें जितनी जल्दी हो, उतना ही ठीक। इसका बहुत व्यापक परिणाम होगा, मेरे भाई। ब्राह्म समाज के लोग यहाँ मेरे विरुद्ध हर तरह की वक्तवास कर रहे हैं। हमें जितना शी घ्र हो सके, उनका मुँह बन्द करना होगा।

वच्चो, उठो, काम में लग जाओ। यदि तुम यह कर सके, तो मुझे आशा है कि भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकेंगे। चिरकाल तक सनातन धर्म का डंका वजेगा। सभी झूठों एवं धूर्तों का नाश हो! उठो, उठो, मेरे बच्चो! हमारी विजय निश्चित है।

जहाँ तक मेरे पत्रों को प्रकाशित करने का प्रश्न है, पत्र के जिन अंशों को प्रकाशित किया जा सकता है, उन्हें मित्रों के लिए छापा जा सकता है, जब तक मैं वापस न आ जाऊँ। जब हम एक बार काम आरम्भ कर लेंगे, तब बड़ी भारी धूम मचेगी, परन्तु मैं बिना काम किये बात नहीं करना चाहता। मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन गिरीशचन्द्र घोष और श्री मित्र मेरे स्वर्गीय गुरुदेव के सभी प्रेमियों को एकत्र कर ऐसा ही काम कलकत्ते में भी कर सकते हैं। वे कर सकें, तो और भी अच्छा है। यदि वे कर सकें, तो उनसे भी ऐसा ही प्रस्ताव पास करने को कहों। कलकत्ता में ऐसे हजारों है, जो हमारे आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। खैर, जो भी हो, मुझे उनसे अधिक तुम पर विश्वास है।

अब और कुछ नहीं लिखना है।

सभी मित्रों से मेरा अभिवादन कहना। उनके लिए मैं सतत प्रार्थना करता रहता हैं।

साशीर्वाद तुम्हारा,

विवेकानन्द

(प्रो॰ जॉन हेनरी राइट को लिखित)

न्यूयार्क,

२५ अप्रैल, १८९४

प्रिय प्रोफ़ेसर,

आपके आमन्त्रण के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, एवं ७ मई को आऊँगा। जहाँ तक शय्या का प्रश्न है—मेरे मित्र, आपका स्नेह एवं उदार हृदय पत्थर को भी कोमलता में परिणत कर देंगे।

मुझे दुःख है कि लेखकों के जलपान में सम्मिलित होने सालेम नहीं जा रहा हूँ। मैं ७ मई तक घर आ रहा हैं।

आपका सत्यपाशावद्ध,

विवेकानन्द

(कुमारी ईसावेल मैक्किडली को लिखित)

न्यूयार्क,

२६ अप्रैल, १८९४

प्रिय वहन,

तुम्हारा पत्र कल मिला। तुम पूर्णतः ठीक थीं—मुझे उस पागल इण्टीरियर ('शिकागो इण्टीरियर'—एक प्रेसविटेरियन अखवार, जो स्वामी जी के विरुद्ध था)का मजाक पसन्द आया । किन्तु भारत से आयी डाक, जो मुझे तुमने कल भेजी है, जैसा 'मदर चर्च' ने अपने पत्र में लिखा है, सचमुच दीर्घ काल के बाद मिला एक शुभ संवाद है। दीवान जी का बहुत सुन्दर पत्र है। वह वयोवृद्ध सज्जन हमेशा मदद को तत्पर रहते हैं। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। फिर कलकत्ता में मेरे बारे में प्रकाशित एक पुस्तिका है—स्पष्ट है कि मेरे जीवन काल में ही कम से कम एक बार तो पैगंबर को अपने देश में ही सम्मान तो प्राप्त हुआ। भारतीय एवं अमेरिकन अखबारों और पत्रों में मेरे बारे में प्रकाशित सामग्री के उद्धरण हैं। कलकत्ते के पत्रों में प्रकाशित उद्धरण तो विशेषकर सन्तोषप्रद हैं, पर शैली निम्न कोटि की है, इसी कारण मैं इसे तुम्हारे पास न भेजूँगा। उसमें मुझे विशिष्ट, अद्भुत और इसी ढंग की बेकार की बातों से विभूषित किया गया है, परन्तु उन्होंने मुझे सारे राष्ट्र की कृतज्ञता भी भेजी है। अब सिर्फ़ एक बात के सिवा मुझे कोई चिन्ता नहीं है कि मेरे देशवासी या अन्य लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरी बूढ़ी माँ हैं। वह जिन्दगी भर यातना सहती रहीं और इन कष्टों के बीच भी मुझे ईश्वर और मानव के सेवार्थ अर्पण कर सकीं। किन्तु उन्होंने अपनी सबसे प्यारी सन्तान को-अपनी आशा को—दूर देश में घोर अनैतिक पाशविक जीवन बिताने के लिए त्यागा—जैसा कि मजूमदार कलकत्ते में प्रचारित कर रहे हैं, जब वह यह जानेंगी, तो वह प्राण ही त्याग देंगी। पर ईश्वर महान् है; उनकी सन्तान को कोई चोट नहीं पहुँचा सकता।

विना मेरे प्रयास के ही भेद खुल गया। क्या तुम जानती हो कि हमारे महत्त्वपूर्ण पत्रों का वह कौन सम्पादक है, जो मेरी प्रशंसा करता है? और ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मैं हिन्दुत्व का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका आया? वह मजमदार का चेरा भाई है! बेचारा मजूमदार! ईर्ष्यावश उसने झठ बोलकर अपना ही अहित किया है। ईश्वर जानता है, मैंने अपनी सफ़ाई देने का कोई प्रयास नहीं किया।

फ़ोरम में मैंने गांघी जी का लेख इसके पूर्व ही पढ़ लिया था।

अगर तुम्हारे पास गत मास का 'रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज' हो, तो उसमें से भारत की अफ़ीम समस्या पर भारत के एक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी के द्वारा हिन्दुओं के सम्बन्ध में दी हुई साक्षी माँ को पढ़कर सुना देना। उसने हिन्दुओं की तुलना अंग्रेजों से की है और हिन्दुओं को आकाश तक ऊँचा उठा दिया है। सर लेपेल ग्रिफ़िन हमारी जाति के कट्टर शत्रु थे, पता नहीं, मोर्चे में यह परिवर्तन कैंसे हुआ?

वोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ समय बहुत अच्छा वीता और प्रोफ़ेसर राइट से मुलाक़ात हुई। मैं वोस्टन फिर जा रहा हूँ। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहा है—

केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (हार्वर्ड) में मेरा व्याख्यान होगा और मैं वहाँ प्रो॰ राइट का मेहमान रहूँगा। वोस्टन के पत्रों में मेरे स्वागत में वे लोग खूव लिख रहे हैं।

अव मैं इन वाहियात कामों से थक गया हूँ। मई के उत्तरार्घ में मैं शिकागो

आऊँगा। और कुछ दिन ठहरने के बाद मैं पुनः पूर्व चला जाऊँगा।

मैंने पिछली रात को वाल्डोफ़ होटल में व्याख्यान दिया था। श्रीमती स्मिय ने दो डालर प्रति टिकट वेचे। यद्यपि हाँल पूरा भरा हुआ था, लेकिन था छोटा ही। अभी तक वह रकम मुझे नहीं मिली है। आशा है, दो-एक दिन में मिल जायगी।

लीन में मुझे सी डालर प्राप्त हुए। उनको मैं नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे नया गाउन तथा और ऊटपटाँग लेना है।

वोस्टन में मैं रुपये की आशा नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे अमेरिका के मिस्तिष्क को स्पर्श करने और सम्भव हो, तो उसे और उद्देलित करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए।

तुम्हारा प्यारा भाई, विवेकानन्द

## (कुमारी ईसावेल मैक्किडली को लिखित)

न्यूयार्क, । सई. '९४

२ (वास्तव में पहली) मई, '९४

प्रिय वहन,

मैं विवश हूँ, अभी तत्काल तुमको पुस्तिका नहीं भेज सकूँगा। अखवार की कुछ कतरनें भारत से आयी हैं, जिसे मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम पढ़ने के पश्चात् उसे कृपया श्रीमती वैंग्ली के पास भेज दोगी। इस पत्र के सम्पादक मजूमदार के सम्वन्वी हैं। मैं वेचारे मजूमदार के लिए दु:खी हूँ !! (अन्तिम के दो वाक्य वायें हाशिये पर आर-पार ढंग से लिखे गये थे।)

मुझे यहाँ अपने कोट के लिए अभीष्ट नारंगी रंग के कपड़े नहीं मिल सके, अतः, जो सबसे अधिक उस जैसा मिला, उसीसे सन्तोप करना पड़ा—गहरे लाल रंग में चटक पीले की आववाला।

कुछ दिनों में कोट तैयार हो जायगा।

अभी उस दिन वाल्डोर्फ़ में व्याख्यान से मुझे ७० डालर प्राप्त हुए। कल के व्याख्यान से आशा है, कुछ अधिक ही प्राप्त होंगे।

७ ता० से १९ ता० तक वोस्टन में कार्यक्रम है, पर वे छोग बहुत कम देंगे।

कल मैंने एक पाइप १३ डालर का खरीदा है—कृपया 'फ़ादर पोप' से इसका जिक न करना। कोट में ३० डालर लगेंगे। मुझे खाना ठीक मिल रहा है...और पर्याप्त रुपये भी। आगामी लेक्चर के बाद वैंक में कुछ जमा करवा सक्ंगा।

...शाम को मैं एक निरामिष भोज में वोलने जा रहा हूँ।

हाँ, मैं निरामिष हूँ..., क्योंकि जब वैसा खाना मिलता है, तो मैं उसे अधिक पसन्द करता हूँ। परसों दिन के खाने का निमन्त्रण और है—लीमन एवाँट के यहाँ। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, बोस्टन में भी अच्छा, बहुत अच्छा बीतेगा— सिर्फ़ उस गाहित लेक्चरबाज़ी को छोड़कर! जैसे ही १९वी तारीख बीतेगी— बोस्टन से शिकागो, एक कुदान.. और फिर आराम और विश्राम की एक लम्बी साँस, दो-तीन हफ़्ते तक विश्राम। बस, बैठा रहूँगा और बातें कहँगा, बातें और धूम्रपान।

हाँ, तुम्हारे न्यूयाक के लोग वड़े भले हैं, सिर्फ़ बुद्धि की अपेक्षा घन अधिक है।
मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान देने जा रहा हूँ।
श्रीमती न्नीड ने बोस्टन और हार्वर्ड में तीन तीन व्याख्यान आयोजित किये हैं।
कुछ की आयोजना लोग यहाँ भी कर रहे हैं, जिससे शिकागो जाते समय मैं न्यूयार्क
एक बार फिर आऊँगा और उन्हें कुछ जोरदार मुक्के लगाकर मूर्खों को जेवियाऊँगा
और शिकागो उड जाऊँगा।

न्यूयार्क या वोस्टन से यदि तुम्हें कुछ ऐसा मँगाना हो, जो शिकागो में न मिलता हो, तो जल्दी ही लिख देना। अब मेरे पास डालर ढेर से हैं। तुम जो चाहोगी, क्षण भर में भेज दूंगा। यह न सोचना कि इसमें कुछ अशोभन होगा—मेरे सम्बन्ध में कोई पाखण्ड नहीं। यदि मैं भाई हूँ, तो भाई हूँ—मैं दुनिया में अगर किसी वात से नफ़रत करता हूँ, तो पाखण्ड से।

तुम्हारा स्नेही भाई, विवेकानन्द

(प्रोफ़ेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित)

न्यूयार्क, ४ मई, १८९४

प्रिय अध्यापक जी,

मुझे अभी अभी आपका पत्र मिला और यह कहना अनावश्यक है कि मुझे आपके कथनानुसार कार्य करने में प्रसन्नता होगी।

कर्नल हिगिन्सन के पत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनको जवाव दे दूंगा।

रविवार (६ मई) को मैं वोस्टन में रहूँगा। और सोमवार को श्रीमती हो के महिला वलव में मेरा व्याख्यान होगा।

आपका चिर विश्वासी, विवेकानन्द

(स्वामी अभेदानन्द को लिखित)

संयुक्त राज्य अमेरिका

१८९४

त्रिय काली,

तुम्हारे पत्र से जो कुछ समाचार मुझे मिले, उसके लिए धन्यवाद! जिस तार के वारे में तुमने लिखा है, उसके 'ट्रिव्यून' में निकलने की मुझे कोई सूचना नहीं मिली। छः महीने हए, मैंने शिकागो छोडा या और अभी तक मुझे वहाँ लौटने का समय नहीं मिला है। इसलिए मैं वहाँ के हाल की वरावर खबर न रख सका। तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, उसके लिए यथोचित धन्यवाद मैं किस प्रकार र्दें ? तुम सबने काम करने में एक आश्चर्यजनक योग्यता दिखायी है। श्री रामकृष्ण के वचन मिथ्या कैसे सिद्ध हो सकते हैं कि तुम लोगों में अद्भुत तेज है। शशि सान्याल के विषय में मैंने पहले ही लिखा है। श्री रामकृष्ण की कृपा से कोई भी ऐसी वात नहीं है, जिसका पता न लग सके। वह चाहे किसी सम्प्रदाय की नींव डाले या जुछ और करे, इसमें क्या हानि है ? शिवा वः सन्तु पन्यानः—'तुम्हारा पथ कल्याणमय हो।' दूसरी बात यह कि तुम्हारे पत्र का अभिप्राय में नहीं समझ सका। अपने सबके लिए मठ बनाने को मैं स्वयं चन्दा जमा करूँगा, और यदि इस बात के लिए लोग मेरी निन्दा करें, तो इसमें हमें बुरा या भला मानने का क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आता ? तुम अपने मन को उच्च और स्थिर रखी, तुम्हें कोई हानि न पहुँचेगी। तुम लोगों का आपस में अत्यन्त प्रेम-भाव हो और जनता की टीका-टिप्पणी के प्रति उदासीनता का भाव हो, इतना ही पर्याप्त है। कालीकृष्ण बाबू को हमारे उद्देश्यों के प्रति अगाघ प्रेम है और वे महान् पुरुष हैं। कृपया उन्हें विशेष रूप से मेरा स्नेह कहना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक तुम लोगों में भेद-भाव न हो, ईश्वर कीं कृपा से तुम्हारे लिए कोई भी भय न रहेगा, रणे वने पर्वतमस्तके वा—'चाहे रण में, चाहे वन में, चाहे पर्वत के शिखर पर।' श्रेयांसि बहु विष्नानि—'श्रेष्ठ कार्य में अनेक विष्न होते हैं।' यह तो स्वाभाविक ही है। मानसिक गम्भीरता में स्थित रहो। क्षुद्र जीव तुम्हारी क्या निन्दा कर रहे हैं, उस पर तनिक भी ध्यान न दो। उदासीनता! उदासीनता!

उदासीनता! मैं शिश (रामकृष्णानन्द) की विस्तारपूर्वक लिख चुका हूँ। कृपा करके समाचारपत्र और उद्घृत लेख अब न भेजना। जैसी कि एक वंगला कहावत है—'ओखली-मूसल को स्वर्ग ले जाओ, वहाँ भी वह धान ही कूटेगा।' यहाँ भी वैसा ही पैंदल चलना मेरे भाग्य में है, जैसा भारत में था, उस पर दूसरों का वोझा लादकर! मैं लोगों की कितावें विकवाने के लिए यहाँ ग्राहक कहाँ से लाऊँ? मैं यहाँ अनेकों में एक हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ के समाचारपत्र आदि मेरे विपय में जो कुछ भी लिखते हैं, उसे मैं अग्विदेव को समर्पित करता हूँ। तुम भी वहीं करो, यहीं वाजिव तरीक़ा है।

गुरुदेव के काम के लिए जनता में कुछ प्रचार-प्रदर्शन की आवश्यकता थी। वह हो गया, यह अच्छा हुआ। अव तुम्हें किसी प्रकार भी विचारहीन जनता की वकवाद पर घ्यान देना उचित नहीं। चाहे मैं घन एकत्र करूँ या और कुछ करूँ, क्या क्षुद्र मनुष्यों का मतामत प्रभु के कार्य के मार्ग में रुकावट डाल सकता है? मेरे प्यारे भाई, तुम अभी वालक हो और मेरे तो वाल सफ़ेद हुए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के मतामत को मैं कितना महत्त्व देता हूँ, तुम्हें इस वात से समझ जाना चाहिए। चाहे सारा संसार एक होकर भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाय, जब तक तुम लोग कमर कसकर मेरे पीछे हो, हमें किसी बात का डर नहीं। मुझे इतना समझ में आता है कि मुझे वहत ही उच्च भाव रखना पड़ेगा। मेरे विचार से तुम लोगों के सिवाय मुझे और किसीको पत्र नहीं लिखना चाहिए। गुणनिधि कहाँ है? उसे ढूँढ़ने का यत्न करना और प्रेम से मठ में लाना। वह बड़ा विद्वान् और सच्चा मनुप्य है । तुम ज़मीन के दो प्लाट लेने की व्यवस्था करो, लोग जो कहेंगे, कहने दो । जो चाहे मेरे पक्ष या विपक्ष में समाचारपत्रों में लिखे, उसे लिखने दो, तुम्हें उसकी थोर तनिक भी घ्यान न देना चाहिए। और मेरे भाई, मैं वार वार तुमसे विनती करता हूँ कि टोकरे भर भर के समाचारपत्र मुझे न भेजा करो। इस समय विश्राम की वात तुम कैसे कर सकते हो ? जब हम लोग इस शरीर को त्यागेंगे, तभी हम विश्राम करेंगे। एक बार तो श्री रामकृष्ण-जन्मोत्सव की तैयारी ऐसे भाव से करो भाई, कि चारों ओर का प्रदेश उत्साह से चमक उठे! शावाश! वाह वाह! प्रेम का प्रचण्ड प्रवाह तिरस्कार करनेवालों के समूह को वहा देगा। तुम हाथी हो, यह निश्चित है, चींटी के काटने से क्यों डरते हो ?

जो अभिनन्दन-पत्र तुमने मुझे भेजा था, वह वहुत पहले ही मुझे मिल गया था। उसका उत्तर भी मैंने प्यारी मोहन वावू को भेज दिया है।

हमेशा याद रखो—आंखें दो होती है और कान भी दो, परन्तु मुख एक ही होता है। उदासीनता! उदासीनता! उदासीनता! न हि कल्याणकृत् किचत्

हुर्गीत तात गच्छिति—िह तात, सुकर्म करनेवाला दुर्गित को कभी प्राप्त नहीं होता।' आह ! डर ! और हम डरें तो किससे मेरे भाई ? यहाँ, इन ईसाई धर्मोपदेशकों ने और उनके साथियों ने चिल्ला चिल्लाकर अब चुप्पी साध ली है, और दुनिया भी ऐसा ही करेगी।

> निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् । अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति पदं न घीराः॥

— 'नीति में निपुण लोग चाहे प्रशंसा करे या निन्दा, लक्ष्मी चाहे अनुकूल हो या अपने मनमाने मार्ग पर जाय, चाहे मृत्यु आज आये या सैकड़ों वर्षों वाद, धैर्यवान व्यक्ति कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते।''

तुच्छ वृद्धिवालों से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, न उनसे कुछ माँगने की। भगवान् सव जुटा रहा है और भविष्य में भी वही जुटायेगा। भय क्या है मेरे भाई? श्रेष्ठ कर्म प्रवल विघ्नों को चीरकर सफलता प्राप्त करते हैं। है वीर, कुरु पौरुषमात्मनः, उपेक्षितव्याः जनाः सुक्रुपणाः कामकांचनवश्गाः—हि वीर, पुरुषार्थी वनो, वे कृपण लोग जो काम और कांचन के वश में हैं, उनकी उपेक्षा करो।' अब इस देश में मेरा पैर जम गया है, इसलिए मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। परन्तु तुम सव लोगों से मेरी एक यही प्रार्थना है कि मेरी सहायता करने की उत्सुकता में आतृप्रेम के कारण तुम लोगों में जो कियात्मक पुरुषार्थ उत्पन्न हो गया है, उसे भगवत्सेवा में लगाओ। जब तक तुम निश्चत रूप से न जान लो कि वह लाभदायक होगा, तव तक अपने मन का भेद न खोलो। बड़े से बड़े शत्रु के प्रति भी प्रिय और कल्याणकारी शब्दों का व्यवहार करो। नाम, यश, धन और भोग की लालसा करना मनुष्य का स्वभाव ही है प्यारे भाई, और यदि वह दोनों पक्ष में फलदायक होती (अर्थात् ईश्वर और धन, दोनों की सेवा में) तो सभी मनुष्य उत्साह न दिखाते!

परन्तु यह केवल महात्मा का ही काम है, जो दूसरों के राई वरावर गुण को भी पर्वत के समान मानता है और जिसे जगत् की भलाई छोड़कर दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है—परगुणपरमाणुं पर्वतोकृत्य, अपि च त्रिभुवनमुपकारश्रोणिभिः प्रीयमाणः आदि (भर्तृहरि नीतिशतकम्)। इसलिए जिनकी मंद मित है, जिनकी वृद्धि अज्ञान

१. भर्तृहरि नीतिशतकम्।

में डूवी हुई है और जो अनात्मा को ही सर्वस्व मानते हैं, उन्हें अपनी वाल-कीड़ा करने दो। जब वे प्रयल कष्ट का अनुभव करेंगे, तब वे उसे उसी क्षण छोड़ देंगे। उन्हें चन्द्रमा पर थूकने दो, वह थूक उलटकर उन्हों पर पड़ेगा। शुभं भवतु तेषाम्, उनका कल्याण हो! यदि उनमें कुछ सार है, तब उनकी सफलता कौन रोक सकता है? परन्तु यदि ईप्या के कारण केवल झूठी शान ही है, तब सब यत्न निष्फल होंगे। हरमोहन ने जप-मालाएँ भेजी हैं। बहुत अच्छा। परन्तु तुम्हें यह जानना चाहिए कि उस प्रकार का धर्म, जो हमारे देश में प्रचलित है, यहाँ नहीं चल सकता। उसे लोगों की रुचि के अनुकूल बनाना होगा। यदि तुम उनसे हिन्दू बनने को कहोंगे, तो वे तुमसे दूर भागेंगे और तुमसे द्वेष करेंगे, जैसे कि हम ईसाई धर्मोपदेशकों से करते हैं। उन्हें हिन्दू शास्त्रों के कुछ विचार प्रिय लगते हैं, बस, इतनी ही बात है, इससे अधिक कुछ नहीं है। अधिकांश पुरुप धर्म के लिए मग्जपच्ची नहीं करते। महिलाओं को कुछ रुचि है, किन्तु अधिक मात्रा में नहीं। दो-चार हज़ार व्यक्तियों को अद्धैत मत में श्रद्धा है। परन्तु पोथी, जात-पाँत, स्त्रियों की निन्दा आदि की वातों करो, तो वे तुमसे किनारा काटेंगे। सभी काम धीरे धीरे होते हैं। वैर्यं, पवित्रता एवं अध्यवसाय।

तुम्हारा, विवेकानन्द

(प्रोफ़ेसर हेनरी राइट को लिखित)

१७, वेकन स्ट्रीट, वोस्टन, मई, १८९४

प्रिय अध्यापक जी,

अव तक आपको पुस्तिका एवं पत्र मिल गये होंगे। अगर आप चाहें, तो मैं शिकागों से भारतीय राजाओं एवं मंत्रियों के कुछ पत्रों को आपके पास भिजवाऊँ। उनमें से एक मंत्री तो अफ़ीम कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं, जो शाही कमीशन के अधीन बैठा था। अगर आपको यक़ीन न आये, तो मैं उन सबों को लिखकर पुछवा दूँ कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। पर माई, हमारे जीवन का आदर्श तो दुराविणाव और अस्वीकार करने में है।

हम लोग त्यागने के लिए हैं, ग्रहण करने के लिए नहीं। अगर मेरे सिर पर यह धुन सवार न होती, तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। मैं इसी आशा से आया था कि धर्म-महासभा में सम्मिलित होने से मेरे कार्य को सहायता मिलेगी; अन्यथा जब मेरे अपने लोग मुझे यहाँ भेजना चाहते थे, तब मैं हमेशा मना करता रहा था। मैं उनसे यही कहकर आया हूँ, "अगर आप मुझे भेजना चाहें, तो भेजें, किंतु महासभा में सम्मिलित होना, न होना मेरे ऊपर निर्भर करता है।" उन्होंने मुझे स्वतंत्रता देकर ही यहाँ भेजा है।

शेप कार्य आपके द्वारा सम्पन्न हुआ।

मरे कृपाल मित्र, में नैतिक रूप से वाच्य हूँ कि मैं आपको पूर्णरूपेण संतुष्ट रख़ूं। लेकिन शेप दुनिया की में चिन्ता नहीं करता कि वह मेरे वारे में क्या कहती है। संन्यासी को आत्म-रक्षा की चिता नहीं करनी चाहिए। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस पुस्तिका एवं उन पत्रों को न तो प्रकाशित ही करें और न किसी अन्य को ही दिखायें। पुरानी मिशनरी की कोशिशों की मैं चिता नहीं करता, पर ईप्यों के जिस ज्वर का शिकार मजूमदार हुए थे, उससे मुझे वड़ा आघात लगा, और में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्वृद्धि प्राप्त हो, क्योंकि वे एक महान् और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्कार्य में ही लगाया है। इससे मेरे गुरुदेव का यह कथन सिद्ध हो जाता है कि 'काजल की कोशरी में कैंसा ही सयाना क्यों न जाय, काजल की एक रेख लगेगी, लगेगी।'' इसलिए कोई कितना भी पवित्र और श्रेष्ठ वनने की चेप्टा क्यों न करे, जब तक वह इस संसार में है, उसकी प्रकृति का कुछ न कुछ अंश नीचे की ओर झुक ही आता है!

ईंग्वर का पय संसार के पय से ठीक विपरीत है। ईश्वर और कुबेर की साय साय मिद्धि बहुत बहुत कम लोगों को होती है।

में कभी मिशनरी नहीं रहा, और न कभी वर्नुगा! मेरा स्थान तो हिमालय में है। अब तक मैंने अपने को संतुष्ट रखा है और पूर्ण नैतिक संतोष के साथ में कह सकता हूँ, "मेरे परमेश्वर! मैंने अपने बन्धुओं को भयानक दुःख के बीच देखा; मैंने इससे मुक्ति का मार्ग भी खोजा और पाया,—मैंने उस उपाय के प्रयोग करने का पूरा यत्न किया, पर असफल रहा। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो!"

आप नवों पर ईश्वर की कृपा नर्वदा बनी रहे!

आपका स्तेही, विवेकानन्द

५४१, डियस्वोर्न एवेन्यू, झिकागो, कल या गरमों में झिकागो चला जाऊँगा।

> बापका ही, वि०

काजल की कोठरों में, कैसो हू सवानो जाय।
 काजल की एक लोक, लागिह पै लागिहै।।

#### (स्वामी सारदानन्द को लिखित)

संयुक्त राज्य अमेरिका, २० मई, १८९४

प्रिय शरत्,

तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर सुखी हुआ कि शिश ने आरोग्य-लाभ किया है। मैं तुम्हें एक अचरज की वात वता रहा हूँ—जव कभी तुम लोगों में से कोई अस्वस्थ हो जाय, तब वह स्वयं अथवा तुम लोगों में कोई उसे मानसचक्षु में प्रत्यक्ष करे। इस तरह देखते देखते मन में सोचो और दृढ़तापूर्वक कल्पना करो कि वह पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गया है। इस किया से वह शीघ्र ही आरोग्य-लाभ करेगा। अस्वस्थ व्यक्ति को विना कुछ बतलाये भी तुम ऐसा कर सकते हो। और, हजार कोस दूर से भी यह किया की जा सकती है। इसे सदा याद रखो और कभी अस्वस्थ मत होओ। यदि तुम लोग चाहो तो, मैंने मठ के लिए जो रक्षम भेजी है, उसमें से ३०० ६० गोपाल को दे देना। फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि भेज सक्षूँ। अब मुझ पर मद्रास की भी जिम्मेदारी है।

सान्याल अपनी लड़िकयों की शादी को लेकर इतना अस्थिर क्यों हो गया है, समझ में नहीं आता। आखिर, जिस गृहस्थी के पंक से वह स्वयं भागना चाहता है, उसीमें अपनी बेटियों को क्यों घसीटना चाहता है? इस सम्बन्ध में मेरा वस एक ही सिद्धान्त हो सकता है—यह नितान्त निंदनीय है! बेटा-बेटी किसीका भी हो, मैं विवाह के नाम से ही घृणा करता हूँ। अहमको! तुम क्या यह कहना चाहते हो कि मैं किसीको बंधन में बाँधने में सहायता करूँ? यदि मेरा भाई महिन विवाह कर ले, तो मैं उसके साथ कोई संसर्ग-सम्पर्क ही नहीं रखूँगा। दूर कर दूँगा। इस सम्बन्ध में मैं बृढ़संकल्प हूँ।...

सप्रेम तुम्हारा, विवेकानन्द

(प्रोफ़ेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित)

५४१, डियरबोर्न एवेन्यू, शिकागो, २४ मई, १८९४

प्रिय अध्यापक जी,

मैं राजपूताना के वर्तमान शासकों में से एक, खेतड़ी के महाराजा का एक पत्र आपके पास भेज रहा हूँ। दूसरा पत्र वर्तमान अफ़ीम कमिश्नर तथा भारत के वड़े राज्यों में से एक जूनागढ़ के, भूतपूर्व मंत्री, जिन्हें भारत का ग्लैंडस्टोन कहा जाता है, का है। इनसे, में आशा करता हूँ कि आपको विश्वास हो जायगा कि मैं घोलेवाज नहीं हुँ।

एक बात में आपको बताना भल गया। मैंने श्री मजमदार के दल के प्रमुख के साथ कभी घनिष्ठ सम्बंघ नहीं स्थापित किया था। अगर वे ऐसा कहते हैं, तो वह सत्य नहीं है।

आप सुविधानुसार कृपया पत्रों को देखने के पश्चातु मुझे लौटा देंगे। पुस्तिका न भेजेंगे, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है।

मेरे प्रिय मित्र, मैं इस वात के लिए आपको हर प्रकार संतुप्ट करने के लिए वाघ्य हुँ कि मैं सच्चा संन्यासी हुँ, लेकिन सिर्फ़ आपको ही। लोग मेरे वारे में क्या कहते और सोचते हैं, इसकी चिंता मुझे नहीं है।

"कोई तुम्हें संत कहेगा, कोई चांडाल, कोई पागल कहेगा और कोई दानव! अतः सवको अनसुना करके सीघे अपना कार्य करते रहो।" यह भारत के एक प्राचीन संन्यासी, राजा भर्त्हरि का कथन है, जिन्होंने प्राचीन काल में संन्यास ग्रहण किया था।

ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखे। वच्चों के लिए मेरा प्यार एवं आपकी धर्म-पत्नी के लिए मेरी श्रद्धा ग्रहण करें।

आपका चिरंतन मित्र,

विवेकानन्द

पुनश्च—पंडित शिवनाथ शास्त्री के दल से मेरा संबंध था—केवल सामाजिक सुघार की कुछ वातों को लेकर। एम०—और सी०—एस०—को मैंने कभी सच्चा नहीं माना और कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी राय अब भी वदल लूँ। घार्मिक वातों में मेरा अपने मित्र पंडित जी से काफ़ी मतभेद रहा। मतभेद की मुख्य वात यह थी कि मैं संन्यास (संसार का त्याग) को सर्वोच्च आदर्श कहता था, और वे उसे पाप मानते थे। इस प्रकार ब्राह्म समाजी संन्यासी होना पाप मानते हैं!!

आपका ही,

वि०

व्राह्म समाज का प्रचार, आपके देश के ईसाई विज्ञान की तरह, कुछ समय तक कलकत्ते में हुआ, लेकिन वाद में समाप्त हो गया। इसकी समाप्ति पर न तो मूझे हर्ष ही है और न विषाद ही। इसने अपना कार्य किया—समाज-सुधार का कार्य । उसका धर्म एक कौड़ी का भी नहीं या और वह मरता ही । अगर एम०-

१. प्रत्यक्षतः, केशवचन्द्र सेन ।

यह सोचते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण मैं हूँ, तो वह उनकी भूल है। उन सुधारों के प्रति तो मेरी अभी भी पूर्ण सहानुभूति है; पर प्राचीन 'वेदान्त' के आगे यह मूढ़ धर्म ठहर नहीं सका। मैं नया कर सकूँगा? इसमें मेरा दोष क्या है? एम०—अपनी वृद्धावस्था में वच्चे हो गये हैं, और जो ढंग उन्होंने अपनाया है, वह ठीक वैसा ही है, जैसा आपके कुछ मिश्चनरी लोग अपनाते हैं। ईश्वर उनका कल्याण करें और सन्मार्ग दिखलाये।

आपका ही, विवेकानन्द

आप एनिस्क्वाम, कब जा रहे हैं ? बिम और ऑस्टिन को मेरा प्यार ! आपकी पत्नी को मेरा अभिवादन ! पर आपके प्रति मेरा प्रेम एवं आभार तो अकथनीय है। आपका चिर स्नेही,

विवेकानन्द

(आलासिंगा पेरमल को लिखित)

शिकागो, २८ मई, १८९४

प्रिय आलासिंगा,

मैं तुम्हारे पत्र का जवाव इसके पहले नहीं दे सका; क्योंकि मैं न्यूयार्क से बोस्टन तक विभिन्न स्थानों में लगातार घूमता रहा था और मैं नरसिंह के पत्र की प्रतीक्षा भी कर रहा था। मैं नहीं जानता कि भारत कब लौटूँगा। उस परमेश्वर के हाथों में ही सब कुछ छोड़ देना अच्छा है, जो मेरे पीछे रहकर मुझे चला रहा है। मेरे विना ही कार्य करने का प्रयत्न करो, समझ लो, मैं कभी या ही नहीं। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कभी अपेक्षा मत करो। जितना कुछ कर सकते हो, करो। किसीके ऊपर अपनी आशा का महल न खड़ा करो। अपने सम्बन्ध में कुछ लिखने के पूर्व मैं तुमसे नरसिंह के विषय में कुछ कहूँगा। उसने सभी को निराश कर दिया है। कुछ बदमाशों और औरतों के साथ पड़ने से वह विल्कुल विगड़ गया है।—अब उसे कोई अपने पास तक फटकने नहीं देता। खैर, अधोगित की अन्तिम सीमा तक पहुँचकर उसने मुझको सहायता के लिए लिख भेजा। मैं भी यथाशक्ति उसकी सहायता करूँगां। फिर भी तुम उसके रिश्तेदारों से कहना कि वे उसके देश लौटने के लिए जल्दी खर्च भेजें। वे 'कुक' कम्पनी के पते पर रुपया भेज सकते हैं। कम्पनीवाले उसको नक़द रुपया न देकर भारत के लिए एक टिकट देदेंगे। मेरी राय में उसे प्रशान्त महासागर ही होकर जाना अच्छा होगा, क्योंकि उस रास्ते से वीच में कहीं उतर पड़ने का कोई प्रलोभन नहीं है। वेचारा वड़ी

मुसीवत में पड़ा हुआ है। अवश्य ही मैं इसका ख्याल रखूँगा कि वह भूख से कोई कष्ट न पाये। फोटोग्राफ के बारे में मुझे यही कहना है कि इस समय मेरे पास एक भी नहीं है—कई एक भेजने के लिए आर्डर देदूँगा। महाराज खेतड़ी को मैंने कई एक भेजे थे और उन्होंने उनमें से कुछ छपवाये भी थे; इस वीच में तुम उन्हें उनमें से कुछ भेजने के लिए लिख सकते हो।

मैंने यहाँ वहुत से व्याख्यान दिये हैं। घर्मपाल ने जो तुमसे कहा था कि मैं इस देश से चाहे जितना रुपया जमा कर सकता हूँ, यह वात ठीक नहीं है। इस वर्ष इस देश में वड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है—ये अपने यहाँ के ग़रीवों के ही सब अभाव . दूर नहीं कर सकते हैं। जो हो, मैं इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस समय भी उनके अपने व्याख्यानदाताओं की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ पा रहा हूँ। परन्तु यहाँ खर्च वहुत होता है। यद्यपि मैंने प्रायः सदा और और सब कहीं अच्छे अच्छे और बड़े वड़े कुदुम्बों में आश्रय पाया है, तो भी रुपया मानो उड़ ही जाता है।

मैं कह नहीं सकता कि आगामी गर्मी में यहाँ से चला जाऊँगा या नहीं; शायद नहीं। इस वीच तुम लोग संघवद्ध होने और हमारी योजनाओं को अग्रसर करने का प्रयत्न करो। विश्वास रखो कि तुम सव कुछ कर सकते हो। याद रखो कि प्रमु हमारे साथ है, इसलिए वहादुर बच्चो! आगे बढ़ते रहो।

मेरे अपने देश ने मेरा वहुत आदर किया है। आदर करे, चाहे न करे, तुम लोग सोते न रहो। प्रयत्न में शिथिल न होना। याद रखो कि हमारा उद्देश्य अभी एक तिल भर भी कार्यरूप में परिणत नहीं हुआ है।

शिक्षित युवकों को प्रभावित करो और उनको इकट्ठा कर एक संघ बनाओ। वड़े वड़े काम केवल वड़े वड़े विल्दानों से ही हो सकते हैं। स्वार्थ की आवश्यकता नहीं, न नाम की, न यश की—नुम्हारे भी नहीं, मेरे भी नहीं, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव के भी नहीं। जिससे उद्देश एवं लक्ष्य कार्य में परिणत हो जाय, उसीके लिए प्रयत्न करो। मेरे साहसी, महान् सदाशय वच्चो! काम में जी-जान से लग जाओ। नाम, यश अथवा अन्य तुच्छ विषयों के लिए पीछे मत देखो। स्वार्थ को विल्कुल त्याग दो और कार्य करो। याद रखना—नुणंगुंणत्वमापन्नेवं-ध्यन्ते मत्तदन्तिनः—'वहुत से तिनकों को एकत्र करने से जो रस्सी वनती है, उससे मतवाला हायी भी वैंघ सकता है।' तुम संव पर भगवान् का आशीर्वाद वरसे। उसकी शिवत तुम सदके भीतर आये। मुझे विश्वास है कि उसकी शिवत तुममें वर्तमान है ही। वेद कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निवोधत—'उठो, जागो, और लक्ष्य पर पहुँचे विना मत ठहरो।' जागो, जागो, लम्बी रात वीत रही है, सूर्योदय का प्रकाश दिखायी दे रहा है। ऊँची तरंग उठ रही है, उसका

भीपण वेग किसीसे न एक सकेगा। यदि मुझे तुम्हारे पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाय, तो दुःखित या निराश न होना। लिखने में क्या फल है? उत्साह! प्रेम! उत्साह! प्रेम! वच्चो, प्रेम! विश्वास और श्रद्धा! अगर ये रहे, तो कुछ डर नहीं। भय ही सबसे वड़ा पाप है।

सबको मेरा आशीर्वाद। मद्रास के जिन महाशयों ने हमारे कार्य में सहायता की थी, उन सभी को मेरी अनन्त कृतज्ञता और प्रेम। परन्तु मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे काम में शिथिळता न करें। चारों ओर विचारों को फैलाते रहों। घमंडी न होना। किसी भी हठर्घामतावाली वात पर वल न दो। किसी मतिवशेप के विरुद्ध भी कुछ मत करना। हमारा काम केवल यही है कि हम अलग अलग रासायिनक पदार्थों को एक साथ रख दें। प्रभु ही जानता है कि किस तरह और कव वे मिलकर दाने वन जायेंगे। सर्वोपिर, मेरी या अपनी सफलता से फूलकर कृष्णा न हो जाना, अभी हमें वड़े वड़े काम करने वाकी हैं। भविष्य में होनेवाली सिद्धि की तुलना में यह बहुत तुच्छ है। विश्वास रखो, विश्वास रखो—प्रभु की आजा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीव लोग सुखी होंगे और इसिलए प्रसन्न हो कि तुम्हीं लोग उनका कार्य करने के लिए चुने गये यंत्र हो। आध्यात्मिकता की बाढ़ आ गयी है। मैं देखता हूँ कि वह दुनिया को वहा ले जा रही है—वह अप्रतिरोध्य, अनन्त और सर्वग्रासी है। तुम सभी आग वढ़ो, सबकी शुभेच्छाएँ उसकी शिक्त में सम्मिलित हों, सभी हाथ उसके मार्ग की वाधाएँ हटा दें। प्रभु की जय!

श्री सुब्रह्मण्य अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर, मट्टाचार्य और मेरे अन्य मित्रों को मेरा आन्तरिक प्रेम और श्रद्धा कहना। कहना कि यद्यपि अवकाश न मिलने से मैं उनको कुछ लिख नहीं सकता, फिर भी मेरा हृदय उनके प्रति बहुत ही आकृष्ट है। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सक्रूंगा। प्रभु उन सबको आशीर्वाद दे।

मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग कुछ घन इकट्ठा कर एक कोष वनाने का प्रयत्न करो। शहर में जहाँ गरीव से गरीव लोग रहते हैं, वहाँ एक मिट्टी का घर और एक हाँल बनाओ। कुछ मैजिक लैन्टर्न, थोड़े से नक्ष्ये, ग्लोव और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो। हर रोज शाम को वहाँ गरीबों को—यहाँ तक कि चाण्डालों को भी—एकत्र करो। पहले उनको धर्म के उपदेश दो, फिर मैजिक लैन्टर्न और दूसरे पदार्थी के सहारे ज्योतिप, भूगोल आदि वोलचाल की भाषा में सिखाओ। एक अति तेजस्वी युवक-दल गठन करो और अपनी उत्साहाग्नि उनमें भर दो। धीरे धीरे इस दल को बढ़ाते रहो — धीरे धीरे उसका क्षेत्र वढ़ने दो। तुम लोगों से जितना हो सके, करो। जव नदी

में कुछ पानी नहीं रहेगा, तभी पार होंगे, ऐसा सोचकर बैठे मत रहो! समाचार-पत्र और मासिक पत्र आदि चलाना निस्संदेह ठीक है, पर अनन्त काल तक चिल्लाने और क़लम घिसने की अपेक्षा कण मात्र भी सच्चा काम कहीं बढ़कर है। भट्टाचार्य के घर पर एक सभा बुलाओ और कुछ घन जमाकर ऊपर कही हुई चीजें खरीदो। एक कुटिया किराये पर लो और काम में लग जाओ! यही मुख्य है, पत्रिका आदि गौण हैं। जिस तरह भी हो सके, साधारण ग़रीवों की उन्नति अवश्य ही करनी है। कार्य का मामूली आरम्भ सोचकर डरो मत; वड़ी चीजें आगे आयेंगी। साहस रखो। अपने भाइयों का नेता बनने की कोशिश मत करो, बिल्क उनकी सेवा करते रहो। नेता बनने की इस पाश्चिक प्रवृत्ति ने जीवनरूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाजों को डुवा दिया है। इस विषय में सावधान रहना, अर्थात् मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निःस्वार्थ हो जाओ और काम करते रहो। मुझे जो जो कहना था, सब तुमको लिख नहीं सका। किन्तु मेरे बहादुर बच्चो, प्रभु तुम्हें सब समझा देगा। कार्य में लग जाओ। प्यारे बच्चो! अब देर करने का अवसर नहीं है। प्रभु की जय हो। किडी को मेरा प्रेम कहना। मुझे सेकेटरी साहव का पत्र मिल गया है।

> सस्नेह, विवेकानन्द

(प्रोफ़ेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित)

५४१, डियरबोर्न एवेन्यू, १८ जून, '९४

प्रिय अध्यापक जी,

अन्य पत्रों को भेजने में देर हुई, क्षमा करेंगे। वे मुझे पहले नहीं मिल सके। एक सप्ताह में मैं न्यूयार्क जाऊँगा।

मैं एनिसक्वाम आऊँगा या नहीं, नहीं कह सकता। जब तक मैं पुनः आपको लिख्ँ, आप उन पत्रों को मुझे न भेजें। वोस्टन के पत्र में मेरे विरुद्ध उस लेख से श्रीमती वैंग्ली किंकर्तव्यविमूढ़ सी हो गयी लगती हैं। डिट्रॉएट से उन्होंने एक

१. स्वामी जी को बोस्टन के पत्र में प्रकाशित लेख मेजने के उपरान्त श्रीमती बैंग्ली के मौन का अर्थ स्वामी जी ने अन्यथा लगाया, किंतु सत्य यह है कि चारों ओर से घिर जाने पर उन्होंने सोचा कि श्रीमती बैंग्ली का उन पर विश्वास नहीं रहा, और इससे उन्हें काफ़ी क्लेश हुआ होगा। स०

प्रति भेजी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे पत्राचार ही वन्द कर दिया। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। वह मेरे प्रति काफ़ी कृपालु रही हैं।

मेरे भाई, आप जैसे वीरहृदय सब नहीं होते! हम लोगों का यह संसार विलक्षण स्थान है। फिर भी कुल मिलाकर मैं ईश्वर के प्रति वहुत आभारी हूँ— उस कृपा के लिए, जो आपके देशवासियों से मुझे मिली है, क्योंकि यहाँ के लिए तो निरा अजनवी था और मेरे पास कोई 'परिचय-पत्र' भी न था। सब कुछ मंगल-मय ही होता है।

आपका चिर आभारी, विवेकानन्द

पुनश्च—आपके वच्चों के लिए ईस्ट इंडिया के टिकट भेज रहा हूँ।

वि०

(स्वामी शिवानन्द को लिखित)

संयुक्त राज्य अमेरिका, १८९४

प्रिय शिवानन्द,

तुम्हारा पत्र अभी मिला। कदाचित् तुम्हें मेरे पहले के पत्र मिल चुके होंगे और तुम्हें मालूम हो गया होगा कि और कुछ सामान अमेरिका भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। समाचारपत्रों के इस हो-हल्ले ने नि:सन्देह मुझे प्रसिद्ध कर दिया है, परन्तु इसका प्रभाव भारत में अधिक है, और यहाँ कम। इसके विपरीत निरन्तर समाचारपत्रों की गरमवाजारी से ऊँचे वर्ग के मनुप्यों के मन में एक अरुचि सी पैदा हो जाती है, अतः जितना हुआ, वही पर्याप्त है। अव तुम भारत में इन सभाओं के ढंग पर अपने आपको संगठित करने की चेण्टा करो। इस देश में तुम्हें कुछ और भेजने की आवश्यकता नहीं। धन के विषय में वात यह है कि मैंने परम पूजनीय माता जी के लिए मकान बनाने का संकल्प कर लिया है, क्योंकि महिलाओं को उसकी पहले आवश्यकता है...माँ के स्थान के लिए मैं लगभग ७००० रुपये भेज सकता हूँ। यदि वह पहले हो जाय, तो फिर मुझे किसी वात की चिन्ता नहीं। मुझ आशा है कि इस देश से जाने के वाद भी मुझे १६०० रुपये प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे। वह रुपया में माताओं के स्थान के लिए रखूँगा, इससे कार्य आगे वढ़ता जायगा। मैंने तुम्हें जमीन के वारे में पहले ही लिखा है...

मैं इससे पहले ही भारत लौट आता, परन्तु भारत में घन नहीं है। सहस्रों लोग श्री रामकृष्ण परमहंस का आदर करते हैं, परन्तु कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा —यह है भारत ! यहाँ लोगों के पास धन है, और वे लोग दान भी करते हैं। अगले जाड़े तक मैं भारत आ जाऊँगा। तव तक तुम लोग मिल-जुलकर रहो।

संसार सिद्धान्तों की कुछ भी परवाह नहीं करता। वह व्यक्तियों को ही मानता है। जो व्यक्ति उन्हें प्रिय होगा, उसके वचन वे शान्ति से सुनेंगे, चाहे वे कैसे ही निरर्थक हों; परन्तु जो मनुष्य उन्हें अप्रिय होगा, उसके वचन नहीं सुनेंगे। इस पर विचार करो और अपने आचरण में तदनुसार परिवर्तन करो। सव वातें ठीक हो जायेंगी। यदि तुम शासक बनना चाहते हो, तो सबके दास बनो। यही सच्चा रहस्य है। तुम्हारे वचन यदि कठोर भी होंगे, तव भी तुम्हारा प्रेम अपना प्रभाव दिखायेगा। मनुष्य प्रेम को पहचानता है, चाहे वह किसी भी भाषा में व्यक्त हुआ हो।

मेरे प्यारे भाई, श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के अवतार थे, इसमें मुझे तिनक भी सन्देह नहीं है। परन्तु उनकी शिक्षाओं की सत्यता लोगों को स्वयं देखने दो,—ये चीजों तुम उन पर थोप नहीं सकते —और यही मेरी आपित्त है।

लोगों को अपना मत प्रकट करने दो। हम इसमें क्यों आपित करें? श्री रामकुष्ण परमहंस का अध्ययन किये विना वेद-वेदान्त, भागवत और अन्य पुराणों का महत्त्व समझना असम्भव है। उनका जीवन भारतीय वार्मिक विचार-समूह के लिए एक अनन्त शिक्तसम्पन्न सर्चलाइट है। वेदों के और उनके ध्येय के वे जोवित भाष्य हैं। भारत के जातीय धार्मिक जीवन का एक समग्र कल्प उन्होंने एक जीवन में पूरा कर दिया था।

भगवान् श्री कृष्ण का कभी जन्म हुआ था या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, और वुढ, चैतन्य आदि अवतार एकदेशीय हैं; पर श्री रामकृष्ण परमहंस सवकी अपेक्षा आधुनिक और सबसे पूर्ण हैं—ज्ञान, भिक्त, वैराग्य, उदारता और लोकहित के मूर्तिमान स्वरूप हैं। किसी दूसरे के साथ क्या उनकी तुलना हो सकती है? जो उनके गुणों का आदर नहीं कर सकता है, उसका जीवन व्यर्थ है। मैं परम भाग्यशाली हूँ कि मैं जन्म-जन्मान्तर से उनका दास रहा हूँ। उनका एक शब्द भी मेरे लिए वेद-वेदान्त से अविक मूल्यवान है। तस्य दासदासदासोऽहम्—अरे, मैं तो उनके दासों के दासों का दास हूँ। किन्तु क्षुद्र संकीणेता उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध है, उसीसे मुझे दु.ख होता है। उनका नाम चाहे विस्मरण हो जाय, परन्तु उनकी शिक्षा फलप्रद हो नहीं तो, क्या वे नाम के दास थे? चंद मछुओं और वेपढ़ों ने ईसा मसीह को ईश्वर कहा था, परन्तु शिक्षित लोगों ने उन्हें मार डाला; अपने जीवन-काल में बुद्धदेव ने बहुत से व्यापारियों और ग्वालों से सम्मान पाया; परन्तु

श्री रामकृष्ण अपने जीवन-काल में पूजे गये थे—इसी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में —विश्वविद्यालय के असाधारण योग्यताप्राप्त विद्वानों ने उन्हें ईश्वर का अवतार माना... (कृष्ण, वृद्ध, ईसा आदि) के विषय में केवल थोड़ी सी वार्ते लिखी गयी हैं। वंगाली कहावत है कि 'जिसके साथ हम कभी नहीं रहे हैं, वह व्यक्ति अवश्य ही उत्तम गृहस्वामी होगा।' परन्तु ये तो एक ऐसे महापुष्ठव हैं, जिनकी संगति में हम दिन-रात रहे हैं और फिर भी हम इनका व्यक्तित्व उन सबसे बढ़ा-चढ़ा मानते हैं। क्या तुम इस अद्भुत व्यापार को समझ सकते हो?

'मां' के जीवन का विलक्षण महत्त्व तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो-तुममें से एक भी नहीं। किन्तु धीरे घीरे तुम जानोगे। शक्ति के विना संसार का उद्घार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधिक वलहीन और पिछड़ा हुआ है ? इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति का निरादर होता है। उस अनुपम शक्ति को भारत में पुनः जाग्रत करने के लिए माँ का जन्म हुआ है, और उन्हें केन्द्र वनाकर फिर से गार्गी और मैत्रेयी जैसी नारियों का जन्म संसार में होगा। प्रिय भाई, अभी तुम वहुत थोड़ा समझते हो, परन्तु धीरे घीरे तुम सब जान जाओगे। इसलिए मैं उनका मठ पहले चाहता हूँ... शक्ति की कृपा विना कुछ भी प्राप्त नही हो सकता। अमेरिका और यूरोप में मै क्या देखता हूँ ? — शक्ति की उपासना। परन्तु अज्ञानवश वे उसकी उपासना इन्द्रियभोग द्वारा करते हैं। फिर कल्पना करो कि जो पवित्रतापूर्वक सात्त्विक भाव द्वारा अपनी माता के रूप में उसे पूजेंगे, उनका कितना कल्याण होगा ! दिन पर दिन सव वातें मेरी समझ में आती जा रही हैं। मेरी अन्तर्दृप्टि का घीरे घीरे विकास हो रहा है। इसलिए हमें मां का गठ पहले बनाना चाहिए। पहले मां और उनकी पुत्रियां, फिर पिता और उनके पुत्र—त्रया तुम यह समझ सकते हो ? . . . मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से लाखों गुनी अधिक मूल्यवान है। माँ की कृपा, माँ का आगीप मेरे लिए सर्वोपरि है।...कृपया मुझे क्षमा करो, मैं माँ के विषय में कुछ कट्टर हूँ। यदि माँ की आज्ञा हो, तो उनके भूत कुछ भी काम कर सकते हैं। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले मैंने माँ को लिखा था कि वे मुझे आशीर्वाद दें। उनका शांशीर्वाद आया और एक ही छलाँग में मैंने समुद्र पार कर लिया। देखा तुमने ! इस विकट शीतकाल में मैं स्थान स्थान में भाषण कर रहा हूँ और विषम वाधाओं से लड़ रहा हूँ, जिससे कि माँ के मठ के लिए कुछ वन एकत्र हो सके . . . निरंजन लड़ाकू स्वभाव का है, परन्तु माँ के लिए उसके मन में बड़ी भक्ति है, और उसकी प्रत्येक झक को मैं सहन कर सकता हूँ। यह अब बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं सब खबर रखता हूँ। और तुमने भी मद्रासियों के साथ सहयोग करके बहुत अच्छा किया। प्रिय भाई, मुझे तुमसे वड़ी आशा है। तुम सवको साथ मिलकर काम करने के लिए संगठित करो। जैसे ही तुम माँ के लिए जमीन ले लोगे, मैं सीधा भारत के लिए चल दूँगा। वह एक वड़ा प्लाट होना चाहिए। शुरू में चाहे मिट्टी का घर ही रहे, समय पर मैं उसे सुन्दर भवन वनवा दूँगा, चिन्ता न करो।

मलेरिया का मुख्य कारण पानी होता है। क्यों नहीं तुम दो-तीन फ़िल्टर बनाते? यदि तुम पहले पानी को उबालोगे और फिर छान लोगे, तो वह हानि-कारक न रहेगा... कृपा करके दो बड़े 'पास्ट्यूर' के फ़िल्टर मोल ले लो, जो कीटा-णुओं से सुरक्षित हों। उसीमें खाना पकाओ और पीने के काम में लाओ, मलेरिया का कभी नाम भी न सुनायी पड़ेगा।... आगे बढ़ो, आगे बढ़ो; काम, काम, काम—अभी तो काम का आरम्भ ही है।

> सदैव तुम्हारा, विवेकानन्द

(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) ॐ नमो भगवते श्री रामकृष्णाय

> संयुक्त राज्य अमेरिका, १८९४

प्रिय राखाल,

तारक दादा और हरि का पहला पत्र अव मिला। उससे मालूम हुआ कि वे लोग कलकत्ता आ रहे हैं। पूर्व पत्र से सव ज्ञात हुआ। रामदयाल वावू का भी पत्र मिला, तदनुसार फोटो भेजूँगा। माता जी के लिए जमीन खरीदना होगा। फिलहाल चाहे मिट्टी का ही मकान हो, वाद में देखा जायगा। लेकिन जमीन वड़ी होनी चाहिए। कसे, किसको रुपया भेजूँगा, लिखना। प्रवंघ-कार्य तुममें से कोई सँभालो।...विमला (कालीकृष्ण के दामाद) ने एक लम्बी चिट्टी भेजी है कि उन्हें हिन्दू धर्म में वहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है! हमें प्रतिष्ठा से वचने के लिए बहुत सुन्दर उपदेश दिया है! और उन्होंने शिश वावू की आर्थिक दुर्दशा के बारे में लिखा है। शिव! शिव!...विमला ने शिश वावू की लिखी एक पुस्तक भेजी है; उसमें सूक्म तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या की गयी है। विमला की इच्छा है कि इस देश से पुस्तक छपाने की सहायता मिल जाय। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं। क्योंकि यहाँ वंगला कोई नहीं जानता, विल्कुल नहीं जानता। फिर ईसाई लोग हिंदू धर्म की सहायता क्यों करेंगे। अब विमला को सहज ज्ञान प्राप्त हुआ: पृथ्वी में हिंदू श्रेंग्ठ हैं और उनमें भी ब्राह्मण! और इन ब्राह्मणों में भी

विमला और शशि—इन दोनों के अलावा दूसरे कोई वर्म-लाभ नहीं कर नकते।
...अच्छा, क्या तुम समझते हो कि भारत में कुछ वर्म वचा है? जान, भितत और योग, तीनों मार्ग नष्ट हो चुके हैं, और अब वचा है छुआछूत-मार्ग—'मुने मत छुओ!' 'मुझे मत छुओ!' मुझे मत छुओ!' सारा संसार अपिवत्र है, में हो केवल युद्ध हूँ! सहज ब्रह्मज्ञान! वाह! हे भगवान्! आजकल ब्रह्म न तो हदय-गुफा में है, न गोलोक में और न सब जीवों में—अब वह भोजन के पात्र में ही हे! पहले उदार हदयवाले मनुष्य का लक्षण था—ित्रभुवनमुपकारश्रेणिभः प्रीयमाणः—'सेवा के अनेक कामों से तीनों लोकों को प्रसन्न रखना', परन्तु अब है—में पिवत्र हूँ और सब संसार अपिवत्र,—जाओ रुपया लाओ और मेरे पैरों पर रख दो। जो महापुरुप मुझसे कहता है कि मैं अपने उपदेश का काम वन्द करके घर लाई, उससे कहना कि कुत्ते की तरह किसीका पैर चाटना मेरा स्वभाव नहीं है। उसने वहों कि अगर वह मर्द है, तो मठ बनाकर फिर मुझे बुलाये। अन्यथा में किसके घर में आर्के? यह देश ही मेरा घर है—भारत में क्या रखा है? वहां धर्म का आदर कीन करता है? विद्या का सम्मान कीन करता है? घर को लीटना! घर कहां हे?

मुझे मुक्ति और भक्ति की चाह नहीं। छाखों नरको मे जाना मुझे स्वीकार है, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः—'वसन्त की तरह लोक का हित करते हुए'— यही मेरा धर्म है। मैं आलसी, कठोरहृदय, क्रूर और स्वार्थी मनुष्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रलना चाहता। वह वड़ा भाग्यवान होगा, जो इस महान् कार्य मे सहायता करेगा । . . . सावधान ! सावधान ! यह सब क्या बच्चों का खेल है ? मपना है ? . . .भाई, एक बार कमर कसके काम में जुट जाओ।. . .तुम लोग मर्द बनो। ...समाचारपत्र भेजने की अब आवश्यकता नहीं। यहाँ ढेर लग गया है। तुममें से किसीमें में संगठन-शक्ति नहीं पा रहा हूँ । यह बड़े दुःस की बात है । कृपा करके सबसे प्यार कहना, में सबकी सहायता चाहता हूँ, खबरदार ! किसीसे बाद-विवाद न करना । याद रखो कि न धन का मूल्य है, न नाम का, न बरा का, न विद्या का; केवल चरित्र ही कठिनाईरूपी पत्यर की दीवारों का छेदकर सरता है। कोगों के मनामत को बातों में मत उड़ाना, उससे वे युद्ध हो जाते है। स्थान स्थान पर केन्द्र स्थापित करना होगा। यह तो बड़ा आमान है। जहां जहां तुम छोग जाओंगे, वहीं वहीं एक केन्द्र स्थापित कर दोगे । जहाँ भी श्री रामकृष्य को मानने-बारे पाँच लोग हों, वहीं देरा ठाठ देना। ऐसे ही करने रहों और मनी से पत-व्यवतार बनावे रहा।

नस्येट् तुम्हारा, विवेतानस्य

# (श्री हरिदास विहारीदास देसाई को लिखित)

शिकागो, — • • • • •

२० जून, १८९४

प्रिय दीवान जी साहव,

आज आपका कृपा-पत्र मिला। मुझे बहुत दुःख है कि आप जैसे सहृदय को मैंने अपने उद्दण्ड एवं कड़े शब्दों द्वारा ठेस पहुँचायी। मैं आपके मृदु सुवारों के प्रति नतमस्तक हुँ। 'में तुम्हारी सन्तान हुँ, मुझ नतमस्तक को शिक्षा दो'---गीता। परन्तु दीवान जी साहव, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे स्नेह ने ही ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया। आपको यह वताना चाहता हुँ कि पीठ-पीछे मेरी निन्दा करनेवालों ने परोक्ष रूप से मुझे मेरा कोई लाभ नहीं पहुँचाया, विल्क इस दृष्टि से मेरा घोर अपकार ही किया है कि हमारे हिंदू भाइयों ने अमेरिकनों को यह वतलाने के लिए अपनी अँगुली भी नहीं हिलायी कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे प्रति अमेरिकनों के कृपाभाव के निमित्त, काश, हमारी जनता उनके लिए धन्यवाद के कुछ शब्द प्रेपित कर पाती और यह बताती कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हुँ ! . . . अमेरिकनों से कहते रहे कि मैंने अमेरिका में ही संन्यासियों के वस्त्र धारण किये हैं, और मैं एकदम धुर्त हैं। जहाँ तक मेरे स्वागत का प्रश्न है, इसका अमेरिकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा; परन्तु जहाँ तक धन द्वारा मेरी सहायता का प्रश्न है, इसका वहुत वुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी सहायता करने से अपने हाथ खींच लिये। और मैं यहाँ एक वर्ष से हूँ, किंतु किसी भी प्रतिष्ठित भारतीय ने, अमेरिकनों को यह वताना तक उचित नहीं समझा कि मैं 'वृर्त' नहीं हूँ । फिर यहाँ मिजनरी लोग सदा मेरे विरुद्ध कही गयी वातों की ताक में रहते हैं, और भारत के ईसाई पत्रों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखी गयी वातों को खोजने और उनको यहाँ प्रकाशित कराने में सदा व्यस्त रहते हैं। आपको यह विदित होना चाहिए कि यहाँ के लोग भारत में ईसाई एवं हिन्दू में अंतर के संबंध में बहुत कम जानते हैं।

मेरे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन अपनी एक योजना के लिए घन एकत्र करना ही था। मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हुँ।

पूर्व एवं पश्चिम में सारा अंतर यह है कि वे एक एक राष्ट्र हैं, हम नहीं, अर्थात् तम्यता एवं शिक्षा का प्रसार यहाँ व्यापक है, सर्वसाचारण में ब्याप्त है। उच्च वर्ग के लोग भारत और अमेरिका में समान हैं, लेकिन दोनों देशों के निम्न वर्गों में जमीन-आसमान का अन्तर है। अंग्रेजों के लिए भारत का जीतना इतना आसान क्यों सिद्ध हुआ ? यह इसलिए कि वे एक राष्ट्रबद्ध थे, हम नहीं। जब हमारा कोई महान् पुरुष संसार से विदा हो जाता है, तो दूसरे की प्रतीक्षा में हमें शताि व्यिं वैठना पड़ता है; और ये महान् पुरुषों का सर्जन उसी अनुपात में कर सकते हैं, जिस अनुपात में उनकी मृत्यु होती है। जब हमारे दीवान जी साहब नहीं रहेंगे, (जिसे हमारे देश के कल्याण के लिए भगवान् दीर्घ काल तक स्थिगत रखें), तो उनके स्थान की पूर्ति के लिए जो किठनाई उपस्थित होगी, उसका अनुभव देश को तत्काल ही हो जायगा। किठनाई का प्रत्यक्ष आभास तो इसी वात से हो जाता है कि लोगों का काम आपकी सेवाओं के विना नहीं चल सकता है। यह महान् पुरुषों का अभाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि महान् पुरुषों के चुनाव के लिए उनके पास इतना वड़ा क्षेत्र है, जब कि हमारे पास, बहुत ही छोटा। तीस, चालीस या साठ करोड़ आवादीवाले राष्ट्रों की तुलना में तीस करोड़ जन-संख्यावाले राष्ट्र के पास अपनी महान् आत्माओं के चुनाव के लिए सबसे छोटा क्षेत्र है।

इसका कारण यह है कि शिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की सख्या इन देशों में बहुत अधिक है। मेरे उदार मित्र, अब मुझे ग़लत न समझ, यह हमारे देश का सबसे बड़ा दोप है और इसे दूर करना ही होगा।

सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राप्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे समाज-सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी जान नहीं है, वे विषवाओं का विवाह कराके राष्ट्र का उद्घार करना चाहते हैं; क्या आप यह मानेंगे कि किसी देश की रक्षा इस तथ्य पर आश्रित है कि उसकी विघवाओं के लिए कितने पित प्राप्त होते हैं ? और न इसके लिए धर्म को ही दोपी ठहराया जा सकता है; क्योंकि एक मूर्ति-पूजा से यों कोई विशेष अंतर नहीं हो जाता। सारे दोष यहाँ हैं: यथार्य राष्ट्र जो झोपड़ियों में निवास करता है, अपना पौरुप विस्मृत कर वैठा है, अपना व्यक्तित्व खो चुका है। हिन्दू, मुसलमान या ईसाई के पैरों से रींदे वे लोग यह समझ वैठे हैं कि जिस किसीके पास पैसा हो, वे उसीके पैरों से कुवले जाने के लिए ही पैदा हुए है। उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व प्रदान करना होगा। उनको शिक्षित बनाना होगा। मैं ऐसे प्रश्नों से अपने को उलझाना नहीं चाहता कि मूर्तियाँ रहें या न रहें, विधवाओं के लिए पतियों की पर्याप्त संख्या हो या न हो, जाति-प्रया दोपपूर्ण है या नहीं। प्रत्येक को अपनी मुक्ति का मागं डूँड़ना होगा। केवल रासायनिक सामग्री को एकत्र कर देना हमारा कर्तव्य है, ईश्वरीय विवान से रवे तो अपने आप जम जायगे। केवल हमें उनके मस्तिष्क में भावनाओं को आरो-पित करना है, शेष सब वे अपने आप कर लेंगे। इसका तात्पर्य है, सर्वसाबारण को शिक्षित करना। यहाँ ये कठिनाइयाँ हैं। एक वर्किवन नरकार कभी कुछ नहीं कर सकती है, न करेगी; अतः उस दिशा से किसी सहायता की आशा ही वेकार है।

अगर यह भी मान लिया जाय कि प्रत्येक गाँव में हम लोग निःशुल्क पाठशाला खोलने में समर्थ हैं, तब भी गरीव लड़के पाठशालाओं में आने की अपेक्षा अपने जीविकोपार्जन हेतु हल चलाने जायँगे। न तो हमारे पास धन है और न हम उनको शिक्षा के लिए वुला ही सकते हैं। समस्या निराशाजनक प्रतीत होती है। मैंने एक रास्ता ढूँढ़ निकाला है। वह यह है। अगर पहाड़ मुहम्मद के पास नहीं आता, तो मुहम्मद को पहाड़ के पास जाना पड़ेगा। यदि गरीव शिक्षा के निकट नहीं आ सकता, तो शिक्षा को ही हल पर, कारखाने में और हर जगह गरीव के पास पहुँचना होगा। यह कसे ? आपने मेरे गुरुभाइयों को देखा है। मुझे सारे भारत से ऐसे निःस्वार्थ, अच्छे एवं शिक्षत सैकड़ों मिल सकते हैं। इन लोगों को गाँव गाँव जाने दीजिए, दरवाजे दरवाजे पर धमं ही नहीं, अपितु शिक्षा को भी लाना है। अपनी महिलाओं को शिक्षत बनाने के लिए भी मैंने विधवा-संगठन का एक केन्द्र रखा है।

अव मान लीजिए कि ग्रामीण अपना दिन भर का काम करके अपने गाँव लौट आये हैं और किसी पेड़ के नीचे या कहीं वैठकर हक्का पी रहे हैं और ग़प लड़ाते हुए समय विता रहे हैं। मान लीजिए कोई दो शिक्षित संन्यासी वहाँ इनको पाकर कैमरे से खगोल-विद्या सम्बन्धी या भिन्न भिन्न देशों के, इतिहासों के अन्य चित्र उन्हें दिखाने लगें। इस प्रकार ग्लोब, नक्को आदि के द्वारा जवानी ही कितना काम हो सकता है, दीवान जी साहव ? केवल आँख ही ज्ञान का एकमात्र द्वार नहीं है, कान भी यह सब काम कर सकता है। इस प्रकार उनमें भावनाओं, सदाचरणों एवं अच्छे वनने की आशा का उदय होगा। यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है। शेप उनके ऊपर छोड़ देना होगा। संन्यासियों में इस त्याग, इतने वड़े कार्य के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी—धार्मिक उत्साह से। प्रत्येक नयी धार्मिक लहर के लिए एक केन्द्र की आवश्यकता होती है। पुराने धर्म को केवल एक नया केन्द्र ही पुन-र्जीवित कर सकता है। अपनी रूढ़ियों एवं पुराने सिद्धान्तों को सूली पर चढ़ा दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता। एक चरित्र, एक जीवन, एक केन्द्र, एक ईश्व-रीय पुरुष ही मार्ग सुझा सकता है, यही एक केन्द्र है, जिसके चारों ओर सभी तत्त्व एकत्र हो जायँग एवं ज्वार की एक लहर की तरह अपने सामने की सारी चीजें वहाते हुए, सारी गंदगी को दूर करते हुए समाज पर छा जायँग। फिर, जैसे लकड़ी को उसके रेशे की दिशा में ही चीरने में आसानी होती है, वैसे ही पुराने हिन्दू धर्म का हिन्दू धर्म से ही पुनरुद्धार किया जा सकता है, नये नये सुघारों के द्वारा नहीं।

साय ही साथ सुधारकों को अपने में पूर्व एवं पश्चिम, दोनों की संस्कृतियों का संगम कराना होगा। अब क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि ऐसे आन्दोलन का एक केन्द्र-विन्दु आपके दृष्टि-पथ में आ चुका है, और क्या आपने आनेवाले ज्वार की लहर की ममर ध्विन नहीं सुनी? नेतृत्व करनेवाला वह देव-मानव, वह केन्द्रक भारत में उत्पन्न हुआ था। वे थे महान् श्री रामकृष्ण परमहंस, और उनके चारों ओर इस प्रकार का एक समुदाय एकत्र हो रहा है। वे ही लोग यह कार्य कर दिखायेंगे।

दीवान जी महाराज, अब इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है, रुपये की जरूरत-थोड़ा सा भी, जिससे कार्य के चक्र का प्रवर्तन किया जा सके। भारत में हमें धन किससे मिल पाता? इसीलिए, दीवान जी महाराज, मैं अमेरिका चला आया। आपको यह वात शायद याद हो कि मैंने सारा धन गरीवों से माँगा था, और धनियों के दान को मैं इसलिए अस्वीकार कर देता था कि मेरी भावनाओं को वे नहीं समझ पाते। इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यान देने पर भी मैं अपने कार्य के आरंभ के लिए धनार्जन की अपनी इस योजना में जरा भी सफल नहीं हो सका हूँ (निश्चय ही मुझे अपने लिए कोई अभाव नहीं हुआ)। इसमें पहली वात यह है कि यह साल अमेरिका के लिए वहुत बुरा साल है; हजारों ग़रीव वेरोज़गार हैं। दूसरे, मिशनरी तथा...मेरी योजनाओं में वाघा डालने का प्रयत्न किया करते हैं। तीसरी बात यह है, एक साल गुजर गया और हमारे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके कि अमेरिकियों से वे कहते कि मैं वंचक नहीं हूँ, वल्कि यथार्थ संन्यासी हूँ, तथा मैं उनका धर्म-प्रतिनिधि हूँ। इतना तक भी, कुछ शब्दों का व्यय, वे नहीं कर सके। शावाश, मेरे देशवासियो ! दीवान जी, मैं उनको प्यार करता हूँ। मानवीय सहायता को मैं लात मारता हूँ। मुझे आशा है कि वह (भगवान्) मेरे साथ रहेगा, जो सदा पर्वत-श्रेणियों एवं जपत्यकाओं में, मरुस्थलों एवं वनों में मेरे साथ रहा है; यदि यह नहीं, तो किसी न किसी दिन इस कार्य को आगे वढ़ाने के लिए मुझसे भी वहुत अधिक योग्य एक वीर पुरुष उत्पन्न हो जायगा। दीवान जी, आप लम्बे पत्र के लिए मुझे क्षमा कर देगें, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, उन बहुत थोड़ों में से एक जो मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो मेरे ऊपर यथार्थ में क़ुपालु हैं। आप यह सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि मैं एक स्वप्नद्रप्टा हूँ या एक कल्पनाशील व्यक्ति हूँ ; लेकिन आप कम से कम इतना विश्वास रखें कि मैं पूर्णतः एक सच्चा ईमानदार पुरुष हूँ, और मुझमें सबसे बड़ा दोप यही है कि मैं अपने देश से केवल अधिक, वहुत अधिक, प्रेम रखता हूँ। मेरे प्रिय मित्र, आप और आपके सम्बन्धी जन सदा ही कल्याण के भागी हों। जो आपका प्यारा हो, उस पर भगवान् की दया-दृष्टि सदा वनी रहे। आपके प्रति चिरंतन कृतज्ञ हूँ। आपके प्रति मैं अगाय ऋणी हूँ, केवल इसीलिए नहीं कि आप मेरे मित्र हैं, विक्त इसिलए भी कि आपने यावज्जीवन इतने उत्तम रूप से भारत माँ की एवं परमात्मा की सेवा की है।

> आपका सतत कृतज्ञ विवेकानन्द

## (मैसूर के महाराजा को लिखित)

शिकागो, २३ जून, १८९४

महाराज,

श्री नारायण आपका और आपके कुटुम्व का मंगल करें। आपकी उदार सहायता से ही मेरा इस देश में आना सम्भव हो सका। यहाँ आने के वाद से यहाँ के लोग मुझे खूब जान गये हैं और इस देश के अतिथिपरायण अधिवासियों ने मेरे सब अभाव दूर कर दिये हैं। यह एक अद्भुत देश है और यह जाति भी कई वातों में एक अद्भुत जाति है। कोई जाति अपने दैनिक कामों में इतने कलपुर्जी का व्यव-हार नहीं करती, जितने कि यहाँ के लोग। यहाँ केवल कल ही कल हैं! फिर देखिए, ये लोग संसार की सारी जनसंख्या के सामने पाँच प्रतिशत मात्र हैं। और फिर भी संसार के कुल धन के पूरे पष्ठांश के ये मालिक हैं। इनके धन तथा विलास की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी यहाँ सभी चीजें बहुत महंगी हैं। मजदूरों की मजदूरी यहाँ दुनिया में सब जगह से ज्यादा है, पर मजदूरों और पूँजीपतियों के बीच झगड़ा सदा ही चलता रहता है।

अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं। घीरे धीरे वे सव कुछ अपने अधिकार में करती जा रहीं हैं, और आश्चर्य की वात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संस्था कहीं अधिक है। हाँ, उच्चतर प्रतिभा का विकास अधिकतर पुरुषों में ही है। पाश्चात्यवासी हमारे जाति-भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति-भेद है, जो हमारे यहाँ से भी बुरा है—और वह है, अर्थगत जाति-भेद। अमेरिकानिवासियों के अनुसार सर्वशिकतमान डालर यहाँ सव कुछ कर सकता है।

संसार के अन्य किसी देश में इतने क़ानून नहीं हैं, जितने कि यहाँ। पर यहाँ उनकी जितनी कम परवा की जाती है, उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं। सब बोर से देखने पर हमारे ग़रीब हिन्दू लोग किसी भी पाश्चात्य देशवासी से लाखों

गुने अधिक नैतिक हैं। धर्म के विषय में यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैं या मतान्ध। विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूर्ण धर्मी से ऊव गये है और नये प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। महाराज, आप बिना देखे यह नहीं समझ सकेंगे कि ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी किस चाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीत्र आक्रमण कर रहा है, उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक सृष्ट पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर वैठे हुए एक निरंकुश और अत्या-चारी ईश्वर तथा अनन्त नरकाग्नि का होना—ये सव जो इन लोगों के मत है, उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी ऊव गया है और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति सम्बन्धी वेदों के उदात्त भावों को वे शी घ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पचास वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि, दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगेंगे और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रष्ठ रूप मानने लगेंगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे है । अभी से ही उनके विद्वान् पादरियों ने वाइविल की वैसी ही व्याख्या करनी आरम्भ कर दी है। मेरा निष्कर्ष यह है कि उन्हें और भी धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है और हमें और भी अधिक ऐहिक एवं भौतिक शिक्षा की।

भारतवर्ष के सभी अनर्थों की जड़ है—जनसाधारण की गरीबी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु हैं, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के गरीबों को ऊँचा उठाना अपेक्षाकृत सहज है। अपने निम्नवर्ग के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कर्तव्य हैं—उनको शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कि इस संसार में तुम भी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार उन्नति कर सकते हो। अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैं। हमारे जनसाधारण और देशी राजाओं के सम्मुख यही एक विस्तृत कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। अब तक इस विशा में कुछ भी काम नहीं हुआ। पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेतागण सिदयों से उन्हें कुचलते रहे है, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब वेचारे यह तक भल गये हैं कि वे भी मनुष्य हैं। उनमें विचार पैदा करना होगा। उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में उनकी आँखें खोल देनी होंगी; बस, फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर लेंगे। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री को अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी पड़ेगी। उनमें विचार पैदा कर दो — वस, उन्हें उसी एक सहायता की जरूरत है, शेष सब कुछ इसके फलस्वरूप आप ही हो जायगा। हमें केवल रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है,

उनका निर्दिष्ट आकार प्राप्त करना—रवा वैध जाना तो प्राकृतिक नियमों से ही साधित होगा। हमारा कर्तव्य है, उनमें भावों का संचार कर देना—वाक़ी वे स्वयं कर लेंगे। भारत में बस यही करना है। बहुत समय से यह विचार मेरे मन में काम कर रहा है। भारत में इसे मैं कार्य रूप में परिणत न कर सका, और यही कारण था कि मैं इस देश में आया। ग़रीबों को शिक्षा देने में मुख्य वाधा यह है—मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गाँव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी, तो भी इससे कुछ काम न होगा, क्योंकि भारत में ग़रीबी ऐसी है कि ग़रीब लड़के पाठशाला में आने के बजाय खेतों में अपने माता-पिता को मदद देना या दूसरे किसी उपाय से रोटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक पसन्द करेंगे। इसलिए यदि पहाड़ मुहम्मद के पास न आये, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाय? यदि ग़रीब लड़का शिक्षा के मन्दिर तक न आ सके, तो शिक्षा को ही उसके पास जाना चाहिए।

हमारे देश में हजारों एकनिष्ठ और त्यागी साधु हैं, जो गाँव गाँव धर्म की शिक्षा देते फिरते है। यदि उनमें से कुछ लोगों को ऐहिक विषयों में भी प्रशिक्षित किया जाय, तो गाँव गाँव, दरवाज़े दरवाज़े जाकर वे केवल धर्मशिक्षा ही नहीं देंगे, बल्कि ऐहिक शिक्षा भी दिया करगे। कल्पना कीजिए कि इनमें से एक-दो शाम को साथ में एक मैजिक लैन्टर्न, एक ग्लोव और कुछ नक्ष्यो आदि लेकर किसी गाँव में गये। इसकी सहायता से वे अपढ़ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिष और भूगोल सिखा सकते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बारे में कहानियाँ सुनाकर वे ग़रीबों को नाना प्रकार के समाचार दे सकते हैं। जितनी जानकारी वे ग़रीव जीवन भर पुस्तकें पढ़ने से न पा सकेंगे, उससे कहीं सौगुनी अधिक वे इस तरह वातचीत द्वारा पा जायँगे। इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है, जो पुनः धन पर निर्भर करता है। इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहुत हैं, पर हाय ! वे निर्घन हैं। किसी पहिये को पहले-पहल गतिशील करना बड़ा कठिन काम है, पर एक वार गतिशील हुआ कि वह ऋमशः अधिकाधिक वेग से चलने लगता है। अपने देश में सहायता पाने का प्रयत्न करने के वाद जब मैंने घनिकों से कुछ भी सहानुभूति न पायी, तव मैं महाराज की सहायता से इस दूर देश में आया। अमेरिकावासियों को इस वात की तनिक भी परवाह नहीं कि भारत के ग़रीव जियें या मरें। और भला वे परवाह भी क्यों करने लगे, जब कि हमारे अपने देशवासी सिवाय अपने स्वार्थ की वातों के और किसी विषय की चिन्ता नहीं करते?

महामना राजन्, यह जीवन क्षणस्थायी है, संसार के भोग-विलास की सामग्रियाँ भी क्षणभंगुर हैं। वे ही यथार्थ में जीवित हैं, जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। बाक़ी लोगों का जीना तो मरने ही के वरावर है।

महाराज, आप जैसे एक उन्नत, महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ जा सकते हैं, जो चिरकाल तक पूजित होता रहे।

ईश्वर आपके महान् हृदय में भारत के उन लाखों नर-नारियों के लिए गहरी संवेदना पैदा कर दे, जो अज्ञता में गड़े हुए दुःख झेल रहे हैं—यही मेरी प्रार्थना है।

भवदीय, विवेकानन्द

(राव बहादुर नर्रासहाचारियर को लिखित)

शिकागो, २३ जुन, १८९४

प्रिय महोदय,

चूँकि आप मुझ पर सदैव अनुग्रह करते रहते हैं, अतः मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ। श्रीमती पाँटर पामर संयुक्त राज्य (अमेरिका) की एक प्रधान महिला हैं। वे 'महामेला' की सभानेत्री भी थीं। समस्त संसार के नारी समाज की दशा को उन्नत बनाने के लिए वे विशेष उत्साही हैं तथा महि-लाओं की एक वड़ी संस्था की वे प्रधान कार्यकर्वी है। लेडी डफ़रिन की वे घनिष्ठ मित्र हैं एवं अपनी धन-सम्पत्ति तथा पद-मर्यादा के कारण यूरोपीय राजपरिवारों से उनको बहुत सम्मान मिला है। यहाँ पर उन्होंने मेरे साथ अत्यन्त सदय व्यव-हार किया है। वे इस समय चीन, जापान, स्याम तथा भारत भ्रमण करने जा रही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत के गवर्नर तथा उच्च वर्ग उनकी यथो-चित आदर-अभ्यर्थना करेंगे। किन्तु अंग्रेज राजकर्मचारियों की सहायता लिये विना वे हमारे समाज को देखने के लिए विशेष उत्सुक हैं। मैंने भारतीय महि-लाओं की दशा मुघारने के लिए आपके महान् प्रयास तथा मैसूर स्थित आपके अद्भुत कॉलेज का उल्लेख उनसे कई वार किया है। हमारे देशवासी जब अमे-रिका आते हैं, तव यहाँ के लोग जिस प्रकार उनका आदर-सत्कार करते हैं, उसके प्रतिदानस्वरूप ऐसे व्यक्तियों की कुछ आवभगत करना मैं उचित समझता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनकी आदर-अभ्यर्थना करेंगे तथा हमारे देश की स्त्री जाति की वास्तविक दशा का जिससे थोड़ा-बहुत भी परिचय इनको मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। वे कट्टर ईसाई और मिशनरी नहीं हैं—आप उसकी चिन्ता न करें, धर्मविषयक मतभेदों से दूर रहकर वे समस्त संसार की नारी जाति

की दवा सुवारने का प्रयास करना चाहती हैं। उनके कार्य में सहायता प्रदान करने का अर्थ इस देश में मुझे भी वहुत कुछ सहायता पहुँचाना है। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करें।

> चिर स्नेहास्पद आपका, विवेकानन्द

(कुमारी मेरी हेल तथा कुमारी हेरियट हेल को लिखित)

द्वारा श्री जार्ज ॰ डब्ल्यू॰ हेल, ५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो, २६ जुन, १८९४

प्रिय वहनो,

हिन्दी के महान् किन तुलसीदास ने अपनी रामायण के स्वस्ति-वाचन में लिखा है—'मैं साबू तथा असाबू दोनों का ही चरण वन्दन करता हूँ, किन्तु हाय, मेरे लिए दोनों ही समान रूप से दु:खप्रद हैं। असाबू व्यक्ति मेरे समीप आते ही मुझे दारुण दु:ख देते हैं और साबू व्यक्ति जब मुझे छोड़ जाते हैं, तब वे अपने साथ ही मेरे प्राणों को हर ले जाते हैं।"

मैं इस बात की सत्यता को स्वीकार करता हूँ। जिन भगवित्रय सायु जनों के साय प्रेम करने के सिवाय मेरे लिए और कुछ भी कार्य अविशय्द नहीं है, उनका विरह मेरे लिए मृत्यु के समान वेदनादायक है। किन्तु ये सब अनिवार्य हैं। हे मेरे प्रियतम के वेणु-संगीत, तुम बजते रही—मैं तुम्हारा ही अनुसरण कर रहा हूँ। हे महत्त्वभाव मबुर-प्रकृति सहृदय पिवत्र आत्माओ ! तुमसे वियुक्त होकर मुझे जो कप्ट हो रहा है, यातनाएँ मिल रही हैं, उसे व्यक्त करना मेरे लिए असम्भव है। हाय, यदि मैं स्टोइक (Stoic) दार्शनिकों की तरह मुख-दु:ख में निविकार रह सकता!

नागा है, तुम लोग सुन्दर ग्रामीण दृश्यों का आनन्द ले रही होंगी।

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गात संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

- 'समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, संयमी पुरुष उसमें जागते रहते

वन्दों सन्त असन्तन चरना। दुखप्रद उभय वीच कछु वरना॥
 विछुरत एक प्रान हर लेई। मिलत एक दास्त दुख देई॥

हैं और जय प्राणिसमूह जगते रहते हैं, आत्मज्ञानी मुनि के लिए तव वह रात्रि-स्वरूप है।"

इस जगत् की चूल तक भी तुम्हारा स्पर्श न कर सके, क्योंकि कवियों की उक्ति है कि यह जगत् मानो फूल-मालाओं से ढका हुआ सड़ा मुर्दा है। यदि सम्भव हो, तो इसका स्पर्श तक न करना। तुम तो स्वर्गीय पक्षी के शावक हो— इस मिलन-पंकिल पल्लवस्वरूप जगत् को अपने पाँवों से छूने के पहले ही तुम पुनः आकाश की ओर उड़ जाते हो।

'ओ तुम, जो जाग रहे हो, फिर से मत सो जाना।'

'जागितक प्राणियों के लिए प्रेम करने की अनेक वस्तुएँ है—उनको उनसे प्रेम करने दो। हमारे प्रेमास्पद तो एक ही हैं—और वे हैं हमारे प्रभा। सांसारिक लोगों की वातों की हमें कोई परवाह नहीं। किन्तु जब वे हमारे प्रेमास्पद को चित्रित करना चाहते हैं तथा उन्हें विभिन्न विकृत विशेषणों से विशिष्ट करना चाहते हैं, तभी हमें भयं लगता है। वे जो भी कुछ करना चाहें, करते रहें, हमारे लिए तो एकमात्र प्रेमास्पद हैं—मेरे लिए प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम, के सिवाय वे और कुछ भी नहीं हैं।'

'यह कौन जानना चाहता है कि उनमें कितनी शक्ति तथा कितने गुण हैं और हमारी भलाई करने का कितना सामर्थ्य उनमें विद्यमान है? हम सदा के लिए यह कह देना चाहते हैं कि कोई जमा-पूँजी प्राप्त करने की लालसा से हम उनसे प्रेम नहीं करते। हम अपने प्रेम को कभी वेचना नहीं चाहते, उसके वदले में कुछ प्राप्त करने की हमारी आकांक्षा नहीं है, हम तो मात्र उनको देना चाहते हैं।'

हि दार्शनिक ! क्या तुम हमसे उनके स्वरूप की, उनके ऐश्वर्य तथा गुण की वातें कहना चाहते हो ? मूर्ख ! तुम यह नहीं जानते हो कि उनके अधर के एक चुम्यन मात्र के लिए हमारे प्राण निकल रहे हैं। तुम अपनी उन व्यर्थ की वस्तुओं को बाँधकर अपने घर ले जाओ और मेरे लिए मेरे प्रियतम का एक चुम्यन भेज दो—क्या तुम यह कर सकते हो ?'

'मूर्ल ! किसके सम्मुख भय तया आतंक से तुम अपने लड़खड़ाते घुटने टैंक रहे हो ? में अपने गले के हार को जंजीर की तरह, उनके गले में डालकर उनमें एक घागा बाँचकर उनको अपने साथ लिया ले कि रहा हूँ—इस डर से कि कहीं धण भर के लिए भी वे मुझे छोड़कर अन्यय न चल क्रेयें। वह हार प्रेम

१. गोता ॥२।६९॥

का हार है और वह धागा प्रेमोल्लास का घागा है। मूर्ख, तुम इस रहस्य को नहीं जानते हो कि वह असीम तत्त्व के प्रेम के वन्धन में फँसकर मेरी मुट्ठी के अन्दर आ जाता है। क्या तुम यह नहीं जानते हो कि इस विशाल विश्व के संचालक, वृन्दावन की गोपियों की नूपुरध्वनि के साथ साथ नाचते फिरते थे?'

उन्मत्त की तरह ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। अव्यक्त को व्यक्त करने के व्यर्थ प्रयास रूप मेरी इस घृष्टता को माफ़ करना—यह मात्र हृदय में अनुभव करने की वस्तु है। सदा मेरा शुभाशीबीद जानना। तुम्हारा भाई,

विवेकानन्द

(एक मद्रासी शिष्य को लिखित)

५४१, डियरबोर्न एवेन्यू, शिकागो, २८ जून, १८९४

प्रिय---,

उस दिन मैसूर के जी० जी० का एक पत्र मिला। मुझे दुःख है कि जी० जी० की दृष्टि में मैं सर्वज्ञ वन चुका हूँ, नहीं तो वह पत्र में अपने कन्नड़-पते को और भी स्पष्ट रूप से लिखता। इसके अलावा शिकागों के सिवाय और किसी पते पर मुझे पत्र लिखना वहुत भारी भूल है। हालाँकि यह भूल पहले मुझसे ही हुई, क्योंकि अपने मित्रों की सूक्ष्म वृद्धि के वारे में मुझे विचार करना चाहिए था, जो मेरे पत्रों के ऊपर लिखे हुए जिस किसी भी पते को देखकर मुझे पत्र भेज रहे हैं। मेरे मद्रासी वृहस्पितयों (अर्थात् अक्लमन्दों) से कहना कि उनको यह तो अच्छी तरह से मालूम ही है कि उनके पत्रों के पहुँचने से पहले ही वहाँ से हज़ार मील की दूरी पर मैं पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मैं तो वरावर घूम ही रहा हूँ। शिकागों में मेरे एक मित्र हैं, उनका मकान ही मेरा प्रधान केन्द्र है।

यहाँ पर जहाँ तक मेरे कार्य का सम्वन्य है, वह लगभग शून्य के बराबर है। यद्यपि मेरा उद्देश्य अत्यन्त श्रेष्ठ था, किन्तु इन कारणों से वह एकदम निर्मूल एवं व्यर्थ सिद्ध हो चुका है:

भारत के जो समाचार मुझे मिल रहे हैं, उसका आघार एकमात्र मद्रास से प्राप्त पत्र ही हैं। रिद्ध लोगों के पत्रों से मुझे यह समाचार वरावर मिल रहा है कि भारत में सभीर शेग मेरी वड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। किन्तु यह तो हमारे और तुम्हारे वीच की कुंप्सी बात है, क्योंकि आलासिंगा के भेजे हुए एक समाचारपत्र के तीन वर्ग इंद्यें अंश को छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय पत्र में मेरे बारे में विना ही केशव सेन के वारे में नाना प्रकार की आलोचनाएँ कर रहे हैं और मद्रासी लोग भी, थियोसॉफ़िस्टों के बारे में मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, उसे उनके सामने रखकर शत्रुओं की संख्या ही बढ़ा रहे है। हाय, यदि भारत में कोई बुद्धिमान कार्यशील व्यक्ति मुझे सहायता करने को मिलता! किन्तु प्रभू की इच्छा ही पूर्ण होगी—मैं तो इस देश में ठग ही सावित हुआ। यह मेरी मूर्खता हुई कि कोई परिचय-पत्र लिए बिना मैं धर्मसभा में शामिल हो गया। आशा थी कि यहाँ बहुत मिल जायेंगे। किन्तु अब मुझे अकेला ही घीरे घीरे कार्य करना पड़ेगा।

अमेरिकन लोग साधारणतया हिन्दुओं से लाखों गुने अच्छे हैं और अकृतज्ञ तथा हृदयहीनों के देश की अपेक्षा यहाँ पर मैं कहीं अधिक कार्य कर सकता हूँ। आखिर-कार कर्म के अनुष्ठान के द्वारा मुझे अपना प्रारच्ध-क्षय करना होगा। जहाँ तक मेरी आधिक स्थित का सवाल है, वह ठीक है और ठीक ही रहेगी। पिछली मर्वुम्मश्री में थियोसॉफ़िस्टों की संख्या समग्न अमेरिका में ६२५ थी, उनके साथ सिम्मिलित हो जाने से मुझे सहायता मिलनी तो दूर रही, क्षण भर में मेरा तमाम काम चौपट हो जायगा। आलासिंगा ने मुझे लंदन जाकर श्री ओल्ड के साथ मेंट करने के लिए लिखा है। मूर्ख की तरह वह क्या निर्थक वार्ते बना रहा है! वालकों की तरह उसे स्वयं यह पता नहीं है कि वह क्या कह रहा है। इन मद्रासी शिशुओं मे किसी वात को अपने पेट में छिपाने तक का सामर्थ्य नहीं है! दिन भर व्यर्थ की वात बनाते रहते है, और जब काम करने का समय आता है तब, कहीं किसीका भी पता नही चलता! पचास-साठ व्यक्तियों को एकत्र कर वी-चार सभाएँ करके अभी तक जो मेरी सहायता मात्र के लिए दो-चार फाल्द्र शब्द तक नहीं मिजवा सके, वे मूर्ख समस्त संसार को शिक्षा प्रदान करने की लम्बी-चौड़ी वातें हाँकते हैं!

मैंने तुमको फोनोग्राफ़ के बारे में लिखा था। यहाँ पर एक प्रकार का विजली का पंखा है, जिसका मूल्य २० डालर है और वह बहुत अच्छी तरह से चलता है। उसकी वैटरी १०० घंटे तक बराबर काम करती रहती है, उसके बाद किसी भी विद्युत्-यंत्र से उसे फिर भरा जा सकता है।

विदा! मैंने हिन्दुओं को काफ़ी परख लिया है। अब जो कुछ प्रभु की इच्छा है, वही होगा। नतमस्तक होकर सब कुछ स्वीकार करने को मैं प्रस्तुत हूँ। मुझे अकृतज्ञ न समझना, मद्रासियों ने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं उसके योग्य नहीं था और उन्होंने अपनी शक्ति से अधिक मेरी सहायता की है। यह मेरी ही मूर्खता थी—क्षण भर के लिए भी मुझे यह स्थाल नहीं हुआ कि हम हिन्दू लोग अभी मनुष्यता हासिल नहीं कर पाये हैं और मैं अपनी आत्मनिभैरता खोकर उन पर

निर्भरशील हो चुका था—इसीलिए मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रतिक्षण मैं यही आशा लगाये बैठा था कि भारत से मुझे कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। किन्तु वह कभी नहीं मिली। खासकर गत दो महीनों से प्रतिक्षण मेरी चिन्ता तथा यातना की कोई सीमा नहीं थी—भारत से एक समाचारपत्र तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ! मेरे मित्र महीनों तक प्रतीक्षा करते रहे—करते रहे—जव कुछ भी समाचार नहीं मिला—एक आवाज तक नहीं सुनायी दी—तव बहुतों का उत्साह भंग हो गया और उन लोगों ने मुझे त्याग दिया। मनुष्यों पर, पशुर्धीमयों पर निर्भर रहने का यह दण्ड मुझे मिला—क्योंकि मेरे देशवासियों में अभी तक मनुष्यता का विकास नहीं हुआ है। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वे अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, पर जब दूसरों की सहायता के लिए कुछ कहने का अवसर आता है, तव उनकी चृटिया तक का पता नहीं चलता।

मद्रासी युवकों को मैं अनन्त धन्यवाद देता हूँ --- प्रभु उनका सदैव कल्याण करे। किसी मतवाद का प्रचार करने के लिए अमेरिका विश्व में सबसे उपयुक्त स्थान है, अतः शीघ्र अमेरिका छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और छोड़ा ही क्यों जाय ? यहाँ मुझे खाने तथा पहनने को मिल रहा है, अनेक व्यक्ति सदय व्यवहार कर रहे हैं, और यह सब मझे दो-चार अच्छी वातें कहने के बदले में मिल रहा है। ऐसी सहृदय जाति को छोड़कर पशु-प्रकृति, अकृतज्ञ, बुद्धिहीन, अनन्त काल से कुसंस्कार में फॅसे हुए, दयाहीन, ममतारहित भाग्यहीनों के देश में मैं क्यों जाने लगा ? अतः पुनः कहता हूँ कि विदा ! अच्छी तरह से विचार-विमर्श के वाद यदि चाहो, तो इस पत्र को दूसरों को दिखा सकते हो। मद्रासी लोगों ने, यहाँ तक कि आलासिंगा ने भी, जिस पर कि मैं इतनी आशा लगाये हुए था, वृद्धि-मत्ता से काम लिया हो, यह नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्या तुम मजूमदार के लिखे हुए, रामकृष्ण परमहंस के संक्षिप्त जीवन-चरित्र की कुछ प्रतियाँ शिकागो भेज सकते हो ? कलकत्ते में वह पुस्तक बहुत है ? ५४१, डियरबोर्न एवेन्यू (स्ट्रीट नहीं), शिकागो अथवा द्वारा टॉमस कुक, शिकागो, मेरे इन दोनों पतों को न भूलना— अन्य पते पर भेजने से बहुत विलम्ब तथा गड़वड़ी होगी, क्योंकि अब मैं वरावर भ्रमण कर रहा हूँ और शिकागो ही मेरा प्रधान केन्द्र है। किन्तु यह बात मेरे मद्रासी वन्युओं के दिमाग में नहीं समायी। कृपया जी० जी०, आलासिगा, सेकेटरी तथा अन्य सम्वन्धित व्यक्तियों से मेरा चिर आशीर्वाद कहना, मैं उन लोगों की मंगल-कामना कर रहा हूँ। उन पर मै बिल्कुल असन्तुष्ट नही हूँ, मुझे अपने पर ही असन्तोप है। अपने जीवन में मेरे लिए यह पहला मौक़ा है कि मैंने दूसरों की सहायता पर निर्भर रहने की भयानक भूल की और उसीका फल मैं भुगत

रहा हूँ। यह दोप मेरा हो है, उन लोगों का नहीं। प्रभु मद्रासियों का कल्याण करे। उनका हृदय वंगालियों की अपेक्षा अधिक उन्नत है। वंगाली तो निरे मूर्ख हैं, उनके पास न कोई हृदय है, न ही कोई दृढ़ता। विदा! विदा! समुद्र के वक्षस्थल पर में अपनी नाव छोड़ चुका हूँ—जो कुछ होना हो, होने दो। मेरी कठोर आलोचना के लिए मुझे क्षमा करना। वास्तव में किसी पर मेरा कोई दावा नहीं है। मुझे जितना मिलना चाहिए था, उससे कहीं अधिक तुम लोगों ने मेरे लिए किया है। जैसा मेरा भाग्य है, उसके अनुसार ही मुझे फल मिलेगा, वाक़ी सब कुछ मुझे चुपचाप सहन करना ही पड़ेगा। प्रभु तुम सब लोगों का मंगल करे।

तुम्हारा, विवेकानन्द

पुनश्च—शायद आलासिंगा के कॉलेज की छुट्टी हो गयी होगी, किन्तु मुझें उसका कोई भी समाचार नहीं मिला और अपने घर का पता भी उसने मुझे नहीं लिखा है।

वि०

मुझे आशंका है कि किडी ने सव छोड़छाड़ दिया है।

वि०

## (श्रीमती जार्ज डब्ल्यू० हेल को लिखित)

द्वारा डॉ॰ ई॰ गर्नसी, फ़िरिकल लैंग्डिंग, एन॰ वाई॰ जुलाई, १८९४

प्रिय माँ,

में कल इस स्थान पर आ गया, और कुछ दिन यहाँ रुक्तूँगा। न्यूयार्क में मुझे आपका एक पत्र मिला, परन्तु 'इंटोरियर' की कोई प्रति नहीं मिली, इसके लिए में खुश ही हूँ। क्योंकि अभी तक में पूर्ण नहीं हूँ, और यह जानते हुए कि 'प्रेसिवटे-रियन' पुरोहित, विशेषतया 'इंटोरियर', 'मेरे लिए, कितना निःस्वार्य स्नेह रखते हैं, में इन 'नुशील ईसाई सज्जनों' के खिलाफ़ अपने हृदय में कोई दुर्भाव पैदा करने से दूर रहना चाहता हूँ। मेरा वर्म यह उपदेश देता है कि कोय, यदि यह न्यायोचित भी हो, एक महान् पाप है। सब अपने अपने वर्म का अनुगमन करें। में अपने लिए कभी भी 'धार्मिक कोच' एवं 'सामान्य कोच', 'धार्मिक हत्या' और 'तामान्य हत्या', 'धार्मिक निन्दा एवं अवार्मिक निन्दा' के बीच किये गये भेद को नहीं नमझ पाता हूँ। और मेरे देश के नीतिशास्त्र में भगवान् करे, ऐसा कोई

सूक्ष्म नीतिविषयक भेद प्रविष्ट न होने पाये। मदर चर्च, हँसी-मजाक की वात छोड़कर, मैं इन लोगों द्वारा मेरे ऊपर उछाले गये आरोपों की किंचिन्मात्र भी परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पूर्ण पाखण्ड, छल एवं नाम तथा यश की कामना ही इन लोगों की एकमात्र प्रेरणा है।

जहाँ तक तस्वीरों का प्रश्न है, पहली बार बिच्चियों को कुछ मिली थीं, दूसरी बार आप कुछ प्रतियाँ लायीं; आपको मालूम है, सब मिलाकर वे ५० तस्वीरें देनेवाले है। वहन ईसावेल को मुझसे ज्यादा पता है।

आप एवं फ़ादर पोप के लिए सच्चे स्नेह एवं श्रद्धा के साथ,

भवदीय, विवेकानन्द

पुनश्च—आप गर्मी का कैसा आनन्द ले रही है? मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ। समुद्री तट के स्वाम्परकाट जाने के लिए एक समृद्ध मिहला का, जिनसे मेरा गत वर्ष परिचय हुआ था, निमन्त्रण मुझे मिला था। परन्तु सधन्यवाद मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं यहाँ किसीकी, विशेषतया धनियों का सौहार्द स्वीकार करने में बहुत सावधानी वरत रहा हूँ। मुझे यहाँ के कुछ बहुत धनाढ्य व्यक्तियों के और भी निमन्त्रण मिले हैं। मैंने अस्वीकार कर दिया, मुझे अब सारी गतिविधियों का ज्ञान हो गया। मदर चर्च, आपकी सच्चाई के लिए भगवान् आपको सकुटुम्ब सुखी रखे। ओहो, संसार में ऐसा होना कितना दुर्लभ है।

सस्नेह आपका,

वि०

(हेल बहनों को कलकत्ता में ४ सितम्बर, १८९४ को आयोजित सभा के संबंध में लिखित)

> न्यूयार्क, ९ जुलाई (सितम्बर ?), १८९४

मेरी वहनो,

जगदम्वा की जय हो! मुझे आशातीत उपलब्धि हुई है। पैगम्बर को सम्मान मिला है, छप्पर फाड़कर। मैं उनकी (भगवान् की) दया पर शिशुबत् रो रहा हूँ। वहनो, वे कभी अपने सेवकों को नहीं छोड़तीं। इस प्रियत पत्र मे इस सबकी व्याख्या हो जायगी, और प्रकाशित सामग्री अमेरिकन लोगों के लिए आ रही है। सभापित कलकत्ते के मुख्य भद्र पुरुप हैं और दूसरे सज्जन महेशचन्द्र न्यायरत्न संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और सम्पूर्ण भारत के मुख्य ब्राह्मण हैं और सरकार द्वारा इसी रूप में माने जाते हैं। पत्र तुम्हें सब कुछ वता देगा। वहनो ! मैं कितना दुर्जन हूँ कि इस प्रकार की कृपाओं के वावजूद कभी कभी मेरी आस्था डोल जाती है। यह प्रतिक्षण जानते हुए भी कि मैं उनके (भगवान् के) हाथों में हूँ, मन यदा-कदा निराश हो उठता है। वहनो, एक ईश्वर है—एक पिता—एक माता, जो कभी भी अपने वच्चों को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं, कभी नहीं। मूर्खतापूर्ण सिद्धान्तों को एक ओर रख दो और शिशुवत् भगवान् की शरण में जाओ। मैं अधिक नहीं लिख सकता हूँ—मैं एक अवला की भाँति रो रहा हूँ।

प्रभु, मेरी अंतरात्मा ईश्वर, तुम मंगलमय हो, मंगलमय।

सस्नेह तुम्हारा, विवेकानन्द

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

संयुक्त राज्य अमेरिका, ११ जुलाई, १८९४

प्रिय आलासिंगा,

५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो के पते को छोड़कर और किसी पते पर तुम मुझे पत्र न भेजना। तुम्हारा आखिरी लिखा हुआ पत्र समूचे देश का चक्कर लगा लेने के बाद फिर मुझे मिला, और वह भी इसलिए कि यहाँ पर सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। सभा के प्रस्ताव की कुछ प्रतिलिपियाँ डॉ॰ बरोज को भेजना, साथ ही मेरे प्रति सदय व्यवहार के लिए उन्हें घन्यवाद प्रदान कर एक पत्र भी लिखना तथा अमेरिका की पत्रिकाओं में यह समाचार प्रकाशित करने के लिए उनसे अनुरोव करना; इससे मिशनरी लोग मुझ पर यह जो मिथ्या लांछन लगा रहे हैं कि मैं किसीका प्रतिनिधि नहीं हूँ, उसका समुचित खंडन हो जायगा। मेरे वच्चे, कार्य किस तरह करना चाहिए, इस बात की शिक्षा ग्रहण करो! इस प्रकार नियमानुसार कार्य करने से निश्चय ही हम महान् कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे। गत वर्ष मैंने केवल बीज बोया था, इस वर्ष मैं फ़सल काटना चाहता हूँ। इस अरसे में भारत में जहाँ तक हो सके, उत्साह की भावना क़ायम रखो। किडी को अपने रास्ते पर चलने दो, समय आने पर वह ठीक रास्ते पर का जायगा। मैंने उसका उत्तरदायित्व ले रखा है। अपने रास्ते पर चलने की

३८१ पत्रावली

उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। उससे पित्रका में लिखने के लिए कहो, इससे उसका मन ठीक रहेगा। उससे मेरा आशीर्वाद कहना।

जिससे पत्रिका शीघ्र प्रकाशित हो सके, इसकी व्यवस्था करो—मैं वीच वीच में लेखादि भेजता रहूँगा। वोस्टन के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक जे० एच० राइट को प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भेजना, साथ ही पत्र में इस वात का उल्लेख कर उन्हें धन्यवाद देना कि वे ही अमेरिका में सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिन्होंने मुझे मित्र रूप से ग्रहण किया था तथा उनसे यह समाचार पित्रकाओं में प्रकाशित करने के लिए भी अनुरोध करना। इससे मिशनरियों का यह कथन कि मैं किसीका भी प्रतिनिधि होकर नहीं आया हूँ, सम्पूर्ण मिथ्या प्रमाणित हो जायगा। डिट्रॉएट के भाषण में मुझे ९०० डालर अर्थात् २७०० रुपये मिले है। अन्य भाषणों में से एक में एक घण्टे के अन्दर मैंने २५०० डालर अर्थात् ७५०० रुपये कमाये, परन्तु मुझे सिर्फ़ २०० डालर ही मिले। एक दगावाज भाषण कम्पनी ने मुझे धोखा दिया था। अब मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। यहाँ पर खर्च में भी मेरा काफ़ी रुपया उठ चुका है। इस समय मेरे पास सिर्फ़ ३००० डालर हैं।

आगामी वर्ष मुझे बहुत कुछ छपवाना है। अब मेरा विचार नियमित रूप से कार्य करने का है। कलकत्ते में भी यह लिख देना कि मेरे तथा मेरे कार्य के वारे में वहाँ की पत्रिकाओं में जो भी कुछ प्रकाशित हो, उसे विना किसी काट-छाँट के वे लोग यहाँ भेजते रहें, और तुम भी मद्रास से इसी प्रकार भेजते रहो। पूर्ण शक्ति के साथ आन्दोलन करते रहो। एकमात्र 'इच्छा-शक्ति' के द्वारा सव कुछ हो जायगा। पत्रिका प्रकाशन तथा अन्य खर्ची के लिए तुम लोगों क। बीच वीव में कुछ भेजने की मैं चेष्टा करूँगा। संगठित होकर तुम्हें एक समिति की स्थापना करनी होगी, जिसका नियमित अधिवेशन होना चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो सके, उसका पूरा पूरा विवरण मुझे भेजते रहना। मैं भी नियमित रूप से कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वर्ष अर्थात् आगामी जाड़े में मुझे काफ़ी रुपये मिलेंगे—इसलिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। इस वीच में तुम आगे वढ़ते रहो। श्री पॉल केरस को भी एक पत्र देना, यद्यपि वे मेरे मित्र ही है, फिर भी हम लोगों के लिए प्रयत्न करने का उनसे अनुरोध करना। वस्तुतः तुम जितना ही उत्साह पैदा कर सको, उतना ही अच्छा । हाँ, झूठ के प्रति अवश्य सावधान रहो । कार्य में लग जाओ, मेरे बच्चो, उत्साहाग्नि तुममें स्वयं प्रदीप्त हो उठेगी। श्रीमती जी ॰ डब्ल्यू ॰ हेल मेरी परम हितैषी हैं — मैं उनको माता तथा उनकी कन्याओं को भगिनी कहता हूँ। उनको भी प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि भेज देना तथा अपनी ओर से एक पत्र के द्वारा उन्हें धन्यवाद देना। संगठन की प्रवृत्ति का हमारे स्वभाव में पूर्णतया अभाव है, उसे भरना होगा। संगठन का एक वहुत वड़ा राज है— विद्वेष का न होना। अपने भाइयों के विचारों को मानने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाये रखने की कोशिश करो। यही कुल राज है। बहादुरी से लड़ते रहो। जीवन का समय थोड़ा है। इसे एक महान् उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो।

नरसिंह के सम्बन्ध में तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। वह तो प्रायः भूखों मर रहा है। मैंने उसे कुछ भेजा था, इसके वाद उसका कोई भी समाचार मुझे नहीं मिला, पता नहीं, वह कहाँ है, मुझे पत्र तक भी वह नहीं लिखता। अक्षय एक वहुत अच्छा लड़का है, उसके प्रति मेरा विशेष स्नेह है। थियोसॉफ़िस्टों के साथ विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जो कुछ लिखता हूँ, उनसे जाकर न कहना।...अरे मूर्ख, क्या यह तुम्हें मालूम नहीं कि थियोसॉफ़िस्टों ने ही पहले आकर हम लोगों का मार्ग साफ़ किया? जार्ज हिन्दू हैं और कर्नल आत्कट वौद्ध हैं। जार्ज यहाँ के योग्यतम व्यक्ति हैं। इसलिए हिन्दू थियोसॉफ़िस्टों से जार्ज का समर्थन करने के लिए कहना। यदि तुम उन्हें एक सम-धर्मावलम्बी होने तथा अमेरिका में हिन्दू धर्म के प्रचार के लिए धन्यवादस्वरूप कोई पत्र लिख सको, तो उनका हृदय उछल उठेगा। किसी सम्प्रदायविशेष में सम्मिलित न होकर हमें प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए तथा सबके साथ मिल-जुलकर कार्य करना चाहिए।

यह स्मरण रखना कि मैं इस समय वरावर श्रमण कर रहा हूँ और चूंकि ५४१, डियरवोर्न एवेन्यू, शिकागो मेरा प्रधान केन्द्र है, इसलिए सदा इसी पते पर मुझे पत्र देना। भारत में जो कुछ हो रहा है, उसका पूरा पूरा विवरण मुझे भेजते रहना, साथ ही पित्रकाओं में हम लोगों के सम्बन्ध में जो भी कुछ प्रकाशित हो, उसका कोई भी अंग, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, मुझे भेजने में किसी प्रकार की भूल न करना। जी० जी० का एक सुन्दर पत्र मुझे मिला है—प्रभु ऐसे वीरहृदय तथा महान् आदर्शवादी बच्चों का कल्याण करे। वालाजी, सेकेटरी तथा हमारे अन्य वन्धुओं से मेरा प्यार कहना। निरन्तर कार्य करते रहो, अपने प्रेम के द्वारा सव पर विजय प्राप्त करो। मैंने मैसूर के राजा साहव को एक पत्र लिखा है तथा कुछ फोटो भेजे हैं। आशा है, अव तक तुम लोगों को मेरे भेजे हुए फोटो मिल गये होंगे। भेंट के रूप में एक फोटो रामनाड़ के राजा साहव को भेज देना, उनमें

१. यियोसॉफ़िकल सोसाइटी, अमेरिका के ये अध्यक्ष थे।

भाव-संचार के लिए जहाँ तक हो सके, प्रयास करते रहना। खेतड़ी के महाराजा साहव के साथ सदा पत्र-व्यवहार करते रहना।

कार्य के विस्तार का प्रयत्न करते रहो। यह घ्यान रखना कि गित तथा उन्नित ही जीवन के चिह्न हैं। तुम्हारा पत्र मिलने में विलम्ब होने के कारण मैं प्रायः निराश हो चुका था, अब पता चला कि तुम्हारी निर्वृद्धि ही इसका एकमात्र कारण है। बात यह है कि मैं बराबर भ्रमण कर रहा हूँ, इसलिए वेचारी चिट्ठी को विभिन्न स्थानों में चक्कर लगाना पड़ता है, तब कहीं उसे मेरा पता चलता है। इस बात की ओर तुम्हें विशेष घ्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य ठीक ठीक नियमान्तुसार होने आवश्यक हैं। जो प्रस्ताव सभा में स्वीकृत हो चुके हों, उनकी प्रतिलिप डॉ० जे० एच० वरोज, सभापित, धर्म-महासभा, शिकागो को भेज देना तथा उनसे उक्त पत्र तथा प्रस्तावों को पित्रकाओं में प्रकाशनार्य अनुरोध करना।

उन विषयों को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार का अनुरोध-पत्र भी सभा के किसी जिम्मेवार व्यक्ति की ओर से डॉ॰ वरोज तथा डॉ॰ पॉल केरस के पास पहुँचना चाहिए । विश्व-महामेला (डिट्रॉएट, मिशिगन) के सभापति सेनेटर पामर को भी प्रस्तावों की प्रतिलिपि तथा पत्र भेजना—मेरे प्रति उनका बहुत ही सदय वर्ताव रहा है। इस प्रकार का एक पत्र तथा प्रस्ताव की प्रतिलिपि श्रीमती जे० जे॰ वैग्ली वाशिगटन एवेन्यू, डिट्रॉएट के पते पर भेजना तथा उनसे भी उसे पत्रि-काओं में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना। पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ स्वयं भेजना जरूरी नहीं है, नियमानुसार उपयुक्त व्यक्तियों के समीप भेजना ही मुस्य है, अर्थात् डॉ० वरोज जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित होने पर उसे प्रमाणित माना जायगा। पत्रिकाओं में प्रकाशित होने से ही उसे प्रमाणित माना जायगा, यह बात नहीं है। सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि प्रस्तावादि डॉ० वरोज को भेजा जाय तथा उनसे पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया जाय । मेरा इतना लिखने का तात्पर्य यह है कि तुम दूसरे देश के रीति-रिवाजों को ठीक ठीक नहीं जानते हो । यदि कलकत्ते के प्रसिद्ध व्यक्तियों की ओर से भी इस प्रकार के प्रस्तावादि यहाँ भेजे जायँ, तो फिर अमेरिकन लोग जिसे 'वूम' कहते है, मुझे वही प्राप्त होगा (अर्थात् मेरे वारे में एक विपुल उत्साह फैल जायगा) और इससे मैं आधी लड़ाई जीत लूँगा। तव यांकिओं को भी यह विश्वास हो जायगा कि मैं यथार्थ में हिन्दुओं का ही प्रतिनिधि हूँ और तभी वे अपनी गाँठ से पैसे निका-लेंगे। धैर्य के साथ लगे रहो, अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ अद्भुत कार्य किया है।.वोरो, बढ़े चलो, निश्चित हम विजयी होंगे। मद्रास से जो पत्रिका निकलने की चर्चा हो रही थी, उसका क्या हुआ ? संगठित होकर सभा-समिति स्यापित

करते रहो—कार्य में जुट जाओ—यही एकमात्र उपाय है। किडी से लेख लिखाओ, इसीसे उसका मिजाज ठीक बना रहेगा। यह समय अधिक भाषण देने के लिए अनुकूल नहीं है, अतः अब मुझे क़लम का सहारा लेना पड़ेगा। यद्यपि सर्वदा ही मुझे कठिन कार्यों में लगा रहना पड़ेगा, किन्तु जाड़े की ऋतु आने पर लोग जब अपने घर लौटेंगे, तब पुनः मैं भाषण देना शुरू करूँगा तथा सभा-समिति स्थापित करने में जुट जाऊँगा।

सवको मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना। मैं किसीको भूलता नहीं हूँ, हालाँकि मैं जल्दी जल्दी पत्र नहीं लिखता। दूसरे, इधर मैं वरावर यात्रा भी कर रहा हूँ और इससे चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है।

खूब परिश्रम करते रहो तथा पवित्र एवं शुद्ध वनो—उत्साहाग्नि स्वतः ही प्रज्वित हो उठेगी।

शुभाकांक्षी, विवेकानन्द

पुनश्च—तुम मुझे अपना ट्रिप्लिकन का पता अथवा यदि कोई सभा-समिति स्थापित की हो, तो उसका पता लिखना।

वि०

(हेल वहनों को लिखित)

स्वाम्पस्कॉट, २६ जुलाई, १८९४

प्यारी विच्चियो,

कृपया अब मेरे पत्रों को अपने चक्र से वाहर न जाने देना। 'मेरी' वहन का मुझे एक सुन्दर पत्र प्राप्त हुआ था। देखती जाओ, कैसे मैं छलाँगें मार रहा हूँ, जेनी वहन मुझे यह सब सिखा रही है। वह एक दैत्य की तरह कूद, दौड़ और खेल सकती है तथा क्रसम खा सकती है, साथ ही एक मिनट में ५०० की रफ़्तार से ग्राम्य शब्दों का प्रयोग कर सकती है। केवल धर्म के विषय में ही जरा सी अधिक चिता नहीं कर पाती। वह आज घर जा रही है, और मैं ग्रीनेकर जा रहा हूँ। मैं श्रीमती बीड से मिलने गया था। श्रीमती स्टोन वहाँ थीं, उनके साथ श्रीमती पुलमैन और सभी 'सुनहले खटमल' थे, जो सभी यहाँ मेरे मित्र हैं। सदा की भाँति वे कृपालु है। श्रीमती बैंग्ली से मेंट करने के लिए ग्रीनेकर से लौटते हुए मैं कुछ दिनों के लिए एनिसक्वाम जा रहा हूँ। घिक्कार है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मछली की तरह मैंने समुद्र में ग्रोते लगाये। मैं इसके प्रत्येक अंश का आनन्द ले रहा हूँ। क्या मूर्खतापूर्ण गाना 'डन्स ला एलेनी' हैरिएट ने मुझे सिखाया; शैतान! मैंने इसको

एक फ़ांसीसी विद्वान् को सुनाया और मेरे अद्भुत अनुवाद पर हँसते हँसते मानो उसका पेट फटने लगा। क्या मुझे फ़ेंच पढ़ाने का यही रास्ता है! तुम लोग एक मूर्खो एवं अर्थीमयों की समुदाय हो, मैं सच कहता हूँ। अब एक रस्सी में फंसी मछली की भाँति तुम लोग साँस लेने के लिए तड़फड़ा रही हो। मैं खुश हूँ कि तुम लोग 'सनसन' की आवाज कर रही हो। ओहो! यहाँ कितनी अच्छी ठंडक है, और यह सौगुनी हो जाती है, जब मुझे दम-धुटन, सनसनाहट, एवं खौलने तथा चार स्त्रियों के भुने जाने का ध्यान आता है, और यहाँ कितना अच्छा है, कैसी अच्छी ठंडक है। हू...!

न्यूयार्क प्रदेश में कही पर कुमारी फ़िलिप्स के पास एक बहुत सुन्दर स्थान—पर्वत, झील, नदी, एवं वन सब कुछ साथ है—और क्या चाहिए ही? मैं वहाँ 'हिमालय' बनाने जा रहा हूँ और वहाँ एक मठ की स्थापना इतनी ही निश्चित है, जितना मेरा अपना जीना। गुरित, लड़ते एवं आपस में ठेलमपेल मचाते अमेरिकी धर्म के भँवर में अन्तिम रूप से एक और मतभेदरूपी सेव फेंके बिना में इस देश को छोड़नेवाला नहीं हूँ। अच्छा, मेरे प्रिय पुराने मित्रो, कभी कभी तुम्हें एक झील की झलक मिल जाती है और गर्मी की प्रत्येक दुपहरी में झील के तल में प्रविष्ट होती हुई समझती हो, इतना नीचे, इतना नीचे जब तक अच्छी ठंडक न मिल जाय, और फिर ऊपर एवं नीचे व्याप्त ठंडक के मध्य तुम लोग सो जाती हो, और वहाँ शान्त चुप पड़ी रहती हो, केवल आलस्य में साँसें भरती हो—सुपुप्ति नहीं, बिल्क आलस्य, अर्द्ध स्वप्नावस्था का अचेतन आनन्द—उसी प्रकार का आनन्द जो अफ़ीम के द्वारा सम्भव होता है; वह सुस्वादु है और अधिक मात्रा में शीतल जल पीती रहती हो। ईश्वर मेरा कल्याण करे—शीत से मुझे हृदय में कई वार ऐसी ठंड लगी, जो हाथी की मी मौत ला सकती थी। इसलिए मैं अपने को शीतल जल से अलग रखने की आशा करता हैं।

भगवान् तुम चार युवतियों को सुख दे, विवेकानन्द की सतत प्रार्थना है।

(कुमारी मेरी हेल तथा कुमारी हैरियट हेल को लिखित)

ग्रीनेकर सराय, इलियट, मेन, ३१ जुलाई, १८९४

प्रिय वहनो,

बहुत दिनों से तुम लोगों को मैने कोई पत्र नहीं लिखा, लिखने लायक कोई खास समाचार भी नहीं था। यह एक बड़ी सराय तथा खेत-घर है। यहाँ पर

ईसाई वैज्ञानिकों की समिति की एक वैठक हो रही है। इस वैठक की संयोजिका महिला ने गत वसन्त ऋतु में, जब मैं न्यूयार्क में था, मुझे यहाँ आने के लिए निमन्त्रित किया था, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्थान अत्यन्त सुन्दर तथा ठण्डा है और शिकागो के मेरे अनेक पूराने मित्र भी यहाँ उप-स्थित है। श्रीमती मिल्स तथा कुमारी स्टॉकहम तथा अन्य कुछ भद्र पुरुष एवं महिलाएँ नदी के किनारे खुली जगह में तम्बू लगाकर रह रहे हैं। उनका समय वहुत आनन्दपूर्वक बीत रहा है तथा कभी कभी वे सभी दिन भर, तूम जिसे वैज्ञानिक पोशाक कहती हो, पहने रहते हैं। भाषण प्रायः प्रतिदिन होते हैं। वोस्टन से श्री कालविल नामक एक सज्जन आये हुए हैं। लोगों का कहना है कि प्रेतात्मा से आविष्ट होकर वे प्रतिदिन भाषण देते हैं। 'यूनिवर्सल ट्रथ' की सम्पादिका (?) जो जिमि मिल्स नामक भवन की ऊपरी मंजिल पर रहती थीं, यहाँ आकर बस गयी हैं। वे धार्मिक उपासना की परिचालना कर रही हैं तथा मानसिक शक्ति के द्वारा सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने की शिक्षा भी दे रही हैं; मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही ये लोग अन्धों को नेत्रदान तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य भी करने लगेंगे। तथ्य यह है कि यह सम्मेलन एक अजीब प्रकार का है। सामाजिक विधि-निपेधों की इन्हें विशेष कोई परवाह नहीं, ये लोग पूरी स्वतन्त्रता के साथ आनन्दपूर्वक हैं। श्रीमती मिल्स एक अच्छी-खासी प्रतिभाशालिनी महिला हैं। ऐसी और भी अनेक महिलाएँ हैं। श्रीमती च्यापन नामक एक महिला को मैंने विधवा समझा था, किन्तु अव पता चला है कि उनके पति जीवित हैं। वे अत्यन्त रूपवती हैं। डिट्रॉएट की रहनेवाली एक दूसरी अत्यन्त शिक्षित एवं सुन्दर, काली आँखों तथा लम्बे केशोंवाली महिला मुझे समुद्रतट से १५ मील की दूरी पर एक द्वीप में लिवा ले जाना चाहती हैं। आशा है, वहाँ जाकर हम लोगों का समय अत्यन्त आनन्द से वीतेगा। कुमारी आर्थर स्मिथ भी यहीं पर हैं। कुमारी गर्नसी स्वाम्प-स्कॉट से घर गयी हैं। यहाँ से एनिसक्वाम जाने की मेरी सम्भावना है। यह स्थान अत्यन्त सुन्दर तथा मनोरम है, नहाने की यहाँ वड़ी सुविधा है। कोरा स्टॉकहम ने मेरे लिए नहाने की एक पोशाक बनवा दी है और मैं बत्तख़ की तरह जल का आनन्द ले रहा हूँ—यहाँ तक कि जो प्राणी जल तथा कीच में वसते या विचरण करते हैं (जैसे कि हंस, मेढक इत्यादि) उनके लिए भी यह स्थान परम रमणीक है।

१. ईसाई वैज्ञानिक (Christian Scientist) अमेरिका का एक सम्प्रदाय विशेष है। उनका यह दावा है कि ईसा की तरह अलौकिक उपायों के द्वारा ये लोग भी रोग दूर कर सकते हैं। स०

३८७ पत्रावली

और विशेष कुछ लिखने का मुझे अवसर नहीं, मैं इस समय इतना अधिक व्यस्त हूँ कि मदर चर्च को पृथक् पत्र लिखने तक का मुझे समय नहीं है। कुमारी ह्वों से मेरा प्यार तथा श्रद्धा निवेदन करना।

वोस्टन के श्री उड भी यहीं हैं, जो तुम्हारे सम्प्रदाय के एक प्रधान मुखिया हैं। किन्तु श्रीमती व्हर्लपूल के सम्प्रदाय में सम्मिलित होने में उन्हें घोर आपत्ति है। वे इसलिए अपने को दार्शनिक-रासायनिक-भौतिक-आध्यात्मिक आदि और भी न जाने कितनी व्याधियों के मानसिक चिकित्सक के रूप में परिचित करना चाहते हैं। कल यहाँ एक भीषण आँघी उठी थी, फलस्वरूप तम्बुओं की अच्छी 'चिकित्सा' हुई है। जिस बड़े तम्बू के नीचे उन लोगों के भाषण हो रहे थे, उस 'चिकित्सा' के फलस्वरूप उसकी आध्यात्मिकता इतनी वढ़ गयी कि वह मर्त्य आँखों से एकदम अर्न्ताहत हो गया और उस आघ्यात्मिकता से विभोर होकर प्रायः दो सौ कुर्तियाँ जमीन पर नृत्य करने लगीं! मिल्स कम्पनी की श्रीमती फ़िग्स प्रति-दिन सुवह नियमित रूप से प्रवचन करती हैं, और श्रीमती मिल्स अत्यन्त व्यस्तता के साथ सव जगह उछल-कूद रही हैं—वे सभी लोग अत्यन्त आनन्द में मस्त हैं। मैं विशेषकर 'कोरा' को देखकर अत्यन्त आनन्दित हूँ, क्योंकि पिछले जाड़े में उन लोगों को विशेष कष्ट उठाना पड़ा था और थोड़ा आनन्द उसके लिए लाभकर ही होगा। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि वे लोग तम्बू में किस प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं, किन्तु ये लोग सभी वड़े सज्जन तथा शुद्धात्मा हैं— कुछ मनचले अवश्य हैं, लेकिन वस, इतना ही।

मैं आगामी शनिवार तक यहाँ रहूँगा, अतः इस पत्र के मिलते ही यदि तुम इसका जवाव दो, तो यहाँ से रवाना होने के पहले मुझे वह मिल सकता है।

यहाँ एक युवक प्रतिदिन गाता है—गाना उसका पेशा है; अपनी भावी पत्नी तथा वहन के साथ वह यहाँ है। उसकी भावी पत्नी भी अच्छा गाती है तथा देखने में अत्यन्त सुन्दर है। अभी उस दिन रात में छावनी के सभी लोग एक चीड़ पेड़ के नीचे सोने के लिए गये थे, जिसके नीचे मैं हर रोज प्रातःकाल हिन्दू-रीति से वैठकर इन लोगों को उपदेश देता हूँ। हालाँकि मैं भी उन लोगों के साथ गया था—नक्षत्र-जित नभोमण्डल के नीचे जननी घरित्री की गोद में सोकर अत्यन्त आनन्द के साथ रात व्यतीत हुई, खासकर मैं तो उसका पूरा पूरा आनन्द लेता रहा। एक वर्ष

१. ईसाई वैज्ञानिक सम्प्रदाय की स्थापना करनेवाली श्रीमती एडी की स्वामी जी परिहासपूर्वक Mrs. Whirlpool (आवर्त) कहते थे, क्योंकि Eddy तथा Whirlpool पर्यायवाचक शब्द हैं। स॰

पश जैसा जीवन-यापन करने के बाद वह रात किस प्रकार आनन्द से वीती, इसका में तुमसे वर्णन नहीं कर सकता—घरती पर सोना, जंगल में वृक्ष के नीचे वैठकर घ्यान करना, ये सब कितने आनन्ददायक थे। सराय में रहनेवाले लोग प्रायः कमोवेश अच्छी स्थिति के है और जो लोग तम्बू में रहते हैं, वे सभी स्वस्थ, सवल, गृद्ध तथा सरल प्रकृति के है। मैं सभी को 'भिवोऽहं, शिवोऽहं' की शिक्षा दे रहा हूँ और वे लोग मेरे साथ उसे दुहराते रहते हैं; सभी सरल तथा पिवत्र हैं, साथ ही असीम साहसी भी। अतः इनको शिक्षा प्रदान कर मैं अत्यन्त आनन्द तथा गौरव का अन्भव कर रहा है । ईश्वर का मैं कृतज्ञ हैं कि उन्होंने मुझे धन नहीं दिया और ईंग्वर का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इन तम्बुओं में रहनेवालों को ग़रीब बनाया। गीकीन वावू लोग तया महिलाएँ होटल में ठहरी हुई हैं, किन्तु तम्बुओं में रहने-वालों की नमें मानो लोहे की बनी हुई हैं और मन तिहरा इस्पात का बना हुआ है और आत्मा अग्निमय है। कल जब मुसलाघार वर्षा हो रही थी और आँधी सब कुछ उलट-पलट रही थी, उस समय ये निडर वीरहृदय लोग आत्मा की अनन्त महिमा में दृढ़ विश्वास रखकर आँधी उन्हें उड़ा न ले जाय, इसके लिए तम्बुओं की रस्सियों को पकड़कर ऐसे झूल रहे थे कि यदि तुम उस दृश्य को देखतीं, तो निश्चय ही तुम्हारा हृदय और भी विशाल तथा उन्नत हो गया होता। मैं ऐसे लोगों के समान व्यक्तियों को देखने के लिए सी मील की दूरी पर चलने को तैयार हूँ। प्रभु इनका कल्याण करे। आजा है. तुम लोग अपने सुन्दर ग्राम्य जीवन का आनन्द ले रही होंगी। मेरे लिए तुम किचिन्मात्र भी चिन्तित न होना—प्रभु मेरी देख-भाल अवृश्य करेगा और यदि वह ऐसा न करे, तो मैं समझुँगा कि मेरा जाने का समय आ चुका है और मैं आनन्दपूर्वक चल दंगा।

हि मायव, लोग तुम्हें बहुत कुछ भेंट करते हैं—मैं ग़रीब हूँ—मेरा और कुछ भी नहीं है—केवल मात्र यह गरीर, मन तथा आत्मा है—ये सब कुछ तुम्हारे पाद-पद्मों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। हे जगद्बह्माण्ड के अधीव्वर, इन्हें तुम अंगीकार कर लो, अस्वीकार न करो। इस प्रकार मैं अपना सब कुछ चिरकाल के लिए समर्पित कर चुका हूँ। एक बात और, यहाँ के लोग कुछ गुष्क प्रकृति के हैं; सारे जगत् में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, जो शुष्क न हों। वे लोग 'मायव'—प्रियतम की रसस्वरूपता को कर्तई नहीं जानते। या तो वे ज्ञान की खिचड़ी पकाते हैं अथवा झाड़-फूंक से बीमारी दूर करना, टेबिल पर भूत उतारना, डाकिनी विचा इत्यादि के पीछे दौड़ते फिरते हैं। इस देश में 'प्रेम, तेजस्थिता, स्वाधीनता,' की जितनी बातें मुनायी देती हैं, उननी मुझे और कहीं भी नहीं गुनायी दीं, परन्तु यहाँ के लोगों की घारणा इन विषयों में जितनी कम है, उतनी और कहीं नहीं है।

३८९ पत्रावली

यहाँ के लोगों के लिए ईश्वर या तो भय का प्रतीक है या ये लोग ईश्वर को रोग दूर करनेवाली शक्ति अथवा किसी प्रकार के स्पन्दनादि के रूप में मानते हैं। प्रभु इनका मंगल करे! और फिर भी ये लोग दिन-रात तोते की तरह 'प्रेम', 'प्रेम', 'प्रेम' की रट लगा रहे हैं।

अव मैं तुम लोगों के समक्ष सत्कल्पना तथा शुम-चिन्तन की कुछ वाते रखता हूँ। तुम पिवत्र स्वभाव तथा उन्नतमना हो। इन लोगों की तरह तुम चैतन्य को जड़ की सतह पर न खींचकर जड़ को चैतन्य में परिणत करो, कम से कम प्रतिदिन एक बार उस चैतन्य-राज्य की अनन्त सुन्दरता, शान्ति तथा पिवत्रता का आभास मात्र प्राप्त करने तथा अहींनश उस आध्यात्मिक भूमि में निवास करने का प्रयास करती रहो। किसी विलक्षण वस्तु को पाने की कभी चेण्टा न करो, पॉव की अँगु-लियों से भी ऐसी वस्तुओं का स्पर्श न करो। तुम्हारी आत्मा सर्वदा अविच्छित्र तैलधारावत् तुम्हारे हृदय-सिहासनिवासी उस प्रियतम के पादपद्यों में कमशः संलग्नता को प्राप्त करे और उसके सिवाय देह आदि जो कुछ भी है, उनकी ओर तुम्हारा ध्यान न जाय।

जीवन क्षणस्थायी है, एक क्षणिक स्वप्न; यौवन तथा सौन्दर्य नश्वर हैं। दिन-रात यही जपती रहो—'तुम्ही मेरे पिता, माता, पित, प्रिय, प्रभु तथा ईश्वर हो— मैं तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तुम मुझमें हो, मैं तुममें हूँ—तुममें और मुझमें कोई अन्तर नहीं।' घन नप्ट हो जाता है, सौन्दर्य विलीन हो जाता है, जीवन तेजी से समाप्त हो जाता है तथा शक्ति लुप्त हो जाती है, किन्तु प्रभु चिरकाल विद्यमान रहते हैं, प्रेम निरग्तर वना रहता है। यदि इस देहयन्त्र को वनाये रखने में किसी प्रकार का गौरव माना जाय, तो दैहिक कष्टों से आत्मा को पृथक् रखना उससे कही अधिक गौरव की वात है। जड़ के साथ किसी प्रकार का संपर्क न रखना ही इसका एकमात्र प्रमाण है कि तुम जड़ नहीं हो।

ईश्वर का दामन पकड़े रहो, देह में या अन्यत्र क्या हो रहा है, उस ओर घ्यान देने की क्या आवश्यकता? दुःख की विभीषिका में यही कहो कि हे मेरे भगवन्! हे मेरे प्रिय! मृत्युकालीन भीषण यातना में भी यही कहो कि हे मेरे भगवन्! हे मेरे प्रिय! मृत्युकालीन भीषण यातना में भी यही कहो कि हे मेरे भगवन्! हे मेरे प्रिय! संसार में जितने प्रकार के दुःख या कष्ट हैं, उनके उपस्थित होने पर भी यही कहती रहो कि हे मेरे भगवन्! हे मेरे प्रिय! तुम यहीं पर हो, में तुम्हें देख रही हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा अनुभव कर रही हूँ। में तुम्हारी हूँ, मुझे ग्रहण करो। मैं इस जगत् की नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हूँ, अतः मुझे न त्यागो। इस हीरे की खान को छोड़कर सामान्य काँच के दुकड़े को ढूँढ़ने में प्रवृत्त न हो।

यह जीवन एक महान् सुयोग है—वया, तुम इसकी अवहेलना कर सांसारिक सुख मे फँसना चाहती हो? वे निखिल आनन्द के मूल स्रोतस्वरूप है, उस परम श्रेयस् का अनुसन्यान करो, वह परम श्रेयस् ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य वने और तुम परम श्रेयस् को प्राप्त हो जाओगी।

> साशीर्वाद तुम्हारा, विवेकानन्द

(हेल बहनों को लिखित)

ग्रीनेकर, ११ अगस्त, १८९४

प्रिय वहनो,

में इन दिनों ग्रीनेकर में रहा। मैंने इस स्थान का वड़ा आनन्द उठाया। वे सभी मेरे प्रति वड़े दयालु रहे। केनिलवर्य के शिकागों की एक महिला श्रीमती प्रैट मुझे ५०० डालर देना चाहती थीं; वह मुझमें इतनी दिलचस्पी लेने लगीं, किन्तु मैंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मुझसे वादा करा लिया है कि जब मुझे घन की आवश्यकता होगीं, तब मैं कहला भेजूंगा, आशा है कि प्रभु मुझे कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालेगे। मात्र 'उसकी' सहायता मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे तुम लोगों और मां की कोई खबर नहीं मिली। मुझे भारत से भी 'फोनोग्राफ़' की पहुँच के वारे में कोई समाचार नहीं मिला।

तुम लोगों के पास भेजे मेरे पत्र में यदि कोई लगनेवाली वात रही हो, तो आगा है कि तुम सब समझोगी कि मैंने वह प्रेमवरा ही कहा है। तुम लोगों के प्रति अपनी कृतजता व्यक्त करना अनावश्यक है। प्रभु, तुम लोगों का मंगल करें और तुम लोगों पर तथा जिन्हें तुम लोग प्यार करती हो, अपने सर्वोत्तम आगीप का वर्षण करें। तुम्हारे परिवार का मैं सदा-सर्वदा कृतज्ञ रहा हूँ। तुम इसे जानती हो। तुम इसे अनुभव करती हो। मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। रिववार को मैं प्लाइमाउथ में कर्नल हिगिसन की 'धर्मों की सहानुभूति' सभा में भाषण करने जा रहा हूँ। साथ में मैं एक 'फोटो' भेज रहा हूँ, जिसे कोरा स्टॉकहम ने एक पेड़ के नीचे 'ग्रुप' के रूप में लिया था। यह केवल 'पूफ' है और 'एवसपोजर' से धूमिल हो जायगा, किन्तु सम्प्रति मुझे इससे और अच्छा नहीं मिल सकता।

कृपया मेरा हार्दिक प्यार और आभार कुमारी ह्वों से कहो । वह हमारे प्रति बहुत बहुत दयालु रही हैं। मुझे सम्प्रति किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आवश्य-कता पड़ी, तो तुम छोगों से सहर्ष बताऊँगा, मैं प्लाइमाउथ से फ़िरिकल जाने का विचार ३९१ पत्रावली

कर रहा हूँ, जहाँ सिर्फ़ एक-दो दिन रहूँगा। में तुम लोगों को फ़िश्किल से पुन: पत्र लिखूँगा। आशा है कि तुम लोग प्रसन्न होंगी, अथवा मैं जानता हूँ कि यथार्थत: तुम लोग प्रसन्न होंगी। पिवत्र और अच्छे लोग कभी भी अप्रसन्न नहीं रह सकते। चन्द सप्ताह यहाँ जो रहूँगा, अच्छी तरह वीतेगा। मैं आगामी शरद् ऋतु में न्यूयार्क में होऊँगा। न्यूयार्क एक शानदार तथा अच्छी जगह है। न्यूयार्क के लोगों में अपने उद्देश्य के प्रति एक दृढ़ता है, जो अन्य शहरों के लोगों में नहीं दिखायी पड़ती। मुझे श्रीमती पॉटर पामर से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझको अगस्त में उनसे (श्रीमती पामर) मिलने को कहा था। वे वड़ी भद्र और दयालु महिला हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। यहाँ न्यूयार्क में मेरे एक मित्र डॉ॰ जेन्स, अध्यक्ष 'एथिकल कल्चर सोसाइटी' है, जिन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ कर दिया है। मुझे उनका भाषण सुनने जाना चाहिए। मुझमें और उनमें वड़ी सहमति है। तुम लोग सदैव प्रसन्न रहो!

तुम्हारा सर्वदा शुभचिन्तक भाई, विवेकानन्द

## (ईसावेल मैक्किंडली को लिखित)

एनिसववाम, २० अगस्त, १८९४

प्रिय वहन,

तुम्हारा कृपा-पत्र मुझे समय से एिनसक्वाम में मिल गया। मैं फिर एक बार वैंग्ली-परिवार के साथ हूँ। वे सदा की भाँति दयालु है। प्रो॰ राइट यहाँ नहीं थे। लेकिन परसों वे आये और हम लोग एक साथ बहुत आनन्दपूर्ण समय काट रहे है। एवॉन्स्टन के श्रीयुत् बैंडले, जिनसे तुम एवॉन्स्टन में मिली थीं, यहाँ आये थे। उनकी साली ने कई दिनों तक मुझे एक तस्वीर खींचने के लिए वैठाया, और उसने एक मेरी तस्वीर बनायी। मैंने नौका-विहार का आनन्द उठाया और एक शाम को नाव उलट गयी, जिससे मेरे कपड़े पूर्णरूप से भीग गये और कुछ नहीं।

ग्रीनेकर में मेरा समय बहुत ही सुखपूर्ण बीता था। वहाँ के लोग कितने दयालु एवं निष्कपट थे। लगता है, फ़ैनी हार्टली एवं श्रीमती मिल्स अब तक घर वापस चली गयी होंगी।

यहाँ से शायद मैं न्यूयाकं वापस जाऊँगा। अथवा मैं श्रीमती ओलि बुल के यहाँ वोस्टन जा सकता हूँ। शायद तुमने यहाँ के महान् वायलिनवादक श्री ओलि बुल का नाम सुना है। ये उन्हींकी विघवा पत्नी हैं।ये बहुत ही आध्यात्मिक महिला हैं। वे केम्ब्रिज में रहती हैं और उनके पास एक वड़ा सा काष्ठिनिर्मित खुशनुमा वैठक है। यह लकड़ी भारत से यहाँ लायी गयी थी। वे मुझे कभी भी वहाँ अपने यहाँ वुलाना चाहती हैं और मुझे व्याख्यान के लिए अपना कक्ष देना चाहती हैं। वोस्टन वास्तव में किसी भी काम के लिए एक महान् क्षेत्र है। लेकिन वोस्टन के लोग किसी वस्तु को जिस शीव्रता के साथ आत्मसात करते हैं, उतनी ही जल्दी उसका परित्याग भी करते हैं, जब कि न्यूयार्कनिवासी कुछ घोमी चाल के हैं, परन्तु वे जब किसी चीज को पकड़ लेते हैं, उसको मजबूत पंजों से जकड़ लेते हैं।

मैंने इन दिनों अधिकांश ही अपना स्वास्थ्य सुन्दर वनाये रखा और भविष्य में भी ऐसा ही रखने की आशा है। अभी भी मुझे संचित राशि से कुछ निकालने का अवसर नहीं मिला, तो भी मैं सुन्दर रूप से ही बढ़ता जा रहा हूँ। और मैंने रुपये पैदा करनेवाली सारी योजनाओं का परित्याग कर दिया है और एक दुकड़े रोटी एवं एक झोपड़ी से भी पूर्ण सन्तुष्ट रहुँगा तथा कर्म करता रहुँगा।

मुझे आशा है कि तुम अपना ग्रीष्मावकाश आनन्द से व्यतीत कर रही हो। कृपया कुमारी ह्वो एवं श्री ह्वो को मेरा अभिवादन एवं प्रेम सुचित करना।

शायद अपने अन्तिम पत्र में तुमसे यह नहीं वता पाया कि मैं कैसे पेड़ों के नीचे सोया, रहा एवं उपदेश दिया और कम से कम कुछ दिनों अपने को स्वर्गिक वातावरण में पाया।

अधिक उम्मीद है कि आगामी शीतकाल में मैं न्यूयार्क को अपना केन्द्र बनाऊँगा, एव ज्यों ही मैं इस कार्य में जम जाता हूँ, मैं तुम्हें सूचित करूँगा। मैं अभी भी निश्चित नहीं कर पाया हूँ कि मुझे इस देश में अभी और रुक्ता है कि नहीं। इस प्रकार का कोई निष्कर्ष अभी नहीं निकाल सकता हूँ। मुझे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तुम्हारे चिर स्नेही भाई की सदा-सर्वदा यह सतत प्रार्थना है कि ईश्वर तुम्हें सदा आशीर्वाद दे।

विवेकानन्द

(श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित)

संयुक्त राज्य अमेरिका, ३१ अगस्त, १८९४

प्रिय आलासिंगा,

अभी मैंने 'वोस्टन ट्रान्सिकिप्ट' में मद्रास की सभा के प्रस्तावों के आघार पर लिखा अपने ऊपर एक सम्पादकीय देखा। उन प्रस्तावों की प्रतिलिपि आदि मुझे कुछ भी नहीं मिली है। यदि तुम लोगों ने भेज दिया होगा, तो शीत्र ही मिल जायगी। अभी तक तुमने अद्भुत कार्य किया है मेरे बच्चे! कभी कभी घवड़ाकर मैं जो कुछ लिख देता हूँ, उसका कुछ ख्याल न करना। अपने देश से पन्द्रह हजार मील की दूरी पर अकेला रहने और कट्टरपंथी अत्रुभावापत्त ईसाइयों के साथ एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते रहने पर कभी कभी घवड़ा उठना स्वाभाविक है। मेरे साहसी वच्चे, तुम्हें इन वातों को ध्यान में रखकर ही कार्य करते रहना चाहिए। शायद भट्टाचार्य से तुमको यह समाचार मिल गया होगा कि जी० जी० का एक मुन्दर पत्र मुझे मिला था। उसने अपना पता इस प्रकार घसीटकर लिखा था कि मैं विल्कुल नहीं समझ सका। इसलिए उसके पत्र का जवाव भी मैं उसे सीघे नहीं दे सका। फिर भी उसके अभिप्रायानुसार मैंने सव कुछ किया है—मैं अपने फोटो भेज चुका हूँ तथा मैसूर के राजा साहव को पत्र भी लिखा है। खेतड़ी के राजा साहव को भी मैंने एक फोटो भेजा है, परन्तु अभी तक उसके पहुँचने का समाचार मुझे नहीं मिला। उसका पता लगाना। कुक एन्ड सन्स, रामपार्ट रो, वम्बई के पते पर मैंने उसे भेजा है। इस वारे में सब समाचार पूछकर राजा साहव को एक पत्र लिखना। ८ जून का लिखा हुआ उनका एक पत्र मुझे मिला साहव को एक पत्र लिखना। ८ जून का लिखा हुआ उनका एक पत्र मुझे मिला है। यदि उसके वाद उन्होंने कुछ लिखा हो, तो वह अभी तक मुझे नहीं मिला।

जिन भारतीय समाचारपत्रों में मेरे सम्बन्ध में जो कुछ प्रकाशित हो, उन्हें ही तुम मेरे पास यहाँ भेज देना। मैं उन पत्रों में ही उन समाचारों को पढ़ना चाहता हूँ, समझे ? और अन्त में चारुचन्द्र वावू का, जिन्होंने मेरे साथ अत्यन्त सहृदयता-पूर्ण व्यवहार किया है, विस्तृत समाचार लिखना। उन्हें मेरा आन्तरिक धन्यवाद कहना। अत्यन्त खेद का विषय है कि उनकी वातें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रही हैं—यह मैं तुमको अत्यन्त गुप्त रूप से लिख रहा हूँ। क्या तुम मुझे उनका विस्तृत विवरण भेज सकते हो ?

थियोसॉफ़िस्ट लोग अब मुझे चाह तो रहे हैं, किन्तु यहाँ पर उनकी कुल संस्था सिर्फ़ ६५० है! इसके अलावा ईसाई वैज्ञानिक हैं, वे सभी मुझे पसन्द करते हैं। उनकी संख्या लगभग दस लाख की होगी। यद्यपि मैं दोनों दलों के साथ काम करता हूँ, फिर भी मैं किसीमें शामिल नहीं हूँ, और यदि भगवत्कृपा हुई, तो दोनों ही दलों को मैं ठीक रास्ते पर ला सकूँगा, क्योंकि वे लोग तो सिर्फ़ कुछ अर्थ-सत्यों को ही दृहराते रहते हैं।

आशा है कि यह पत्र तुम्हारे पास पहुँचने के पहले ही नरसिंह को रुपया-पैसा मिल जायगा।

मुझे 'कैट' का एक पत्र मिला है, किन्तु उसके तमाम प्रश्नों का उत्तर देना तो एक पुस्तक लिखना है, अतः तुम्हारे पत्र के द्वारा ही मैं उसे आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम उसे यह याद दिला देना कि हम दोनों की विचारघाराएँ विभिन्न होने पर भी हम एक दूसरे के विचारों में निहित सामंजस्य देख सकते हैं। अतः वह चाहे जिस चीज में भी विश्वास करे, इसमें कोई हानि नहीं है, उसे अपना काम करते रहना चाहिए।

वालाजी, जी॰ जी॰, किडी, डॉक्टर तथा हमारे समस्त मित्रों से मेरा प्यार कहना तथा जिन महान् देशभक्त आत्माओं ने अपने देश के लिए सारे मतभेदों को भूलकर साहस तथा महत्ता का परिचय प्रदान किया है, उन्हें भी मेरा आन्त-रिक प्यार कहना।

कोई एक छोटो सी समिति स्थापित करो और उसके मुखपत्रस्वरूप एक नियतक। लिक पत्रिका निकालो-तुम उसके सम्पादक वनो । पत्रिका प्रकाशन तथा प्रारम्भिक कार्य के लिए कम से कम कितना व्यय होगा, इसका विवरण मुझे भेजो तथा समिति का नाम एवं पता भी लिखना। इस कार्य के लिए न केवल में स्वयं सहायता करूँगा, वरन यहाँ के और लोगों से भी अधिक से अधिक वार्षिक चन्दा भिजवाने की व्यवस्था करूँगा। कलकत्ते में भी इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए लिखो। मुझे धर्मपाल का पता भेजो। वे बहुत ही बड़े तथा अच्छे आदमी हैं। हम लोगों के साथ मिलकर वे वहत ही अच्छी तरह से कार्य करेंगे। यह ख्याल रखना कि इन सारे कार्यों की देख-भाल तुमको ही करनी होगी—'नेता' धनकर नहीं, सेवक रूप से। थोड़ी सी भी नेतागिरी दिखलाने से लोगों में ईप्या का भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, यह जानते हो कि नहीं ? सबकी सब बातें मानने को तैयार रहो, बस, इतना व्यान रखो कि मेरे सव मित्र एकत्र रहें। इसे समझ रहे हो न ? धीरे धीरे कार्य में अग्रसर होकर उसकी उन्नति की चेप्टा करते रहो। जी० जी० तथा अन्य लोगों को, जिनको अभी हाल में किसी प्रकार का अर्थार्जन करने की आवश्यकता नहीं है, जो कर रहे हैं, करने दो, यानी वे चारों ओर विचारों का प्रसार करते रहें। जी० जी० मैंसूर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। काम करने का यही ढंग है। मैसूर किसी दिन हम लोगों का एक वहुत वड़ा गढ़ वन जायगा।

में अब अपने विचारों को पुस्तकाकार लिपिबद्ध करने की सोच रहा हूँ और अनन्तर आगामी जाड़ों में सारे देश में भ्रमण कर में समितियाँ स्थापित कहेंगा। यह देश एक वृहत् कार्यक्षेत्र है और यहाँ पर जितना ही कार्य होगा, उतना ही इंग्लैण्ड के लोग उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होंगे। अब तक तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, मेरे बहादुर बच्चे! प्रभु तुममें पूर्ण शक्ति का संनार करेंगे।

इस समय मेरे पास ९००० रुपये हैं, जिसमें से भारत में संगठन-कार्य के लिए कुछ भेज दूँगा तथा यहाँ के और लोगों से कहकर वार्षिक, अर्द्धवार्षिक तथा मासिक कुछ धन मद्रास भिजवाने की व्यवस्था करूँगा। शोधातिशोध तुम समिति स्थापित करो तथा पित्रका प्रकाशित कर दो, साथ ही और जो भी कुछ आवश्यक समझो, उसकी भी व्यवस्था करो। इस कार्य को सीमित व्यक्तियों में गुप्त रूप से करना। इसके साथ ही साथ मद्रास में एक मन्दिर स्थापित करने के लिए मैसूर तथा अन्य स्थानों से अर्थ-संग्रह करने का प्रयास करना, जिसमें एक पुस्तकालय हो, आफ़िस के लिए कमरा और धर्म-प्रचारार्थ संन्यासियों तथा कभी आ जानेवाल वैरागियों के लिए भी कुछ कमरे हों। इस प्रकार से हम धीरे धीरे कार्य में अग्रसर होंगे। मेरे कार्य के लिए यह एक महान् क्षेत्र है, और यहाँ जो कुछ किया जाता है, इंग्लण्ड के कार्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।...

यह तो तुम्हें पता ही है कि रुपया रखना, यहाँ तक कि उसे छूना भी मेरे लिए सबसे अधिक किठन है। इसे मैं अत्यन्त कण्टदायक कार्य समझता हूँ और इससे मन अधोगामी बन जाता है। अतः कार्य-संचालन तथा आधिक मामलों की व्यवस्था के लिए तुम लोगों को संगठित होकर किसी समिति की स्थापना करनी ही होगी। यहाँ पर मेरे जो मित्र हैं, वे ही आधिक मामलों की व्यवस्था करते हैं। तुम समझ रहे हो न ? अर्थविषयक इस भयानक झंझट से मुक्ति पा जाने पर मैं सुख की साँस ले सकूँगा। अतः तुम लोग जितने शीघ्र संगठित होकर मंत्री तथा कोषाध्यक्ष बनकर मेरे मित्र तथा सहायकों से स्वयं पत्र-व्यवहार कर सको, उतना ही तुम्हारे तथा मेरे लिए हितकर है। शीघ्र ही इस कार्य को सम्पादित कर मुझे सूचित करो। समिति का नाम असाम्प्रदायिक होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि 'प्रबुद्ध भारत' नाम रखना अच्छा है। यह नाम हिन्दुओं के मन में किसी प्रकार का आघात न पहुँचाकर बौद्धों को भी हमारी ओर आकृष्ट करेगा। प्रबुद्ध शब्द की ध्विन से ही (प्र+वृद्ध च्युद्ध के सहित) अर्थात् गौतम बुद्ध के साथ भारत को जोड़ने पर हिन्दू धर्म के साथ वौद्ध धर्म का सम्मिलन समझा जा सकेगा। अस्तु, इस विषय में अपने सब मित्रों के साथ वीद्ध धर्म का सम्मिलन समझा जा सकेगा। अस्तु, इस विषय में अपने सब मित्रों के साथ विचार-विमर्श करना—वे जैसा अच्छा समझें।

मठ के गुरुभाइयों से भी इसी प्रकार संगठित होकर काम करने को कहना, किन्तु अर्थविषयक व्यवस्था तुमको ही करनी होगी। वे सव संन्यासी हैं, आर्थिक अंझटों में फँसना वे पसन्द नहीं करेंगे। आलासिंगा, यह निश्चित जानना कि भविष्य में तुमको अनेक महान् कार्य करने होंगे। यदि तुम उचित समझो, तो कुछ वड़े आदिमयों को राजी कर समिति के कार्यकर्ताओं के रूप में उनके नाम प्रकाशित करना, जब कि वास्तव में कार्य तुमको ही करना होगा। उनके नाम

ने बहुत कुछ कार्य होंगे। यदि सांमान्कि कार्य अधिक होने के कारण तुम्हारे लिए इनको करने का अवकाश न हो, तो निमित्त के आर्थिक विभाग की जिम्मेदारी जी॰ जी॰ को सम्हालनी होगी और मैं यह आया करता है कि धीरे धीरे में ऐसी व्यवस्था कर सक्गा, जिससे अपनी और अपने परिवार की उदर-पूर्ति के लिए तुम्हें कारेज पर निभंद न रहना पड़े, और जिससे तुम अच्छी तरह से इस कार्य में जुट नको। कार्य में जुट जाओ, मेरे बच्चे, कार्य में जुट जाओ। कार्य का कठिन भाग बहुत कुछ हल हो चुका है। अब यह प्रतिवर्ष वीरे घीरे स्वयं ही अग्रसर होता जायगा। और यदि तुम लोग मिर्फ मेरे भारत लौटने तक भली भाँति उसकी देख-भाल कर सकी, तो फिर अत्यन्त तीव्रना के माथ उसकी प्रगति होती रहेगी। तुम लोग इतना कुछ कर सके हो, यही समझकर आनन्द अनुभव करो। यदि कभी मन में निराधा का भाव उदिन हो, तो उस समय यह विचार करो कि गत वर्ष कितना कार्य हुआ। नगण्य दशा से हम जाग्रत हुए हैं, अब जगत् हमारी और आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। केवल भारत ही नहीं, अपित समस्त संसार हमसे अनेक उत्तम वस्तुओं की आया लगाये हुए है। मिशनरी, एम० तथा मूर्व साहब लोग, इनमें से कोई भी सत्य, प्रेम तथा निष्कपट शक्ति को रोक नहीं सकते। तुम अपने मन और वाणी को एक कर पाये हो ? यया तुम मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निःस्वार्य भाव से रह सकते हो ? क्या तुम्हारे हृदय से प्रेम है ? यदि ये बातें तुम्हारे भीतर विद्यमान हों, तो फिर तुम्हें किसी भी चीज ने, यहाँ तक कि मृत्यु से भी इरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, बढ़े चलो, मारा मंसार ज्ञानालोक के लिए लाला-यित है, उस जानाळोक को प्राप्त करने के लिए उन्सुकतापूर्ण दृष्टि से वह हुमारी क्षोर देख रहा है। एकमात्र भारत के पास ही ऐसा जानालोक विद्यमान है, जिसकी कार्यशक्ति न तो इन्द्रजाल में है और न जादू ही में, वह तो सच्चे धर्म के मर्मस्थल — उत्चतम आच्यात्मिक मत्य के अशेष महिमान्वित उपदेशों में प्रतिष्ठित है। मंनार को इस तत्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रभु ने इस जानि को विभिन्न उलट-फेरों के भीतर भी बाज तक जीवित रखा है। अब उन वस्तु की देने का नमय उपस्थित हुआ है। मेरे वीरहदय युवको, तुम यह विश्वास रसो कि अनेक महान् कार्य करने के लिए तुम लोगों का जन्म हुआ है। कुत्तों के भौकने ने न उरी, यहां तर कि यदि आकाम में प्रवल बच्चपात भी हो, तो भी न उसी, उठी-कमर कमकर खड़े हो जाओं और कार्य करने चर्छा।

गरनेह नुम्हारा, विवेजानस्य



अंग्रेज अधिकारी ३४५; राजकर्मचारी ३७१; लोग ५६; सज्जन ३१३ अंघविश्वास ८०, १०६, ११३, १४५; आधुनिक ११४; प्राचीन ११४ (देखिए अन्वविश्वास) अंधश्रद्धा २५५

अक्षय ३८२ अग्नि १७, ५५, ९५, १०९, १४०, १६३, १७२, २३१, २९६-९७; पवित्रतारूपी १८२

अग्निदेव ५, ३४९ अचेतन जर्डापड २१४ अज्ञता ४३, २२३ अज्ञात और अज्ञेय २४४, २६३

अज्ञान ३१-२, ३५, ५८, ११९, १३०, १५४, १७०, १९०, २१२-१३,

२१६, २५९, २९९-३०१, ३३८, ३५०; उसका द्योतक २४५;

उसकी मूल भित्ति १६; उससे उत्पन्न दुःख १५७; और असंतोष ११५;

और दुर्वलता १३८, २९०; और भ्रम १३१; दु:ख का जनक २९०;

सव दुःख का कारण १६ अज्ञानी ३२, ९५, १६५, २१०, २३९;

पुरुष १६५; व्यक्ति ३८

अज्ञेयवाद २२७ अजेयवादी ५७, ९३, १२६, १३८, ३२६; उनका मत ५७; और जीवन

संवंधी विचार ५७; वक्ता १४४

(देखिए इंगरसोल) अतिचेतन २७२

अतीन्द्रिय, गंतव्य स्थल १९६; ज्ञान

१९६; तत्त्व १६७; स्तर १९४

अतीन्द्रियवादी (intuitive) ८७ अदष्टवादी १५२ अद्भुत और चमत्कार २९३

अद्वैत २९, २८५; अवस्था २३२;

अविध्वंसात्मक ९५; उसका लक्ष्य २९४; तत्त्व १८८; तत्त्व से लाभ

१८७; परित्राण का उपाय ९३;

भाव १८८; मत ३१, ३५१;

वेदान्त ८५, १८७, २१७; वेदान्त-वाद २१०; सिद्धान्त ९५

अद्वैतवाद ८५, ९२-४, १८९, २०२, २१०; उसका ईश्वर ९६; उसका

मत ९५; उसका मर्म ८९; उसकी

विशेषता ९५; उसमें ईश्वर की धारणा ८९; उसमें धर्म, दर्शन का

चरमतम विकास २१०; दर्शन २१६;

द्वारा वौद्धिक जाति की संतुष्टि ९४; शृद्ध २१४

अद्वैतवादी २५, ३२, ८८, ९०, ९६-७, २१३, २१५, ३२६; उनका मत

२६, २९, २१०; उसकी भाषा ३०; और दैतवादी की तुलना

Q E-9 अधिकार २५४; उसका अर्थ २५४ अधिष्ठाता देवता १०८

अध्यवसाय १५५-५६ अध्यातम-तत्त्व १४६

अध्यास १८२ अनन्त और उपासना ३०१

अनाहत नाद २९०-९१

अनीश्वरवादी ३२६ (देखिए नास्तिक)

अनुत्कीर्ण फलक २३०

अनुभव १९४; और धर्म की शिक्षा

₹--२६

२५१; और वात ३८; ज्ञान का स्रोत २५१ अनुष्ठान और वाह्याचार २००; -प्रणाली ३०१; निरर्थंक २२७ अनुसन्धान की प्रवृत्ति ६३ 'अनेक' ९६ अनैतिकता और स्वार्थ २४० (देखिए अन्तःप्रेरणा १४९, २६३ अन्तःस्फुरण) अन्तःस्फरण ९४, २७१, २७९; उसका स्तर २७२; धर्म का मूल स्त्रोत २७४ (देखिए दिव्य प्रेरणा) अन्तरात्मा और वस्त्र-भेद १४२ अन्तर्मानव १०८ अन्तर्विरोध ५३; उससे वचने का उपाय 'अन्तिम व्यालु' २३१ 'अन्तिम शब्दे' २४३ अन्वविश्वास ७, १६५, १८१, १९०, १९९, २१०, २२७, २४५, २७५, २७८; आधुनिक ७; ईश्वर की उपासना लेकर ७; और ईर्ष्या ३२५; घर्म का ७; धार्मिक १८७; विज्ञान का ७; वैयक्तिक १४ (देखिए अंघविश्वास) अन्वविश्वासी ९४ अन्वेपण, उसकी घारा और मनुष्य १९३ अपरा विद्या २७७ अपरिणामी वस्तु २९; सत्ता २९, ३५ अपरोक्षानुभूति ३५, १६७, १७३ अपेरा गृह ३३० अफ़ीम कमिश्नर ३५३ अफ़ीकी पोशाक ३४२ अब्राहम २३१ अभिव्यक्ति ५४; आंशिक परिणाम-गील ६२; उसका अर्थ १७५; और ईश्वर ६२; मुक्त भाव की ८१

अभेदानन्द, स्वामी ३४८

अमंगल १३८-३९ (देखिए अशुभ)

'अमरत्व' १३४ अमीवा ९१ अमृत, उसकी सन्तान २०; ब्रह्म १४२ अमृतत्व, उसके संबंध में प्रश्न १२५; प्राप्ति की इच्छा १३३ अमेरिकन मित्र ६९; लोग ३७६, ३७९, 363 अमेरिका ५४, ५६, ९४, ९७, १२२, *१*४४, २०२, २१६-१७, २५८, २६१, ३०७-९, ३१३-१४, ३१७-१८, ३३३, ३३५-३६, ३३८-३९, ३४० (पा० टि०), ३४२, ३४५-४६, ३६१, ३६४, ३६७, ३७५-७७, ३८१-८२, ३८६ (पा० टि०); और अर्थगत जाति-भेद ३६८; और भारत में अन्तर ३६९; तथा डॉलर ३६८; तथा स्त्री और पुरुष ३६८; धर्म-प्रचार का उपयुक्त स्थान ३७७; निवासी ३०९, ३२०, ३६८; श्रमजीवी का स्वर्ग ३११; का पारिवारिक जीवन ३१७-१८; वहाँ की महिला ३११, ३३६; वहाँ की स्थिति ३१५, ३६९; वहाँ स्वाधीनता ५६; वालों में दोप ३१६; वासी ३१०; संयुक्त राज्य ३५९, ३६२, ३७१, ३८०, ३९२ अमेरिकी जनता ३२०, ३६४; परिवार ३१७; पुरुष ३१०; महिला ३१०, ३१२, ३१७, ३२०; लोग ३११; समाज ३१०-११ अय्यर, कृष्णस्वामी ३५७; सुब्रह्मण्य ३५७ अरवी कविता १६९ अलौकिक दिव्य दर्शन २६३ अल्लाह १४८, २४३ अवतार-चरित्र ५८ अवरोघ और काम ३४३ अविद्या १८२ अजुभ ५, १६, ४१, ५४, ६५, ७९, १३१, १३६, १८१, २०५, २५४;

अहिर्मन का नाम १८१; उसका कारण, पाप की जड़ २०५; और दु:ख-कष्ट ९२, १५०; और शुभ संबंधी विचार ५१-३; और शुभ समानान्तर ५२; कर्म २७; कार्य २९७; देवता १३८; पर जय ९२; भावना २१४; मूर्तिमान १८१ अश्वत्य वृक्ष १४२, १९४ असत् ८, १९, २७, १०५, १७२; कर्म १८१;-कार्य १२१, १७१;-चिन्ता और ईप्या ४१; विचार १२१ असीम ५४, १९६; उसकी खोज १९८; उसकी धारणा का विकासमूलक सिद्धान्त १९१; उसके लिए सेंघर्ष १९६, १९८ असुर ३४; वल ६२ अस्तित्व, निरपेक्ष ४६; उसका आधार १६०; सापेक्ष ४६ अस्तित्ववाद ४६ अहं १२, १८५, २९१; आत्मा का सार-सत्तास्वरूप ८८: निर्विशेष २८७; वास्तविक ८८ अहंकार ६६, ९७, ११२, १३१-३२; और ममता १५; क्षुद्र ४०

श्राकार, उसकी उत्पत्ति का उपादान १३५; एवं प्रतीक २३४; तथा पात्रता २६०; सूक्ष्म और पदार्थ १०० लाकाश २१, १५६, २०३-४, ३७३; जनन्त २६६; उसके विभिन्न रूप २२; उसके साथ सर्वव्यापी शक्ति २२; उसके निमित्त पदार्थ २१; जोर प्राण २२-५; तत्त्व ४५, ८८, २०३; महत् और प्राण २४; सर्वव्यापी और सूक्ष्म २१; सूक्ष्म ४५

'अहम्' ३०१-२; उसके जीतने का

उपाय ३०२; स्वरूप ३०२

अहिंसा २०७; और द्वैतवादी १०७

अहंता १९६

वहिर्मन १८१

आचार, पवित्र १६३; वाह्य २३४; शास्त्र २७८; शुद्ध १६३

आत्म ज्ञान १४४, १४६; ज्ञान-प्राप्ति २६२; ज्ञान ही धर्म २४७; ज्ञानी मुनि ३७३;-तत्त्व १५६;-त्याग २५४;-त्याग का अर्थ १५;-दर्शन १४२;-प्रतिष्ठापन २५४;-रक्षा ३५२; वाद १८४,२३०; समाहित २५४; सम्मोहन १८६, २११; स्वरूप १५७; हत्या १४४-४५

आत्मा ८-९, १४, २०, ३६, ६६-७, ७७, ९३, १०८, ११७,११९, १२२, १२६, १३०, १४०, १४२-४४, १५५-५७, १६८, १९३, २१३, २३०, २३३, २३६, २३९, २५५, २८३, २८५, २९९, ३३३, ३८८-८९; अज १७१; अन्त, आदि से परे २१६; अन्तर १३३; अन्तरस्य का दर्शन १३३; अनन्त १०, १२, १४१; अनन्त और पूर्ण १९; अनन्तस्वरूप ३३; अपने आपमें पूर्ण २२९; अपने स्वरूप का ज्ञान ११९; अपरिणामी ३१; अपरि-वर्तनीय ३१; अविनाशी १७; अव्यक्त ३४; उच्च २०६; उसका अपनास्वरूप १०, २५३; उसका अस्तित्व १११-१२, २१६; उसका आंशिक प्रकाश ८; उसका गीत २९४; उसका चीत्कार २९४; उसका जन्मगत स्वभाव ३७; उसका पतन २७५; उसका परिणाम नहीं ३३; उसका वाह्यतम आवरण ३८; उसका अम और वन्धन २१९; उसका मुक्त स्वभाव १०, ३७; उसका ययार्थं तत्व१६४; उसका रूप नहीं २१६; उसका विपर्योकरण नहीं २५९; उसका शाश्वत संबंध ब्रह्म से २६९; उसका श्रेप्ठत्व २१२; उसका सार-सत्तास्वरूप ८८; उसका स्वभाव १८२; उसकी आत्मा ८९,

१३१; उसकी आदिम पवित्रता २३१; उसकी उपलब्धि के निमित्त प्रयास १७७; उसकी गति का प्रश्न १२२; उसकी घारणा १०; उसकी भूमिका १७७; उसकी महत्ता २६५; उसकी महिमा २१२; उसकी शक्ति और पवित्रता १७१; उसके आकर्षण का केन्द्र २०७; उसके उदात्त रूप का चिन्तन २३६; उसके निवास का प्रश्न ११७; उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ११३; उसके भीतर यथार्थ सत्य ११; उसके माध्यम से ईश्वरोपासना ३०१; उसके सम्मुख प्रकृति ३२; उसमें परमातमा के दर्शन २३४; उसमें लिंग या जाति-भेद नहीं ३२७; उसमें सुख की प्राप्ति १६; एकमात्र प्रकाशक १२८; एवं सत्य की सहायता से उपासना ३०१; और कर्म २०९; और काल ११२; और जगत् १८४; और जन्म-मृत्यु ३२; और जीव २१९; और देह ११८; और पूर्णता २२९; और मन ११२, १२८-२९, २१८; और ब्रह्म २२०; और मिय्या १७५; और शरीर १९२, २१६, २२९; और विचार ११२; और विश्व २११; ओर सुष्टि ३६९; कार्य-कारणवाद की परिघि में २२२; कार्य-कारण-संबंध से अतीत ११, १८४; चिन्तन-शक्ति का स्रष्टा १२७; चेतन, यौगिक नहीं २१६; चैतन्यवान १७०; चैतन्य स्वभाव ११; जगत् का सार-तत्त्व २८४; जन्मरहित १७; जीर्ण या क्षय-ग्रस्त नहीं ११०; द्रष्टा और भोक्ता २१६; देश-काल-निमित्त से परे १०; नित्य १७१; नित्य पूर्ण ३१; नित्य शुद्ध ३१,३८; नित्य विद्यमान १७; नित्य विषयी २५९; नियम से अतीत ३७; निराकार १०; पहले से ही उसमें ज्ञान एवं पवित्रता १७१;

पुराण १७१; पूर्ण १६, २०८; पूर्ण शुद्धस्वरूप ३५; भौतिक शक्ति नहीं १२७; मन और शरीर १०, ३०; मन से अतीत १०; महिमा-शाली राजराजेश्वर १२८; मानव १४२,२१९; माया का स्वामी ८३; माया से अतीत १८४; यथार्थ ८९, २५६, ३०३; यौगिक पदार्थ नहीं १२९; रथी १७२; रूपाकार नहीं १०; रूपी पहिया ३५; लिंगहीन ३८; वही ब्रह्म ३०; वास्तविक १८; विभिन्न परिणाम उसी में ३१; वैयक्तिक २३०; 'व्यक्ति अविभाज्य' १३; शरीर का राजा ११०; शरीर नहीं १२९; शास्वत १७१, २९०; शुद्धस्वरूप १९; संबंधी आवश्यक वातें १८; संबंधी धारणा १९१; संवंधी विचार १०, १८५; सच्चिदानन्द ११२; 'सदा चैतन्यवान' १७१; सदा सर्वदा वर्तमान १२९; सर्वव्यापी ११, १७, ३२, १७२; सर्वशक्तिमान १७; सर्वोच्च स्वर्ग सीमित २१०; सुबस्वरूप १११; स्वभावतः शुद्ध एवं मुक्त १८४; स्वरूपतः शुद्ध २११

आयामास ४८ (पा० टि०) आदम ५, १७५, १८२-८३, २३३ आदर्श, अतीत के ६५; उसका अन्वेषण ५७; उसकी आवश्यकता का वीव

१५६; और उत्साह तया हताजा ७७; और उद्देश्य को परखने की चेण्टा ६१; और साधन २३४; चरम ७९; नैतिक २७९, ३२७; पुरुष २४०;-प्राप्ति ६५;-वाक्य ३२२; सत्य तथा उच्चतर ६५; सदैव कठिन १८८; सवींच्च ३५४

'आदर्श एकता' १९५ 'आदर्श ऐकिक अमूर्त' १९५ 'आदर्श मानव' १९५

बाधुनिक विद्वान् १९१ आच्यारिमक अग्नि १९९; आदर्श १९९; आनन्द २७०; उन्नति ७०; उपासना ३०१; और भौतिक दिशा ९३; क्षेत्र २४२; गंभीरता ३३३; चिन्तन १७३, १९८; जगत् १९४, २५१; जीवन १७९; जान २७०; जान का मूल २७१; तत्त्व २४३-४४; तत्त्व का कमविकास १७८; तथा लोकाचार १९७; दिगगज २२७; दुष्टि २१४; धर्म १९७; घारणा १७९; निधि २६८; पक्ष २२८; पुरुष ३३३; प्रकृति २७०; प्रदीप २३६; भाव ७, १७८, २९४; भावना २०५; भूमि ३८९; महा-पुरुष २७५; महिला ३४१, ३९१; मानव ५९, १९८; विज्ञान २७५; विशिप्टता ३१९; विश्वास १७; विषय १४६; वृत्ति ३२१; शक्ति ७०; शरीर ११०-११; शिक्षा १८८; सचमुच २००; सत्य १८७, २४२, ३९६; सामर्थ्य २२८; साहस १७; सिद्धान्त १८६, २४२; स्वाधीनता २९६

आध्यात्मिकता, उसका आरम्भ ६३; उसका रहस्य२१४; उसकी पृष्ठभूमि १९९; एक उच्चतर स्तर १९९ अनिन्द, अनन्त ९८, १५८; ज्ञान१५८; बह्म १७०; यथार्थ १६९; सत्ता 846

अानुमानिक द्रव्य २९

भानुवंशिक संक्रमण ११७; और आत्मा ११७; प्रश्न और समाघान ११७-

१८;-वाद ११८

बाप्त प्रमाण २७७; वाक्य २७९ भारती २३२

'आरण्यक' ९३ (देखिए वेदान्त)

आर्कविशप ३१४ आर्गो ४८

आर्ट पैलेस ३०९

आर्थर स्मिथ, कुमारी ३८६ आर्नल्ड २५७; एडविन १५९

आये १३४; एशियावासी १६३; प्राचीन ६१; वंश ३३९: साहित्य,

प्राचीन १९२

'आर्यवंशी' ३३९

आलासिंगा ३०८, ३४२, ३५५, ३७४-७५, ३७८; पेरुमल ३०८, ३४२,

344, 360

आल्कट, कर्नल ३८२

ऑवर्नडेल ३३९ (पा० टि०) आवागमन, उसका अर्थ १३०; उसका

चक २२२

आशाबाद ४७, १३७; वास्तविक 388

आशावादी ४६, ५०, ५२, ५७, १३८-

३९, २६७-६८

ऑस्टिन ३५५ आस्तिक और नास्तिक २०२; धर्माव-लम्बी २०२; मत की तीन शाखाएँ

'आस्था' और 'चिन्तनशून्य प्रमाद' २७८

इंगर्सोल १४४, ३१३ इंग्लैण्ड ५०, ५४-६, ६८, ९३, १८७-८८, २१७, २४६, २७७, ३१५, ३३४, ३९४-९५

इच्छा ८६, ११६; जगत् का कारण नहीं ८६; तथा सहज प्रेरणा ११६;-शक्ति १२४, ३८१; स्वाधीन नहीं ३७

'इण्टर ओशन' ३४३ 'इण्डियाना एवेन्यू' ३४३

इन्टीरियर ३७८; पत्रिका ३१९, ३२२ इन्द्र ४३, ६२-४, ३३४; एक पद-

विशेष १३४; देवता के राजा २०६

इन्द्रत्व १३४ इन्द्रिय ६, २५, ४४, ५१, ११०, १२८-२९, १३३, १५७, १६०, १६४, १६७, १७२-७३, १७५, १९३-९४,

१९६, २६४; अश्व सदृश १७२;

उसका अस्तित्व १०९; उसकी सीमा ४; उसकी सीमा में ही चिन्तन २७१; उससे परे जाने का उपाय २७१; और प्रवृत्तिं ६३; और वृद्धि से परे २८५; और व्यक्ति २८७; कर्मण्यता ४; ग्राह्य जगत् २८; ग्राह्य व्यापार १६३; चक्षु २३; जनित सुख और प्राणी १९९; नियंत्रण १४६; पाँच ४६, ५७, ६५, २६९, २८५ ; भोग १४६ ; मन और वुद्धि ५४; ययार्य १०९; वास्तविक २३; विलास ५५; विषय १३६; सीमावद्ध १६०, १८०;-सुख ६८, १६९, १७६, २६८, २७० ;-सुब और वौद्धिक सुख २७०, २७४; सुख और माया ७६; सूक्ष्म २९०

इन्द्रियातीत तथ्य २४६ इप्ट देवता, निर्गुण २८६ इलियट, मेन ३८५ इस्लाम २४०, २४९; धर्म २७८

ईयर ४४; तरंग २२२; सिद्धान्त ४४ ईनो ४८ (पा० ६०) ईय-तिरस्कार २५९;-पूजन २६० ईंगोपनिपद् १५० (पा० टि०), १५२, १५७-५८ (पा० टि०), ३३७ ईश्वर २४, ६१, ६४, ६९, ८९, ९४, १०९, ११९, १२४, १४५, १५५, १७९, १९९, २०५-८, २१०, २१४, २२१, २२८-२३०, २५६, २७४-७५, २८४, ३००, ३२०, २२३-२४, ३२६, ३३३, ३३७; अज्ञान और जात नहीं ८९; अजेय ८८; अनन्त आनन्द १५८; अनन्त गुण का भाण्डार २०४; अनन्त ज्ञान १५८; अनन्त मत्ता १५८; अनन्त सर्वधावितमान ६७; अन्वेषक २५८; अपरिणामी और अजर ६२; आकां-क्षाहीन २२२; आत्मा के आकर्षण का केन्द्र २०७; इन्द्रिय-बुद्धि से

परे २८५; उपादान कारण २०८-१०; उसका ज्ञान और सेमेटिक वर्ग २३७; उसकी इच्छा १८१; उसकी उपासना और अव्यक्त आत्मा ३४: उसकी उपासनास्वरूप प्रकृति २९६; उसकी कृपा २४९; उसकी दो घारा २८४; उसकी धारणा भाषा २९५, २९७; .उसकी परि-२६५, २८१; उसकी पूजा २६०; उसको प्रत्यक्ष उपलब्धि ४१; उसकी प्राप्ति, तर्क से नहीं १६६; उसकी वाणी ६३; उसकी सगुणता १७९; उसकी सगुण धारा से निगुंण धारा १८०; उसकी सत्ता २८१; उसके अस्तित्व में विश्वास २०३; उसके चिन्तक २३२; उसके नाम में महान् नाम २५३; उसके प्रति विकासशील भाव २५८; उसको पाना चरम उद्देश्य २२९; उसको सगुण रूप में पूजनेवाले २६०; उसमें निहित वुद्धि १०६; उससे प्रादुर्भूत विश्व २०९; एक उपास्य १८६; एवं आत्मा १६७; और अद्वैतवाद ९६; और कुवेर ३५२; और दैतवादी ९६; और धन ३५०; और पूजा तया धर्म १९१; और मानवीय अभिव्यक्ति २६०; ओर जैतान १८८; और सृष्टि २०८; अन्तरात्मा ३८०; कारण २०८; केवल प्रेम के लिए २०८; चिन्तन से भी अपना २९०; चिरन्तन २०३; चेतन शास्वत २०९; चैतन्यस्वरूप २०१; जगत् का केन्द्रस्वरूप १५८; जगत् का नमष्टिस्वरूप ९६; जगत् के शासनकर्ता ७१;-ज्ञान २३३; तया व्यक्ति और हिन्दू दर्शन २३२; तथा स्वर्ग २५५; -दर्शन १५०, १५३; दण्डघारी ९७; दृष्टि ३२७; द्वैतवादी का ९६; घर्ममय २९८;-धारणा ६७, २९३;

निःस्वार्थ पुरुष ६७; नित्य २०४; नित्य ज्ञाता ८९; नित्य विषयी ८९; नित्य शुद्ध ६२; निर्गुण ९४, २८६-८७, २८९; निर्गुण और मनुष्य १८०; निमित्त कारण २०८,२१०; निविशेष, उसकी उपासना का माध्यम २८९; परम इच्छामय ३०३; पूर्ण आनन्द १५८; पूर्णत्व १३१; प्रकृत ६२; प्रकृति में व्याप्त २३२; प्रकृ-तिस्थ ८३; -प्राप्ति २३४-३५; प्रेममय और सर्वशक्तिमान ६५; वह जीवातमा के रूप से २९९; -बुद्धि १५३-५४; बुद्धियुक्त १०४; भिक्त २६२; भय का प्रतीक ३८९; मनुष्य के साथ अभिन्न ८९; महिमा-मय, अपरिणामीस्वरूप २९७; मानवीय २०४; यथार्थ आत्मा ८९; रूप १५४; रोग दूर करने की शक्ति ३८९; वाद, सगुण १८६; विश्व का सर्जक और शासक २०४; विश्व की आत्मा १८१; विश्वव्यापी बुद्धि १०६, १२६; विश्व से परे २३२; विश्वातीत २३२; शब्द की महिमा १०७; शाश्वत २६६; संबंधी अन्त-र्मुखी जिज्ञासा २३७; संबंधी वारणा ६२, ६५, ७१; संबंधी भारणा और अद्वैतवाद सेवंधी सिद्धान्त २००; सगुण ५८, ६८, ९६ - ७, २०४, २५९ - ६०, २८७-८८; सगुणऔर मन १७३; सगुण का ज्ञान और वेदान्त ५९; सत्, मनुष्य की महान् कृति २६०; संभी आत्माओं की आत्मा १८१, २०९; समष्टिस्वरूप ३०१; समुद्ररूपी २६०; सर्वशक्तिमान ३२९; सर्वशक्तिशाली सविशेष २८८-८९; सृष्टि का निमित्त तथा उपादान कारण २१०; सृष्टिकारचियता २०४, २०८; सूक्ष्म इन्द्रिय से अधिक

समीप २९०; स्रष्टा ही नहीं, सृष्टि भी २१०; स्वतः सिद्ध २९७; स्वयं विश्व २१०; स्वाधीन २९४ ईश्वरत्व १८१ ईश्वरीय पुरुष ३६६; विधान ३६५; सत्ता १०९ ईर्व्या १३६, २१३, ३३९, ३५१-५२; और सन्देह का परित्याग ३२४; राष्ट्रीय चरित्र का धव्वा ३२९ ईसप की कहानी १५५ ईसा ७, ५५, १२६, १५२, १६७, १७६, २२९, २४१, २५४, २५८, ३००, ३६१, ३८६ (पा० टि०);-मानव ८, १०५-६ ईसाई १०५, १६७, १८२, २०३, २५८, २७९, ३३८, ३६४-६५; और समृद्धिशाली राष्ट्र ५०; कट्टर और मिंशनरी ३७१; कट्टरपंथी शतुभावापन्न ३९३; दावा २७८; दोस्त २७९; धर्म ५०, १८२, २३१, २४०, २४९, ३४०; धर्मा-वलम्वी राष्ट्र की समृद्धि का कारण ५०; धर्मोपदेशक ३५०-५१; भूमि २२८; महिला ३१३; मिशन ३३९; मिशनरी ३११, ३४० (पा० टि); राष्ट्र ५०; लोग १७२, ३६२; वैज्ञानिक ३८६; वैज्ञानिक सम्प्रदाय ३८७ (पा० टि०), ३९३; सज्जन 366 ईसावेल ३७९; मैक्किंडली, कुमारी ३४४, ३४६, ३९१ ईसामसीह ९७, १५५, २३१, २३३, २४०, २९०, ३२४, ३६० ईस्ट इंडिया ३५९

उड, श्री ३८७ उत्तर मीमांसा २०३ उत्तरी घ्रुववासी १८८ उत्थान और पतन १०२;-पतन २०२ उन्नति, और अवनति १८२; और दुःख- सुख की वीथिका ५२; और विकास ५१; और वृद्धि १२३; नैतिक भाव की और मनुष्य का संग्राम ६३ उपकार २६६; उनका संकुचित अर्थ ४० उपनिषद् ४४, ६०, ९५, १४२, २०३, २४१, ३२९; अन्तिम १७८; आयुनिक ४३, १७८; ईश्च १५०,

१५२ (पा० टि०), १५७-५८ (पा० टि०), ३३७; उनका कथन १४१; उसका अन्तिम शब्द १८०; उसका केन्द्रीय भाव १७३; उसका ज्ञानभाग और शंकराचार्य ९४; उसका नीति-भाग और बुद्धदेव ९४; उसकी कथा का तात्पर्य १७९; उसके अध्ययन से लाभ १७८; उसमें विचार-भाग ९४; और गीता १७८; और दर्शन १८०; कठ ९५ (पा० टि०), १४० (पा० टि०), १५९, १६१, १७८, २१४ (पा० टि०), ३०१ (पा० टि॰); छान्दोग्य ८९; प्राचीन ९४, १५०; प्राचीनतर १७८; मुण्डक २९९ (पा० टि०); श्वेताश्वतर ४४, ५८ (पा० टि०), १०७ (पा० टि०), २८४ (पा० टि०),

३३७ 'उपमान' ११६

उपयोगिता, उसका आघार १९६; उसका चरम विन्दु २७०; और आध्यात्मिकता १९९; और नैतिक नियम १९६; शुद्ध वृष्टिकोण १९९; सत्य की कसौटी नहीं १६

उपयोगितावादी १९६,१९८; अविवेकी २६९; आधार १९९; और समाज १९७; नास्तिक २६९; नियम तथा समाज की स्थिति १९७; लौकिक १७४

उपादान, आदर्शात्मक ५७; उपयोगी ११८; और निमित्त कारण १०१; निर्माणोपयोगी ११८ उपासक, उसकी कमोन्नति का स्वीकार्य ६१: और उपास्य ६२

उपासना, देव ५८;-धारणा २८९; निविशेष की २८९; पूर्वज की आत्माओं की २९२; प्रतीक ५८; भूत-प्रेत की २९४; मृत व्यक्ति की २९२

उपास्य देवता तथा मृत पूर्वज ८२

ऊड्स, श्री ३०७ ऊर्जा, उसका परिणाम २६६; -संघा-रणवाद १०५

ऋग्वेद ५; प्राचीन १३४; संहिता १९२ ऋचा १९४

ऋषि १६८, २७७, ३०१; उनका सत्यानुसंघान १७२; उसका अर्थ २४१; उसकी परिभाषा १९४; चरित ५८; तथा नियम का आदि-कार २४२; प्राचीन ७,९४; विचारों का द्रष्टा २४१

एकत्व २१३; उसका भाव २४; उसकी

कोर १४६; उसकी खोज २१,
२३८; उसकी प्राप्ति २३८;
उसकी रक्षा २४; ऊँच-नीच में
१५७; और मन २८; जाति में
१५७; देवता और मनुष्य में
१५७; नर-नारी में १५७; भाव
२८४; भामक २८; वस्तु के
अन्तस्थल में १५७; वास्तविक
नहीं (वौद्ध मतानुसार) २८

एकत्वदर्शी पुरुष १५७ एकमेवाद्वितीय ८७ एकेश्वरवाद ८२, २३२; सूचक भाव का आरम्भ ८३ एडविन आर्नल्ड १५९

एडी, श्रीमती ३८७ 'एयिकल कल्चर सोसायटी' ३९१ एथेन्स २६४ एनिसक्वाम ३४१, ३५५, ३५८, ३८४,३८६,३९१ एनी वेसेन्ट, श्रीमती ३०९ एलिया २३१ एलोहिम (Elohim) २३१ एवॉन्स्टन ३९१ एनिया २०४,३११; वासी २३१ 'एजिया की ज्योति' १९४, २५७

ऐनय, उसकी प्राप्ति २३८

थ्र्स, वेद में उसकी महिमा १७० 'बोडिन' देवता १६९ ओलि बुल, श्री ३९१; श्रीमती ३९१ ओल्ड, श्री ३७६

'कट्टर' ३११; पादरी ३४२ कहरता ५६ कठोपनियद् ९५ (पा० टि०), ११३ (पा॰ टि॰), १४० (पा॰ टि॰), १५९, १६१, १७८, २१४ (पा० टि०); उसकी भाषा १७८ कया, निचकेता और यम की १६१-६५; माया और नारद की ७५-६; रोम के धनी की १६९; सिंह और भेड़ की १८, २३६, २६०-६१; हरिण और कुता की १५५ कया-नायक २४० कनाडा ३३४ कन्भयूशस १९७ कन्याकुमारी ३३८ क़वीला, उसका देवता ६३; उसका रक्षक ६३; और प्रेम ६३ क़वीलीय भाव ६४ 'कर्मागयल एडवर्टाइजर' ३४३ कर्ण-यन्त्र और श्रवण ज्ञान ११० कर्तव्य-भाव ६४ कर्नल आल्कट ३८२; हिगिन्सन ३४७; ३९०

कर्म, अशभ २७; उसका परिणाम

२२९; उसका फल ११४, १२०; उसकी महत्ता २७;-काण्ड २५३, २५९; -काण्ड और वाह्याचार २४०; क्रियमाण २१९; दोप १२०; पाप २०९; पुण्य २०९; पूर्व और विचार १५१; प्रारव्ध २१९; फल ११८, १४०, १५४, १५७; भूमि, सर्वश्रेष्ठ स्थान २७; संस्कार ११७; सत् और उसकी शक्ति का क्षय क्लकता ३३३-३४, ३४२, ३४४-४५, ३५४, ३६२, ३७५, ३७७, ३७९-८१, ३८३ ३९४ कलचिस ४८ (पा॰ टि॰) कल्प २२, २६ कविता, उसके द्वारा अन्तःस्फुरण ९४; और विज्ञान ९४ काम और कांचन ३५०; और कोध और लोभ ७; -वासना १५८ 'काम के आदमी' ५६ कारण, उच्चतम, आदिम और दूरवर्ती परिणाम २८२; उसका स्यूल रूप में आविभाव १०२; उसमें कार्य की संभावना निहित २८२; और कार्य अभिन्न १०३; कार्य के भीतर वर्तमान १०३; निमित्त १०१; परिवर्तित रूप में कार्य २०८;

श्रृंखला २८२ कारणता का सिद्धान्त २५५ कारणता का सिद्धान्त २५५ कार्य, असत् १२१; उसकी परिभाषा १८; उसके को का ९२; उसके लिए कारण अपेक्षित २०५; और कारण १०१; और कारण में मौलिक भेद नहीं १२४; और विचार १८, १५१; कारण का रूपान्तर मात्र १०३, २८२; कारण का व्यक्त रूप १२४; कारण से भिन्न नहीं १०२, २०८; पूर्ववर्ती कारण

की आवृत्ति मात्र २८२; प्रवृत्ति ६७; सत् १२१ कार्य-कारण ११; नियम ८६, २१६, २१९, २२२; रूपी दीवार ७४; वाद १०, ८५-६, ९०, १२९, २२२; सम्बन्ध १२९-३०, १८४ (देखिए निमित्त) काल, आत्मा में अवस्थित ११२; उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं ९०; उसकी उत्पत्ति ११२; उसकी धारणा ९०; और विचार ११२; देश और निमित्त ९०; दो घटनाओं पर निर्भर ९०; मन की अवस्था पर निर्भर ९०; शुद्ध ९०; सर्व-संहारक ७६ काली ३४८ (देखिए अभेदानन्द) कालीकृष्ण ३६२ काशी १४२-४३, २९७ किडो (सिंगारावेलू मुदालियर) ३२१, ३२५, ३५८, ३७८, ३९४ कृष्ण ७५, २५३, ३२४, ३२९, ३६०-६१; भगवान् ६१ कृष्णस्वामी अय्यर ३५७ कुक एन्ड सन्स ३९३; कम्पनी ३१०, ३५५ कुमारी आर्थर स्मिथ ३८६; ईसावेल मैक्किडली ३४४, ३४६; गर्नसी ३८६; फिलिप्स ३८५; मेरी हेल इ३इ, ३४१, ३७२, सोराव ३१३; स्टॉकहम ३८६: हैरियट हेल ३८५; हेलेन गॉउल्ड ३४१; ह्वो ३८७, ३९०, ३९२ क़ुरान २३५, २४२; शरीक २७९ कुसंस्कार २०, १८७-८९, ३७७; उसका फल १५ (देखिए अन्व-विश्वास) केनिलवर्य ३९० केम्ब्रिज ३९२; युनिवर्सिटी ३४६ केगवचन्द्र नेन ३५४ (पा० टि०),

३७६

कैंडमस ४८ (पा० टि०) कैयोलिक ३४० कैन्टरवेरी ३१४ कोरा ३८७; स्टॉकहम ३९० 'कोरिनयियन खम्भे' ३१७ 'क्यों' ८६; प्रश्न का अर्थ ८७; माया में नहीं ४९ क्रमविकसित वीज ही वृक्ष १२४ क्रमविकास १३-४, ५०, ९२; उसकी प्रक्रिया १२६; उसकी प्रक्रिया में अशुभ-निवारण १३६; उसकी व्याख्या १२४; उसके पूर्व कम-संकोच १२४; उसके साथ कम-संकोच की प्रक्रिया ८; और कम-संकोच ८, १२३; तत्व १२६; -प्रक्रिया ११६ क्रमविकासवाद ९१, १०३-४, १७६; उसकी व्याख्या १२३; उसके पहले कमसंकोच १२३; कमी शून्य से नहीं १२३ (देखिए विकासवाद) कमविकासवादी ७, १०४; विद्वान् ७ कमविकासशील ऋंखला १०४ कमसंकुचित १०७; वृक्ष ही बीज १२४ क्रमसंकीच ८, १०३-४, १२३-२४; उसकी परिभाषा १२३; उसके साय कमविकास भी ११६; तया क्रमविकास-तत्त्व १२६;-प्रक्रिया ११६; बाद १७६ काइस्ट, जीसस २७२ किया-कलाप और बाह्य अनुष्ठान 883 कियाकाण्ड १८८ 'क्रियेशन' २०८ क्षत्रिय ३२९; धर्मो का उपदेशक ३२९; मांसभोजी ३२८ क्षद्र व्यप्टि ३०० लगोल विद्या २१९, ३६६

चेतड़ी ३१३, ३१७, ३४१, ३४३,

३५३, ३५६, ३९३

गंगातट ६,५९ गठिया की बीमारी और जीवन के विरुद्ध भाव ४९ गणितशास्त्र १२३, २५१ गणितीय और निरपेक्ष निश्चय १२६ गणितीय ऋम ५२, ६५, १७५; और ज्यामितीय ऋम ५२, ६५, १७५ गतिशील (dynamic) २२ गति, संसार की और माया 40: सर्वत्र सापेक्ष १२ गन्धर्व लोक १४२ गर्नसी, कुमारी ३८६; डॉ० ई० ३७८ गाँधी जी ३४५; वीरचन्द ३०९ गाँड १४८, २४३ (देखिए ईश्वर) गार्गी ३६१ गिरीशचन्द्र घोष ३३४, ३४४ गीता ७८, ९५, ३०२ (पा० टि०), ३२९, ३७३ (पा० टि०); उपनिषदों से संगृहीत पुष्प-गुच्छ १७८ (देखिए भगवद्गीता) गीति-काव्य १७९ गुरुत्वाकर्षण ११५, २०३, २८१; उसका नियम ११; उसका सिद्धान्त २४२, २८०; शक्ति ७४ गुरुदेव ३२२, ३३३, ३३६, ३३८-३९, ३४४, ३४९, ३५२, ३५६ (देखिए रामकृष्ण) गैलीलियो २४२ गोपाल ३५३ गौतम बुद्ध ३९५ ग्रंडी, श्रोमती ६८ ग्रन्थ और धर्म २३४; द्वारा ईश्वर सृष्टि नहीं २३४; मनुष्य की रचना का वहिर्गमन २७९; महान्, उसकी प्रेरणा, ईश्वर 238 (देखिए पुस्तक) ग्रीक ६०, ६५ (पा० टि०), २३१; पौराणिक साहित्य ४८ (पा० टि०) ग्रीनेकर ३८४, ३९१; सराय ३८५

ग्लैंडस्टोन, भारत का ३५३

घृणा ७८, १६८, ३१०;-भाव ९२ 'घृणित कीड़ा' ३३७ घोष, गिरीशचन्द्र ३३४, ३४४

चक्रवात, उससे आवागमन का एक दृष्टांत २१७-१८ चण्डी ३५१ (पा० टि०) चन्द्र २२, ३१, ३३, ६३, ८२, १०२, १३१-३२, १३९, १४१, १५७, २१२, २८५, ३५१; -सूर्य ४२; लोक २६-७, ३५, ४५ चरित्र, अवतार ५८; ऋषि ५८; और संस्कार २१७;-गठन ३२६; देव ५८;-निर्माण १९९; प्रेत ५८; महात्मा ५८ चाण्डाल ३३७-३८, ३५७ चारुचन्द्र बाबू ३९३ चार्वाक, उसके अनुसार धर्म ६९ 'चिकित्सा' ३८७ चित् २८२ चित्तंवृत्ति, उसकी साधना देह से आरम्भ चित्र, उससे अधिक आनन्द १५३ चिन्तनधारा, आधुनिक २८१ चिन्तन-शक्ति ८; शरीर में व्यक्त ८ 'चिन्तनशून्य प्रमाद' २७८ चीन ८, १९१, ३७१; वाले १९२ चीनी २५७ चेतन और अचेतन स्तर २७२ चैतन्य ३६०; राज्य ३८९ चौम्बक १६० च्यापन, श्रीमती ३८६

छान्दोग्य उपनिपद् ८९ छुआछूत ३१६; मार्ग ३६३ छतमार्ग ३३७

जगत्, ४१, १०२-३; अंशतः शुम और अशुभ १३८; अन्तर १५९; अध्यात्म ३१; अपरिणामी आश्रय

२९; अविद्यामय १५८; आघ्या-त्मिक ८५, २६४; आनन्दमय १५४; आसुरी १५४; इन्द्रिय २८, २६४; ईश्वर का शरीर २०९; उसका अखंड भाव ३९, ३००; उसका उपकार १९; उसका उपादान और निमित्त कारण १०७; उसका केन्द्रस्वरूप १५८; उसका प्रत्येक अणु अन्य अणु से सम्बद्ध ८६; उसकी अनन्त शक्ति मनुष्य के भीतर २०; उसकी उत्पत्ति का प्रश्न ८०; उसकी रीति ५१; उसकी मुक्ति में विश्राम और लय ८०; उसकी वस्तु-धर्म की अभि-व्यक्ति ७०; उसकी सुष्टि १५९; उसके आचार्य ७१; उसके परे तत्त्व २६८; उसके प्रति अनासिवत-भाव ११४; उसके रहस्य-मीमांसा की चेष्टा ७४; उसके विषय में मानव-घारणा १०५; उसमें अशुम और दुःख का कारण १८०; उसमें दु:ख-भाव विद्यमान १४८; उसमें परिणाम और अपरिणाम ३०; उसमें व्यक्ति नट मात्र ११४; एक कारागार ७७; एक वीमत्स प्रहास १७६; एक रंगभूमि ११४; एकस्वरूप ३०; और ईश्वर १५०; और कर्म ३६; और जीवन १४५; और ज्ञान ३६; और पदार्थ १२५; और मनुष्य ७३; और मानव १७५; और शुभ-अशुभ ५४; गोचर २८८; जड़ ११, ३१, ८५, १५९, १६२; जड़ता, अज्ञान से पूर्ण ७२; जात १६०; जात और जेय २६४; तथा दोपारोपण प्रवृत्ति १९; दृश्य २९; दृश्यमान ३४; द्वैत ज्ञान का फल ३०; न आशावादी, न निराशावादी १३८; नश्वर ३, ५; नाम-रूपात्मक २८७; नित्यता और स्थिरता नहीं २९; पंचेन्द्रियग्राह्य ३; पदार्थ, स्वतंत्र

नहीं ८७; परिणामशील ३०; परिदृश्यमान २८; प्रपंच २२, २९, १०७, १३४;-प्रवाह २९४; फूल-माला से ढका मुर्दी ३७३; वहिः ११६; वहुत्वपूर्ण ७२, १३१; वाह्य ३, १०, १०८, १३४, १३८, १४१, १५९-६१; वाह्य, उसमें असीम वस्तु की खोज १३४; बाह्य, और मानव-वृद्धि २५२; बुरे-भले का मिश्रण १३९; ब्रह्म का एक विशेष रूप ९१; ब्रह्माण्ड १००-१, १०३, १०६; भौतिक १९७, २८७; मन की अनुभूति और यथार्थ सत्ता ४४ (पा० टि०); मनो ३१, १६१; मिथ्या १५०; वस्तु ३; विचार १२९, २३७; वैचित्र्यमय १३;-श्रृंखला ६६; सत्य की एक छाया मात्र १७६; समस्या १६१; ससीम १५; सापेक्ष २८६; सूक्ष्म ८५, १०३; स्वप्न सा ११४ (देखिए संसार)

जगद्बह्माण्ड ३८८ जगदम्बा ३७९ जगन्माय जी ३३१ जगन्माता की महिमा ३०३ जड़, उसका अनुकरण और माया ७४; और चेतन २३८, २८३; और ब्रह्म ९३; तत्त्व ९, १०५, ११७, १२३; पदार्थ १३५, २८३, २९२; परमाणु १३५, २८३,२९२;-रूप, भ्रांति की उत्पत्ति १८५; वस्तु १११; सिद्धांत २६१

जड़वाद ६९, १८५; और अस्मिवाद १८५ जड़वादी ६८-९,११८,१२६;अज्ञ १६७ जड़ता और अज्ञान ७२

जनतंत्र एवं स्वाधीनता १७९ जनता, उसकी अज्ञानता और वौद्ध धर्म ९४; उसकी उन्नति का उपाय ३२१; विचारहीन ३४९

जनसमूह, उनके दु:ख-कष्ट ५१ जन्म और मरण २०६, २१८ जन्म और मृत्यु १३०; मृत्यु १०५, १८२;-मृत्यु प्रकृति में ३३ जन्मजात-प्रवृत्ति ११५, २७२; इच्छा का भ्रष्टभाव ११६; उसका तत्त्व ११६; और दिव्य स्फ़्रण २७२; कार्य का कम-संकुचित भाव ११६ जप-माला ३५० जरा-मरण २१० जर्मन दार्शनिक १७५ जर्मनी ५४; प्राचीन १९२; भाषा जीवन्मुक्त, उसकी परिभाषा ३६ जात-पाँत ३२१, ३५१ जाति, दुर्वल १७५;-प्रथा ३६५; भेद ३११, ३२५-२६, ३२९;-भेद, अर्थगत ३६८; यूरोपीय ९५; विभिन्न और ईश्वर संबंधी सिद्धांत २३२; सबल १७५; सेमेटिक २२७; हिन्दू ९५ (देखिए राष्ट्र) जातीय जीवन ५५; दोष ३३९ जॉन हेनरी राइट, प्रो० ३०७, ३४४, ३४७, ३५३, ३५८ जापान ३७१ जार्ज ३८२ जार्ज डव्ल्यू० हेल० ३१४, ३१९, ३३४, ३७२, ३७८ जिउस देवता ४८ (पा० टि०) जिहोबा ६१-२, ६४, १४८, २४३, जी॰ डब्ल्यू॰ हेल, श्रीमती ३८१ जीव ५७, २२२; ईश्वर की दया का अधिकारी १२०; क्षुद्र ३४८; परिणामी १२; प्रातिभासिक और ययार्थ ११; मर्त्य १४३;-विज्ञान २६५; व्यावहारिक १५;-शरीर उच्चतर या निम्नतर ११९; -हिंसा २०७ जीवन २८०; अनन्त सागर ७६;

अभिव्यक्ति का रूपविशेष १२९; आनन्दपूर्ण और कियाशील १५४; उसका अर्थ ५७; उसका एक और नाम १२९; उसका कम २२१; उसका चिह्न ३८३; उसका नियम १०२; उसका मूलभूत सिद्धांत २६५; उसका लक्ष्य ९२, २५४; उसका वास्तविक रहस्य उसकी अन्तरातमा १४५; उसकी उन्नति का साधन ३२१; उसकी स्थितियाँ २२३; उसकी व्यर्थ वासना १७६; उसकी संभा-वना बीजाणु में १२४; उसके अंग-स्वरूप ५७; उसके पीछे मृत्यु १२९; उसमें एकत्व नहीं २८; उसे ईश्वर से अनुप्राणित करने का प्रयास १५४; एक कठोर सत्य १४०; एक महान् सुयोग ३९०; और आनन्द १४७; और जगत् ७९; और जगत् दुःखमय १४८; और मृत्यु ७८, १२९; और विचार ६१; और विषम विरुद्ध भाव ४९; और व्रत १२३; जातीय ५५; -दुष्टि १४४; नैतिक १६८;पंचे-न्द्रियगत १४८; पंचेन्द्रियग्राह्य पाशविक ३४५; प्रकृत १७६; -वल ही भवरोग की दवा १८९; भावी १२३; भौतिक १४८; महान्, उसका लक्ष्य, ज्ञान २७०; मृत्युहीन ५३; वर्तमान, विगत का परिणाम २१८; विराम नहीं जानता ४७; -व्रत ३०७; शास्वत २६९; -संग्राम १२२; सत् और असत् का सम्मिश्रण ४६;-समस्या की वास्तविक मीमांसा १३१-३२; सांसारिक ७८; सामाजिक ८१; सेवापूर्ण १५४ जीवाणु कोश ११७-१८

जीवात्मा २६, ८१, ९१, १६१, १८१,

२०४, २३३; उत्तका अमरत्व

प्राचीन ६४; संबंधी धारणा और प्रकृति ८२ देवत्व ४२; -प्राप्ति १३४; विभिन्न पद का नाम मात्र १३४ देवोपाल्यान २३१ देवोपासना ८२ देव ९०; आकार-उत्पत्ति का उपादान

१९०; आकार-उत्पात की उपादीन १३५; उसका अस्तित्व ९०; उसकी मृत्यु का चिह्न ५६; और काल ४५, ९०, २०१; और काल, माया के भीतर १३५; काल और निमित्त ४५; वर्वरों का १४, १४६

देश-काल-निमित्त १०-१, ३१, ४६, ८५-६, ८९-९०; उसकी समिष्ट ९१; उसके नियम ६७; उसके भीतर विशेपत्व ९०; छाया-सदृश ९१

देसाई, हरिदास विहारीदास ३२२, ३६४ देह, आत्मा नहीं है ११; और मन ३०, १७१; स्यूल २५ (देखिए शरीर)

१७१; स्यूल २५ (दीखए शरीर) दैव या भाग्य २३० दैवी कुपा २४४; प्रेरणा २७२, २७४

दैहिक कप्ट ३८९ दोप, उसका कारण ७० इन्द्र और संघर्ष ४०, १३१ द्विवेदी मणिलाल ३१३

दैत अवस्था २३३; तत्त्व १३८; भाव १३५, १३७; मिय्या १३५ दैतवाद ९६, २०४; २१२, २१४-

१५; अपरिमार्जित १८० द्वैतवादात्मक धर्म ९७

द्वैतवादी ३२-३, ९६, १८६-८८, २०४, २०९; उनका कथन ९६; उनका दृष्टिकोण ९६; उनका मत २६; उनका विचित्र सिद्धांत २०६; उनकी अधिक संख्या का कारण ९६; उनकी ईश्वर संवंधी मान्यता २०४; उनकी घारणा २०८; और अद्वैतवादी २५; ज्ञान मिथ्या ३०; घर्म २०५; घर्म की लोक-प्रियता का कारण ९७; घर्म, प्राचीन ९३; घारणा १३५; पक्के निरामिप तथा अहिंसावादी २०७; भाव और जगत् ३०

धन तथा विलास ३६८

घर्म ५८, १४४, १९४-९५, २०५, २८२, ३३७, ३८४; -अव्ययन १६३, २२८, २४३; -अनुयायी २५८;-अन्वता ५५, २४१; -अन्वता का सूत्रपात २४१;-अभ्यु-दय और निःश्रेयस की सिद्धि ३२७; -अवलम्वी २०७; आंग्ल, संघ ३१४;-आचरण १७४; आत्मज्ञान ही २४७; आरामदायक २१०; इन्द्रियातीत भूमिका की वस्तु २६३, २७१; इस्लाम २७८; ईसाई ५०, १८२, २४०, २४९; उदार, उसकी शक्ति २००; उनका स्वीकार्य २२८; उनकी घोषणा २७५; उनकी सत्यता २२८; उनमें तथ्य और भ्रम १४९; उसका अन्धविश्वास ७; उसका अर्य या परिभाषा ३२८; उसका आत्ममूलक सिद्धांत १९१; उसका आयार पितर-पूजा और चीन १९२; उसका आरम्भ ६३; उसका आविभाव, प्रकृति -पूजा से १९१-९२; उसका उद्देश्य ५८; उसका उपदेश ७९; उसका एकमात्र पंय ५; उसका एकमात्र लक्य १५४, २५२, २७१, ३२८; उसका काम, आत्मा से ३२८; उसका क्षेत्र २७१, २८०-८१, २८४; उसका पतन २४१; उसका परम जान का दावा २७७; उसका परमोद्देश्य २३४; उसका प्रत्य-क्षीकरण और उपाय २४८; उसका

प्रमाण, मनुष्य-रचना की सत्यता पर २७९; उसका प्रादुर्भाव २३२; उसका प्रारंभ ७८, १६८, १९१; उसका भाव ६४; उसका मूलस्रोत २७४; उसका यथार्थ आरंभ ५४; उसका यथार्थ विज्ञान २५१; उसका लक्ष्य एक ३०२; उसका वास्तविक वीज १९३; उसका विकास १९१-९२; उसका व्यावहारिक पक्ष २४८; उसका सार ३९, १६७; उसका सार-तत्त्व २३९; उसकी अभिव्यक्तियाँ और मूल घर्म तत्त्व ७०, १८२, २४३; उसकी आवश्यकता २०१; उसकी उत्पत्ति २५४; उसकी उदारता और महत्ता का परिचायक ६९; उसकी उपयोगिता २६९; उसकी एक स्वर से घोषणा ५; उसकी क्षमता २६९; उसकी तीन अवस्थाएँ २४०; उसकी नींव ३२७; उसकी पवित्रता एवं पूर्णता २०९; उसकी भित्ति ७९; उसकी मान्यता २५५; उसकी रूपरेखा ३२०; उसकी विनष्टता के प्रति भय २२७; उसकी शक्ति १९१; उसकी शिक्षा ३७० ; उसकी शिक्षा,अनुभव-माध्यम से २५१; उसके गुण १९१, २०९; उसके विषय में महत्त्वपूर्ण प्रश्न २५५; उसके शाश्वत तत्त्व २७८; उसमें अद्भुत शक्ति२००; उसमें विश्वास और प्रत्यक्ष अनु-भूति ३९; उसमें स्वाधीनता ७०; उसे न मानने से बुराई ३३८; एक, और साधना अनेक २५३; एकमूत, उसका संदेश २२७; एक सूत्र में मोती के समान २५२; एक ही आधार पर आधारित २३३; एवं देश ३४३; और अधर्म ९४, १६८; और आन्तरिक मनुष्य १९८; और आनन्दमय जगत्

१५४; और ईश्वर १६८; और ईश्वर की धारणा ६१; और दोषारोपण ३११; और प्रेरणा-शक्ति १९१; और वृद्धि २७९-८०; और मानव-जाति १९१; और युग ६; और विश् द विज्ञान १९८; और समाज ६८; और सिद्धांत १९४, २८५; -कार्य १८८; कुसस्कारपूर्णं ३६९; -गुरु २४६, २४९, २७५, ३२३; -गुरु एवं विचारक २७२; -गुरु तथा मार्ग २५०; -ग्रन्थ ५, १६७, २००, २०३, २१३, २४६-४७, २४९, २५९, २७९; -ग्रन्थ, उसका ज्ञान २३४; -ग्रन्थ को गढ़ते हैं २३४; ग्रहणशील होना चाहिए २००; चार्वाक के अनुसार ६९;- जगत् ७०; जैन ३०९; ज्ञान तथा दर्शन २०३; तत्त्व १६६, १७४; तत्त्वज्ञ १०६; तत्त्वतः एक २२८; तथा आध्यात्मिकता १९७; तथा रोटी-कपड़े की समस्या २६९; २७९; द्वैतवादात्मक ९७; द्वैतवादी, प्राचीन ९३; निम्नतम ५८; निर-र्थक २७८; पुराना और नया केन्द्र ३६६;-प्रचारार्थ संन्यासी ३९५; -प्रणाली १८३; -प्रतिनिधि ३६७; प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय १६६; प्राचीन ६१, १०८; बौद्ध ९४, १८३, २४०, २४९, २५७, ३०८, ३९५; ब्राह्मण १९४; भगव-त्प्राप्ति ही २५३; भविष्य का ९४;-भाव ७०; -भाव, आदिम ६२; मत ५३, २९४, ३२६; मत और सम्प्रदाय-समूह ३००; मत, श्रेष्ठतम ३००;- महासभा ३०७-९, ३१२, ३१४, ३१९, ३४२-४३, ३५१, ३८३; मानव-मस्तिष्क की आवश्यकता २२८; मूलतः एशिया से निःसृत २३१;

١

मुलतः सभी एक २३५; रूपी विज्ञान २५२; -लाभ ३६३; लोकप्रिय २७८; वर्तमान, उसका दावा १९४; वर्तमान जीवन की वस्त २७४; वर्तमान में अनुभूति २४६; विज्ञान २५१; विज्ञान और अन्वेपण-पद्धति २७८; विज्ञान और उसमें निश्चयत्व का अभाव २५१; विञ्व २४९; विश्वास ३१२; विश्वास की वस्तु नही, होने और वनने की २७६; -विपयक हमारे विचार २५५; वेदान्त ६८; -शास्त्र, हिन्नू ३०२;- संघ २०२; -संघ और रहस्यवादी २५१; संघटित, उनका मत और संस्था-पक १९४; सच्चे २३५; सतीत्व ५५; सत्य की खोज में २६८; सनातन ३१६, ३४३;-सभा ३७५-७६; सभी सत्य ३२४; समाज-मुघारक से उसका मतलव नहीं ३२८; सम्पूर्ण मानव-जीवन में परिन्याप्त २६९; सम्प्रदाय २८९, २९१; सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शनित १९९; सर्वोच्च लोक का २५४; -माक्षात्कार ही एकमात्र मार्ग २४६; सामान्य केन्द्रीय भित्ति ७९; सार्व-भौम २३४, ३२६; सिखांत, मस्तिप्क की बात नहीं २३४; स्वभावतः पवित्र २०९; स्वार्थो-न्मूलन ही २५४; हिन्दू ३०९, ३२८, ३४३, ३६२, ३६६, ३९५ धर्मपाल ३१३, ३३६, ३५६ धर्मावर्म ३७,३२६ धारणा, उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराई की ९३; प्राचीन और वर्तमान ६१;-लाभ २९४ घामिक अनुभव २४७; अभिव्यक्ति २०१; बादमी २४६; बादर्ग २००; उपदेश २७०; उपान्यान

२४९; उपासना ३८६; उर्वरता

२०२; उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ७९; उसके होने का अर्थ २४६; एकता का सम्बन्ध १९१; क्षेत्र २४३; ग्रन्थ २४७; चिन्तन १९९, २०२, ३३१; चेतना २४१; जीवन ३६०; तत्त्व २७४; तय्य २४७-४८; नियम २००; पद्धति २५८; परिभाषा १०६; पुस्तक २५९; प्रकृति २७२; प्रकिया २३७; प्रवृत्ति की विधि २३७; वनने के लिए उपाय २४८; भाव ३२०, ३२३; मुद्रा २३७; लहर ३६६; वाद-विवाद २५२; वास्त-विक ७९; विकास ९६, १९१; विचार २००, २४१, २६४, ३१९; विचार-समूह ३६०; व्यक्ति १७४; शिक्षा २५१, ३६९; संदेश २५३; संस्कार २४८; संस्था ३४०; सत्य २७५; सिद्धान्त २४२; सोपान और मानव-मस्तिष्क २००; स्वतंत्रता ६८, ७०; स्वाधीनता और भारत ६९ 'घामिक एवं अवामिक निन्दा' ३७८ 'धार्मिक कोघ' ३७८ घार्मिकता, उसकी परख २३५ 'धार्मिक हत्या' ३७८ 'धर्मो की सहानुभूति' ३९० घ्यान तथा एकाग्रता २५६ घ्येय और विषय १९६ ध्वनि-कम्प १०९ नक्षत्र-विज्ञान २६५

निविकेता १६१, १६३-६५, १७० नरक ३३-४, ८५, २९४, २९८-९९, ३२७, ३६३; उसका द्वार ३३७ नरपयु २६० नरसिंह ३५५, ३८२, ३९३ नरसिंहाचारियर, राव बहादुर ३७१ नरसिंहाचार्य ३१०, ३१२ नरसिंहाचार्य ३१०, ३१२ नव व्यवस्थान १५५, २२९, २३२, २८४ नाजरथ २४९, २७२, २९० नाम और रूप ३०, ९१, २११; और शरीर २११; भ्रमात्मक है ३१; -यश ३१०, ३१२, ३१८; वस्तु संबंधी मन की धारणा ९१ नाम-रूप ३१, ३७; उसकी माया ३१; उसमें भेद ३१ नायक, आदर्श २४०; पुराण के महान् नैतिक पुरुष २४० नारद २७७; और माया की कथा ७५-६ 'नारियों के अधिकार' २५८ नारी, उसकी पूजा ३३७; देवी स्व-रूपा ३१८; घर का आधार-स्तम्भ ३१७ (देखिए स्त्री) नार्वेवासी, उनकी स्वर्ग संबंधी धारणा १६९-७० नाश का अर्थ १०१ नास्तिक ६८, ९७, २३४, २७५; आधुनिक २०२ (देखिए अनी-श्वरवादी) निमित्त ८५-६; और जीवन ५५; कारण १०१ (देखिए कार्य-कारण) नियम, उसका अर्थ २६१; उसका पालन २६१; उसका पालन और मनुष्य-प्रकृति २९४; एकत्व का १३८; और प्रतीक २३५; और भविष्य १२५; गणितीय कम १३७; ज्यामितीय क्रम १३७; प्राकृतिक प्राकृतिक और १५२, २६१; मानव-जाति ५९; भौतिक १९४; सामाजिक १९६ नियाग्रा ३३५ निरंजन ३६१ निरपेक्ष ब्रह्मसत्ता ८७ निराशावाद ४७, १३७; और आशा-वाद, अतिवादी दृष्टिकोण २६७ निराशावादी ४६, ५०, ५२, ५७; दृष्टिकोण २६७-६८

निरीश्वरवादी ९३ (देखिए नास्तिक) निर्गुण, इष्ट देवता २८६; उसके विना सगुण नहीं २८७ निर्वाण, अवस्थाविशेष १८३ निर्वाणषट्कम् १९० (पा० टि०) निर्विकल्पावस्था १९४ निविशेष २८७; उसका वोध २८७; उसकी उपासना और परिणाम २९० निवृत्ति, उससे धर्म का आरम्भ ६३ नीति, उसका अर्थ १७६; और दया-धर्म १७६ नीतिपरायण और सामाजिक प्रतिष्ठा नीतिशास्त्र १९५-९६, २६५, ३७८; उसका आदर्श १९६; उसका क्षेत्र १९७; उसका मूलतत्त्व २३९; उसका सम्पूर्ण विधान १९६; उसकी पृष्ठभूमि २३९; और आध्या-तिमकता २१४ नीति-संहिता, उसका तात्पर्य १५; उसका मूलमंत्र १७६ 'नेता' ३९४ नेत्रपट (retina) २३, १२७ नेफ़ेल ४८ (पा० टि०) नैतिक विघान १९५; संतोप ३५२ नैतिकता, उसका अर्थ ९२; उसका विकास २३९; उसकी भित्ति २३९; और पवित्रता २४०; सर्वोच्च ९७ नैयायिक प्रक्रिया १८७ न्याय-युक्ति ३९ न्यूटन २४२, २८०; उसका आवि-व्कार २४२ न्यूयार्क २१, ९९, १०८, ३३०, ३४१-४२, ३४४, ३४६-४७, ३५५, ३५८, ३७५, ३७८-७९, ३८६, ३९१; प्रदेश ३८५; वासी ३९२ 'त्युयार्क सन' ३४३

पंचभूत, उसकी समप्टि ८

पंचेन्द्रिय ६५, २८७ पण्डित, दार्शनिक ४४ पण्डे-पुरोहित २४६ पदार्य, उसकी अवस्था २५; उसके अस्तित्व का कारण १७२; और परमाण् १२५; कारणीभूत १२७; घन २२; ज्योतिर्मय १०; देह १०; दृश्य २२; रासायनिक ३५७; सान्त १३ परनिन्दा और ईर्ष्या ३३६ परम तत्त्व १६५, २१६ परम पिता २८९ परमहंस २६० 'परमाणुवादी' २०४; उनके अनुसार प्रकृति २०४ परमाणु-सिद्धांत २०४ परमात्मा २१४, २३४, २६७, २९०, ३२२, ३३३, ३६८-६९ परमानन्द १९८-९९, २०६, २७०-७१ परमार्थतत्व १६५; विज्ञान १६६ परमेश्वर २६०, ३५२, ३५५ परलोकतत्त्व १६; वाद ३२ परापूजा ३०० पराशक्ति ४६ परिणामी जीव १२ परिव्राजक प्रचारक ३१८ परोपकार १५, २०६, ३१२; उससे पुण्य ३३७ पवित्रता, और मुक्ति का प्रश्न १८६; एवं पूर्णता २३३ पशु-मानव ५९ पश्चिम और पूर्व में अन्तर ३६४ पश्चिमी देश ३२५; राष्ट्र ३२५ पॉटर, पामर, श्रीमती, ३७१, ३९१ पाठगाला, नि:शुल्क ३६६ पादरी १३९ पाप २०, ६३, १३१, १५१, २०६, २०९, २१४, २२९, २३८, ३०३, ३२६, ३३३, ३५४, ३७८;-अत्या-चार १९; उसका प्रादुर्भाव २३०;

और अपवित्रता २९६; दुष्कर्म २७९;-कर्म २०९;-ताप २९८, ३०२; -ताप और असत् १९; परपीड़न से ३३७;-प्रवृत्ति १८९; भय ही ३५७ पामर, श्री ३३०-३२, ३४१; श्रीमती ३७१, ३९१; सेनेटर ३८३ पारमार्थिक, व्यापार और धर्म १६६; सता १२ पारसी ६० पार्चमेन्ट १६३ पॉल केरस, डॉ० ३८१, ३८३ पॉल, संत ३०० पाशविक जीवन ६५ पाश्चात्य और मारत में धार्मिक दृष्टि-कोण २५८, २६१; और हिन्दू की जीवन-दृष्टि १४४; जाति १७९; तथा भारत में अंतर ३१५; दर्शन २३८; देश १४५, १७९, २०२, २७१, ३६९; देशवासी ३६८; लोग १४४;वासी ३६८; विचारक २६०; संस्थान १७ पितर-पूजा, उससे धर्म की उत्पत्ति और चीन १९२; और भारत १९२; और हिन्दू १९२ 'पिता में एकत्व' २५९ पितृयान २७ पुष्य २५४ 'पुत्रत्व' २२९ पुनर्जन्म ३३, ११३-१४, १३०; उसका सिद्धांत २२९; और आत्मा की स्वतंत्रता २२९ पुनर्जन्मवाद ११३-१४; उसका नियम ११३; उसके विना ज्ञान असंभव ११४; और जीवातमा की स्वा-घीनता ११९; नैतिक उन्नति का सहायक ११३ पुरस्कार और दंड २७ पुराण, बादिम काल में २३९; उसके नायक २४०; उसमें शक्ति की

भावना २३९;और आत्मा में लिंग या जाति-भेद ३२७; और आदर्श २४०; और सिद्धांत २४०; पंथी ३०७; प्रभावशाली २४० पुरुष, अनन्त ३९; पूर्णस्वरूप ३२; साधु ३४; सिद्ध ३४ पुरोहित ६९, २७८, ३१८; उनके अत्याचार ३११; और समाज-सुधार ३२८; -सम्प्रदाय ६८ पुरोहिती शक्ति और विदेशी विजेता 359 पुलमैन, श्रीमती ३८४ पुस्तक, आन्तरिक २५१; उससे आत्मा की सृष्टि नहीं २३४; तथा औप-चारिकता २५३; दार्शनिक ४२; वाह्य २५१; मात्र मानचित्र २४७ (देखिए ग्रंथ) 'पुस्तकें' २५३ पूजा-अर्चना १८३;-पद्धति २५९ पूना ३१३ पूर्ण पुरुष १७५; मानव स्वरूप पुरुष ३२ पूर्णता, उसका अर्थ १७५; उसका मार्ग पूर्वंजन्म, उसका अस्तित्व ११३ पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति १०४ पेरिस३१०

पेलियस ४८
पेंगम्बर २४२-४३; उसका तात्पर्य
२४४; और वेदान्त २४९-५०;
बनने के लिए प्रशिक्षण-केंद्र २४३;
बनाने का महान् कार्य २४४;
विशिष्ट तत्त्व की साकार प्रतिमा
२४६; सिद्ध २४७
पेंशाचिक उपाय ५०; काण्ड १५०;

घटना ६५; मानव-प्रकृति ५१; रीति ५०; हिन्दू ५६ पोप, घर्म के ११४; विज्ञान के ११४ पोराणिक कथा ७, ६५ (पा० टि०), २३१; भाषा ७; युग और सम्यता का उपाकाल ३; साहित्य, ग्रीक ४८ (पा॰ टि॰)

प्यारीमोहन ३४९

प्रकाश, उसका दर्शन २५३; और अन्य-कार ५९, ६६; और छाया २९५; और ज्ञानस्वरूप ७२; किरण २४, १२७

'प्रकृत मनुष्य' १३

प्रकृति ३५, ४६, ७३, ७७, ९२, १३९, १८३, १८६, २०५, २४२, २६०, २९५, ३२१; अचेतन और जड़ ७४; अनन्त का सीमावद्ध भाव ९२; अपने कार्य में एकरूप १००; आत्मा के सम्मुख ३२; आत्मा के सम्मुख गतिशील २१९; आंतरिक १९७, २३७-३८; उपादान २०४; उसका आधारस्वरूप १३०; उसका ज्ञाता २९७; उसका नित्यत्व २०४; उसका नियमन १९७; उसका परि-णाम ३३; उसका बन्धन ५८-९; उसका भविष्य और भूत १२६; उसका विरोध ५९; उसका सौंदर्य और महिमा १०८; उसकी अभि-व्यक्ति १२६; उसकी नियमावली १००, २९४; उसकी भावमूलक शक्ति ३१९; उसकी शक्ति का मानवीकरण १९३; उसकी सहायता से ब्रह्मदर्शन १५८; उसके ऊपर उठने के लिए संघर्ष १९७; उसके गुलाम ७४; उसके द्वन्द्व से परे २५३; उसके नियम का पालन २६१; उसके पीछे आत्मा १३०; उसके प्रमु २९५; उसमें एक नियम का राज्य ११६; उसमें जन्म-मृत्यु ३३; उसमें विकास की प्रकिया १०४; उसमें शक्ति २०३; एवं जीवात्मा से पृथक् ईश्वर२०४; और देशकालातीत सत्य १४; और विविधता ८४; और वेदान्ती दैत-वादी २०४; तया आत्मा २०९;

दैवी २३६; परम सुन्दर १५८; परिवर्तन की परिणामी २९; वाह्य ९५, २३७-३८; मौतिक २९६; मनुष्य का उद्देश नहीं १९७; मानव १२२, १९७; मानवीय २६०; रूपी पुस्तक २१२; व्यक्त २०३; व्यक्त का परिचय और विश्व ८१; गाञ्चत २२८; संवंधी धारणा ८२; ससीम और मनुष्य का ज्ञान ९२; हिंडोले सदृग १२६

प्रगति, उसका चरमतम विकास २१०; उसका पथ २७५ प्रणाली और नियम १०० प्रतीक, उसका विकास २४० प्रत्यक्षवादी १६६ प्रत्यक्षानुभूति ३८-४०, १६५-६६,

१६८; और वर्म १६६; धर्म का सार ३९; सत्य की २४४

प्रत्यक्षीकरण २४८ 'प्रवुद्ध भारत' ३९५

प्रमुं ७५, १२६, १३९, २६२, ३२३, ३२५, ३३५, ३९६; उसका संसार २६७;प्रत्येक मानव हृदय में १२०; सर्वेक्षमाशील २३०;सर्वेव्यापी१५१

प्रलय ५-६; उसकी कथा ६ प्रवृत्ति, अतीत के कर्म का परिणाम २३०; और इन्द्रिय ६५; और निवृत्ति ६३; और संयम ६४; पाश्चिक ३५८; समस्त कर्म का

मूल ६३ एक्ट एक

प्रशान्त महासागर ३५५
प्राचीन कथा १४८; देवता ६४
प्राचीन तथा नव व्यवस्थान १८३
प्राचीन व्यवस्थान ६१
'प्राच्य अतिशयोक्ति' ३१७
प्राच्य चिन्तन १४४; दर्शन और धर्म
१४४; देश १४५; धार्मिक भाव
३२०;-वासी मानव ३१७

प्राण २२, २०४, २१७; उसका प्रभाव

और जगत्-सृष्टि २२; उसका स्वरूप १४५; और आत्मा २५; -कम्पन से विश्व-उत्पत्ति २०३; तत्त्व ४४-५; महाशक्ति की अभि-व्यक्ति २२; मूल २२

प्राणायाम, उसका लक्ष्य २५६ प्रतापचन्द्र मजूमदार ३०९ प्रतिद्वन्द्विता, उसका सिद्धांत २६६ प्रार्थना-विधि २८९ प्रेत-चरित ५८

प्रेतातमा १९२ प्रेम २६२, २७१; अद्भुत और माया ७५; उसकी अनन्त शक्ति ७१; और क्रवीलीय भाव ६४; और जागितक प्राणी ३७३; और मान-वता ६३; क्षुद्र २७१; तया क्रवीला ६३; तया निष्कपट शक्ति ३९६; तया मानव-जाित ४१; भाव ३४८;

-सागर २८९ 'प्रेम, तेजस्विता, स्वाधीनता' ३८८ प्रेय और श्रेय १६५

प्रेरणा, चेतन से प्राप्त २७२; दैवी २७२; सहज ११६

प्रेसिवटेरियन ३४४; पुरोहित ३७८ प्रैट, श्रीमती ३९० प्रेटा प्रेटा ४९० प्रेटो ९४

फल, कर्म का ११४; पूर्व अनुभूति का ११६; समिष्टिभूत ११४ फ़ादर पोप २४७, ३७९ फ़िग्स, श्रीमती ३८७ फ़िश्किल ३९०-९१; लैण्डिंग ३७८ फिलिप्स, कुमारी ३८५ फ़ैनी हार्टली ३९१ फोनोग्राफ ३७६ फ़ोरम ३४५ फ़्रांस, उसके निवासी २५८; उसकी कान्ति २७७

फ़ांसीसी विद्वान् ३८५

फ़िक्सस ४८ (पा॰ टि॰) फ़रुँग ३२२

वंगाल ३२२, ३२५, ३३४ (पा० टि०) वंगाली ३७८; कहावत ३४९, ३६१ वन्वन ३७, ४८, ७८, ९५, १३१, १७५, २०६, २१८-१९, २५३, २५७, २६०, २९३, २९५; अनै-तिकता का ९५; उसकी कारणीभूत प्रकृति २९७; उसकी घारणा २९५; और मुक्ति २९५; नैतिक, उसकी धारणाँ २९६; प्रकृति का ५८; मुक्त ६९; संसार का ५५ वन्धुत्व, उसकी भावना २०१ बम्बई ३९३ वरोज,डॉ० ३०९, ३१९, ३४३, ३७५, ३८०; जे० एच० ३८३; प्रेसी-डेन्ट ३३६ वर्मी २५७ वर्बर देश १४५ वलिदान और वड़ा काम ३५६ वहिरत २७८ (देखिए स्वर्ग) वहुईश्वरवादी ३२६ वाइविल १६८, १७५, १८२-८३, २२९, २३१, २३५, २४२, २४६, २७९, २८४, २९० वॉनी, श्री, उनके गुण ३१९ वालक, कमसंकृचित मनुष्य १२३ वाल-विवाह ५५ वालाजी ३८२, ३९४ विम ३५५ विमला ३६२-६३ वीज, उसमें उद्भिद् की सृष्टि १०१; और सृष्टि १००-३

२२७, २५८, २७६, ३००, ३२४, ३२९; और ईसा २४१; भग-वान् ६९; महान् ९७;-मानव ८, १०६ (देखिए बुद्धदेव)

बुद्ध ७, ४७, ९३, १२६, १७६, १९४,

बुद्धदेव ६९, ७८, ९३-४, ३११, ३६०-

६१; उनका अद्भुत प्रेम और हृदय ९४

बुद्धि २३, १२७; उसका आदि तत्त्व २८०; उसकी अभिग्यिक्ति १०५-६; उसकी देवी २७७; उसकी परिभाषा २७२; उसके सहारे अस्तित्व का अनुभव १११; उससे आशय २८०; एवं मनन १४३; और जड़ १११; और संस्कृति १४९; कमसंकुचित १०४; जगत् की अन्तिम वस्तु १०५; पहले कमसंकुचित, फिर कमविकसित १०६; विश्वजनीन का नाम ईश्वर १०६; विश्वज्यापी १०६-७

वेकन स्ट्रीट ३५१ वेविलोन ६, १९१-९२ वेविलोनियावासी २३१

वैंग्ली, परिवार ३९१; श्रीमती ३३२, ३४१,३४६,३५८; जे० जे० ३८३

बोधिवृक्षे ७८ बोस्टन २७३, ३०७, ३३०, ३३२, ३४५, ३४७-४८, ३५१, ३५५, ३५८,३७५,३८१,३८७,३९१-

९२; निवासी ३९२ 'बोस्टन ट्रान्सिक्प्ट' ३९२

बास्टन ट्रान्साकिट २९२ बौद्ध २८, ४४, ६८, ३८२, ३९५; अर्वाचीन २५७; आदि २५७; उनकी प्रमुख प्रार्थना ३३३; उनकी मान्यता २५५; और जैन २०२; और नास्तिक ७१; और नैतिक नियम १९४; दक्षिण सम्प्रदाय के प्रतिनिधि १९४; दर्शन २८; दार्शनिक ४४; धर्म १८३, २४०, २४९, २५७, ३९५; धर्म, उसके अनुयायी २५५; लोग २९, २०७; सम्प्रदाय १८५

वौद्धिक अन्वेषण २७८; अवस्था १९४; आनन्द ५५, २७०; चितन १९४; प्रगति, उसका मूललोत २६८; श्रद्धा ९३; मुख २७० ब्रह्म २६, ९३, ९५, १२६, १४२, १४४, १४८, १७०, १८३, २१३, २१६, २२०, २४३, २५९, २८२, २८४; अनन्त ९०; अपनो सत्ता का आधार ८७; उसमें देश-काल-निमित्त नहीं ८७; एकमेवादिती-यम् ८७; और जगत् ९१, १४२; और विश्व २२०; और विषयी ९२; ज्ञान, सहज ३६३; दर्शन १४२, १५६; नित्य, पूर्ण १७१; निर्गुण पूर्ण ७२; निर्विशेष, उसकी चरम अभिव्यक्ति २८८; वुद्धि १५५; भाव ८४, १५३; भाव, निर्गुण ९७; लोक २६-७, ३२, ३६, १४२; वही जगत् ८५; शास्वत २६९: संबंधी विभिन्न मत और मूलभूत तत्त्व ८०; सत्ता निरपेक्ष ८७; सत्ता पूर्ण ८९; स्वरूप ४०, १५०, १९०, २९९ 'ब्रह्म को जानना' ८७ ब्रह्मचर्य १७०;-व्रतवारण ३१६ ब्रह्मत्व, उसकी अभिव्यक्ति ३२८; और पश्रुत्व २२३ ब्रह्ममय १७० ब्रह्माण्ड २२, २९, ४२, १०२-३, १६०-६१, १७१, १८२, २११, २२८, २८८; अखिल २१२; ईश्वर के शरीर जैसा १८१; उसमें

ब्रह्माण्ड २२, २९, ४२, १०२-३, १६०-६१, १७१, १८२, २११, २२८, २८८; अखिल २१२; ईश्वर के शरीर जैसा १८१; उसमें मुक्ति २९७; जगत् १००-१, १०६; वृहद् २१४, २६४; विविध १२५; विश्व १०५, ११३, १८३, ३०१; सुक्म १०३, २१४, २३९, २६४; स्वरूप ३०

ब्रह्मानन्द १७०; स्वामी ३६२ ब्राह्म समाज ३०९, ३४३, ३५४, ३७५ ब्राह्मण ६९, २६४, ३११, ३२९, ३३७, ३६२; धर्म १९४; भाग ४४; भाग, वेद का १४२ ब्रीड, श्रीमती ३४१, ३४५, ३८४ ब्रैडले, श्रीयुत ३९१ भितत २०४; उसके गुण और अवगुण ३२५; भक्त तथा भगवान् एक 252 भगवत्कृपा ३९३ भगवत्सेवा ३५० भगवद्गीता १७८, २२९; अन्तिम उपनिषद् १७८ (देखिए गीता) भगवान् ४०, ९३, ९८, १२०, १२६, १३६, १३९, १५२, १८९, २५२-५४, २६२, २९९-३००, ३१२, ३२०-२१, ३२८, ३४२, ३५०, ३५६, ३६५, ३६७, ३७८-८० भजन २५९ 'भयानक विधर्मी' ३१८ भर्तृहरि ३३६; राजा ३५४; नीति-शतकम् ३५० भागवत और पुराण ३६० भाग्य, उसका खेल ४; और ईश्वर ११९; और वायु ११९ भारत २१, ४१, ५८, ९३-४, ९६, ९९, १४२, १७२, १८७, २०२-४, २०७-८, २५८, २६१, ३०९, ३१२, ३१६, ३१९, ३२१-२३, ३२५, ३३१, ३३५ (पा० टि०), ३३९-४३, ३४५-४६, ३४९, ३५२, ३५४-५५, ३५७-६४, ३६७, ३६९, ३७०-७१, ३७५, ३७७, ३८०, ३९५-९६; उत्तर ३११; उसकी अफ़ीम-समस्या ३४५; उसकी वेटी ५६; उसकी स्थिति ३३७-३९; उसमें प्रचलित विभिन्न धर्म २०२; और पारचात्प में अन्तर ६८, ७०; और समाज-सुघारक ४९; दक्षिण ३३७, ३४०; पश्चिम ३६; माँ ३६८; माता ३२९; वहाँ उच्च जाति का नीच पर अत्याचार ३३७; वहाँ के समाज-सुधारक ३११; वहाँ धार्मिक स्वाधीनता ६८-९; वासी ३३९ (देखिए भारतवर्ष)

भारतवर्ष १७, ६८-७०, ९३-४, ९६, १२३, १४२, १६१, १६७, २०८, २२८, २४०, ३११, ३२५, ३३७; उसके अनर्य की जड़

भारतीय एवं अमेरिकन ३४५; चिन्तन-धारा २०२; दर्शन ६८, २०२-३, २१४; दर्शन, उसका विकास-कम २१४; दार्शनिक १३, २१-२; द्वारा भारत को उन्नति संभव ३२९; धार्मिक चिन्तन २०२; धार्मिक विचार-समृह ३६०; नारी ५६; पत्र ३७४; पुराण ७; मत १८१; महिला ३७४; वायुमण्डल ३११; समाचारपत्र ३१४, ३९३; साधु

भाव, उसकी समिष्टि और नाम ६४; पौराणिक या रूपक १८१; श्रमात्मक, स्वामित्व का १५३; साह्वर्य-विधान १०६; सूक्म से स्थूल में १२५; स्वर्गीय १५३ भावना और आदि मानव ६२; और इन्द्रिय १५२

भाषा, अलंकारपूर्णं १६१; और मात्रा का तारतम्य ७; जर्मन २०२; पीराणिक ७; यूनानी ३०८; लौकिक १०९; वैदिक १००; संस्कृत १०, १२८

भूत-प्रेत ५८; -योनि २७

भेद-ज्ञान २००;-ज्ञान और अशुभ १६;-भाव १४६

मोग-वासना ११४, १६५, १७४; -विलास १५४, ३७०; विषय १६५; संबंधी घारणा १३७; सामग्री १६२

भौतिक, अन्वेपक, उसकी प्रवृत्ति २८५; कार्यकलाप २२०; घटना १२६; जगत् २५१, २८७; द्रव्य २१६-१७; निधि २६८; पदार्थ २३७; प्रकृति २९६; प्रगति २६८; रूपाकार १२५; वस्तु २६५; वाद ९३-४, २२७, २३०; वाद और भाग-विलास ३२२; वादी २२, २३०; विज्ञान २२, २४२, २५१, २६५, २७७, २९१; शास्त्र १९५, २६५; शास्त्री २८१; सायन और जगत् २००

भीतिक कोप' ११८ भीतिको बेत्ता १६६ अम ६०; उससे अम की उत्पत्ति २१३; और वादल का दृष्टान्त २१३ भ्रान्ति और मनुष्य ३३

मंत्र, उसका द्रष्टा १९४; विशेष व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं २४१; शब्द का

अर्थ २४१ मंगल १३९ (देखिए शुभ) मक्का २४९

मजदूर तथा पूँजीपति ३६८ मजूमदार ३५४; प्रतापचन्द्र ३०९;

महाशय ३३५ मणिलाल द्विवेदी ३१३ मत और प्रणाली १८१; और सम्प्रदाय का अपना महत्त्व २३४; मन का व्यायाम और वृद्धि की कसरत १८१; शिक्षा और मनुष्य पर परि-णाम १८९

मतान्य और कट्टर ७० मदर चर्च ३४१, ३४५, ३७९, ३८७-मद्रास ३४३, ३५३, ३७४, ३८१, ३८३, ३९५

मद्रासी वन्यु ३७७; शिशु ३७६; शिप्य ३१९, ३७४; लीग ३७६ मन, अनेक वार जन्म-प्रहण ११८; आत्मा के हाथ यंत्र १२८; आतमा नही ११-२, ११०; उच्चतर सत्ता २२; उसका आधार १०; उसका नियामक १५८; उसका व्यक्तित्व और ईश्वर १७३; उसका संस्कार

५१; उसका स्वभाव १२; उसकी अनिवार्यता ११०; उसकी प्रवृत्ति ६३; उसकी शक्ति और शरीर १८; उसकी सीमा और विषय ८७; उसकी सृष्टि ६२; उसके कार्य पूर्वानुभूति के फल ११७; उसके द्वारा उपयोगी उपा-दान ग्रहण ११८; उसके द्वारा वद्ध वस्तु ससीम ८७; उसके पीछे आत्मा २४; उसके संस्कारों की छाप ११७; उसमें ही संस्कारवास ११८; एक प्रकार के परिणाम का नाम ८५; और आत्मा २४, २१६; और बाह्य वस्तु का प्रभाव १११; और वृद्धि २४, ५४, ११०; और मस्तिष्के १८९; और व्यर्थ तर्क १६६; और शरीर ११४; और संस्कार ११; कभी निर्वल, कभी सवल ११०; तथा इन्द्रिय २०१; यंत्र मात्र १२८; वाहक ११०; शरीर का विरोधी नहीं २३८; शरीर में विलीन २३८; संस्कार-शून्य और वच्चा ११५; सतत परिणामशील विचार-प्रवाह २८; सर्वव्यापी २३

२८; सर्वव्यापी २३ मनन और निदिध्यासन १८ मनस्तत्व ९५ मनु, महर्षि ६, ३१५-१६ मनु, ३१५, ३३७ (पा० टि०) मनुष्य, अज्ञानी २६०; अनन्त सत्ता

का आभास मात्र १५; अनुभूति की समिष्ट लेकर उसका जन्म ११६; अन्वा १६७; अपना उत्तरदाता २०५-६; अपना भाग्य-निर्माता १२०; असभ्य २९६; आदिम ११७; आधुनिक ५५, २७७-७८; आन्तरिक १९८; उनमें कमी १६८; उसका अमरत्व और कामना १४४; उसका असल रूप ३४; उसका आत्मा के प्रति

विद्रोह ३०३; उसका आदर्श १५६; उसका इतिहास १४; उसका उद्देश्य १९९; उसका उद्देश्य 'प्रकृति' नहीं १९७; उसका कर्तव्य १७६; उसका कष्ट और कल्याण चेष्टा १२०; उसका केन्द्र १६१; उसका खोया हुआ राज्य १८३; उसका ज्ञान १८, ६७, १२२; उसका ज्ञान, नाम और नैतिकता का विकास २३९; उसका देवत्व और पशुत्व २४५; उसका धर्म आत्मा में २५२; उसका घ्येय, मुक्ति २६१; उसका परम ज्ञान २७०; उसका प्रकृत स्वरूप १०-१,१३, ११२; उसका प्रश्न ९९; उसका वद्धभाव १८५; उसका भय से मुक्त होना लक्ष्य ८३; उसका श्रम २१२; उसका मन १०८; उसका यथार्थ 'व्यक्तित्व' १३; उसका वस्तु के लिए संघर्ष २५६: उसका वास्तविक प्रेम ४०; उसका विकास और शक्ति की अभिव्यक्ति २४०; उसका शरीर २४; उसका सत्य १२; उसका सबसे बड़ा प्रयोजन १६; उसका समग्र जीवन स्वाधीनता हेतु २९३; उसका स्वभाव १९८; उसका स्वरूप १४; उसकी अनन्त की खोज २६३; उसकी असमर्यता १९८: उसकी आकांक्षा १९३; उसकी आत्मा १३०, १३४, २५२; उसकी आत्मा अनुभवकर्ता, शास्ता एवं सच्टा १२९; उसकी आत्मा कार्य-कारणवाद से परे १२९; उसकी आत्मा की अन्तरात्मा ८९; उसकी आत्मा की व्याख्या २४; उसकी आत्मा व्यप्टि में २४; उसकी आवस्यकता १९७; उसकी आशा १०६; उसकी इच्छा, वद्ध ३७; उसकी इन्द्रिय की लय २५; उसकी ईश्वर संबंधी धारणा २६०; उसकी उत्पत्ति १०३; उसकी एकता और आस्था २८३; उसकी कोटि ३४; उसकी चिन्ता और मुक्ति ११; उसकी ज्ञानक्षेत्र में सफलता २७०; उसकी दृष्टि १००; उसकी धारणा ६३; उसकी प्रेम की पहचान ३६०; उसकी भूल ३३; उसकी महानता के लिए तीन बातें ३२४; उसकी मृत्यु इच्छानुसार ५; उसकी विचारधारा ९९; उसकी सत्य तथा धर्म के हेतु चेष्टा ७९; उसकी सफलता और प्रयत्न १५६; उसकी सबसे बड़ी मिथ्या वात ३४; उसकी स्थिति, धर्म की बदौलत २६९; उसकी स्थूल देह और मन ११२; उसकी स्वाभाविक दुवेलता ११९; उसकी हताशा और ईश्व-रीय वाणी ७८; उसके अध्ययन के विषय २३७; उसके आदर्श नायक २४०; उसके आन्तरिक स्वरूप की जिज्ञासा १५९; उसके ईश्वर को देखने की दृष्टि २६०; उसके चारों ओर १००; उसके ज्ञान होने पर ३४; उसके द्वारा आत्मा का विषयीकरण २६०; उसके द्वारा विश्लेषण १०८; उसके पीछे यथार्थ पुरुष ६२; उसके भीतर कष्ट से छटकारा पाने का रास्ता २५६; उसके भीतर स्वर्ग का राज्य २३३; उसके शाश्वत संगी २२७; उसके सत्य का ज्ञान ३९; उसके सामने दुःख का प्रतीक १९५; उसके मुखा होने की इच्छा ४; उसके स्वरूप-प्राप्ति में सावना २५९; उसमें अनन्त शक्ति २०; उसमें जगत् की महाशक्ति २०; एक अपरिवर्तनशील तत्त्व २५५; एक इकाई २५५; और अन्वेषण १९३; और अपरिमित

शक्तिवाला आदर्श १९५; और असंतुलन २१०; और आध्यात्मिक प्रदीप २३६; और ईश्वर २६०; और जगत् ३; और धर्म का विकास १९१; और धर्म तथा सत्य-प्राप्ति का पथ ७९; और नियम २९३; और नीतिसंगत भाव ६४; और नैतिक भाव की उन्नति ६३; और पशु तथा उसमें अन्तर ६७-८,२६८, २७०; और पूर्ण आदर्श १४; और प्रकृति ७४, ३२४; और वीजाणु १०३; और वौद्धिक श्रद्धा की आवश्यकता ९३; म्रान्ति ३३; और महान् सत्य ४१; और मृत्यु-भय की विजय-प्राप्ति १३; और हिंच के अनुसार आदर्श २५२; और शरीर संबंधी सिद्धान्त २१; और 'संस्कार' २५, २१७; और समाज १४; और स्थूल देह ५; और स्वतन्त्रता ३२१; और हृदय-ग्रन्थि १४४; कमजोर पौथा २१०; कर्म का शाश्वत फल नहीं २०७; किसे कहा जाता है १९७; क्रमविकसित वालक १२३; कम-विकास का परिणाम ७ ; चिन्तनशील और जगत्-समस्या १६०; चैतन्य-स्वरूप २०१; जंगली ५१-२, २९६; जगत् का ईश्वर १३१; जगत् की आतमा १३२; जगत् की एकमात्र सत्ता १३१; जगत् में सर्वश्रेष्ठ प्राणी २७; जन्म की प्रकिया २६; जाति का स्वभाव १९८; जाति की चेतना का अंग २४२; जाति के परित्राता ४७ (देखिए बुद्ध); -जीवन ३७; जीवन भर पहेली में आवद ६६; ज्योतिस्वरूप १४०; तया आदर्श का चुनाव २५२; तथा इन्द्रिय, उसका प्रश्न २७१; तथा जगितयन्ता, अभिन्न २८८; तथा घामिक विचार

और सत्यता २६४; तथा नया विचार और असंतूलन २१०; तया प्रेय और श्रेय १६५; तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न २५५; तथा मान-सिक संवेदन २५५: तथा विश्वास २५६; तया व्यक्तिगत विशेषता २५२; दिव्य है २४४; द्रप्टा २४४; द्वारा असत् कर्म और संकोचन १८१; द्वारा ईश्वर जातव्य ३२३; निर्गुण और निर्गुण ईश्वर १८०; निर्गुण पुरुष, निप्पाप, उसकी अव-नित ५; नीतिपरायण क्यों ९५; परिणामतः परिवर्तनशील २५५; पापी और दुष्ट ३४; पाशवी प्रकृतिवाले ५१; पूर्ण और वासना २२२; पूर्णतम १०४; पूर्णस्वरूप १४; प्रकृत ३७;-प्रकृति २९३; प्रकृति का विरोधी ५९; वद्ध ५८; वलवान १५५; भौतिक पदार्थ से निर्मित २३७; मशीन नहीं है ३३१; मुक्त स्वभाव १४. २९३; मुक्त है ३७; मृत्यु के पास उसकी दंशा १७०-७१; ययार्थ, एक अखंड सत्तास्वरूप ३५; वर्तमान काल में १७४; विद्रोही और नरक का अस्तित्व २९४; व्यप्टि २४; सर्व-श्रेष्ठ ११७; साघारण १९८; सीमा से जकड़ा ५८; स्वभाव से मुक्त १८४; स्वरूप ११ मनुप्यत्व और देवत्व १८१, २२० 'मनुष्यों का स्वामी' ३३४ मनोविज्ञान २३ मनोवृत्ति और विचार ५७; और संकीर्णतावादी ३४० मन्दिर और नगर ६९;-मस्जिद २७४ मरीचिका और ज्ञान ३६; और सत्य ₹ मलेरिया, उसका कारण ३६२ मस्तिष्क एवं हृदय १४९; और बुद्धि २७०; और गरीर ८

महाज्ञान , उसकी पिपासा ७३ महात्मा, उनकी जीवनी और नियम २४८; -चरित्र ५८ महापुरुष ७५; अनुभव के भाण्डार रॅ४७; उनके गुण और क्षुद्र अणु १०४; और जानकारी ७१; कल्याण के प्रेरक २४१; तथा पैगम्बर २४०-४१; प्राचीन और वेदान्त दर्शन ७१ महाशक्ति, उसकी अभिव्यक्ति २२ 'महामेला' ३७१ महावीर ७९ महिन ३५३ महिला-बलव ३४८ महेशचन्द्र, न्यायरत्न ३८० माता, जन्मना गुलाम ७५ 'माधव' ३८८ मान और यश १६१ 'मानव-कम्पन' ३३ 'मानव का अधिकार' २५८ मानव-जन्म, अद्भुत अवसर २८; अद्भुत स्थिति २८; महान् केन्द्र २८; -पशु २८४ मानवता, उसका लक्ष्य २६८; उसका विशिष्ट अंग २८० मानवातमा २२९; ईश्वर का अंश मात्र १२९; उसका उपभोग्य ५५; पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर १४२ मानवी भाषा और सत्य ६ मानवीय अज्ञानता २८३ मानसिक चिकित्सक ३८७ माया ४३, ४९, ५२, ५९, ६६-७, ७३, ८०-१, ८३-४, ९०-१, १३७, १४०, १५१, १५३; उसका साघा-रण भाव ६७; उसका स्वामी ६७; उसकी घारणा ६०; उसकी परि-भाषा ५०; उसकी व्यास्या ५२, ५७; उसके अधीन ५५; उसके दास ७७; उसके मीतर व्यक्ति ७६; उसमें न कैसा, न क्यों ४९;

उसमें मनुष्य-जन्म और जीवन ६६, ७७; उससे। अतीत आत्मा ७८, १८४; उसे ही प्रकृति समझो ४४; और आसक्ति ४७; और इन्द्रिय ७४; और इन्द्रिय-सुख ७६; और जड़ का अनुकरण ७४; और नारद ७६; और प्रकृति के गुलाम ७४; और प्रेम ७५; और वन्धन ४८; और मृत्यु ४९; तत्त्व ४३; त्रिगुणमयी ७८; देश-काल, उसके भीतर १३५; द्वारा व्यक्ति-सृजन तथा पार्थक्य बोच ३१; -प्रपंच ८३; 'भ्रम' नहीं ६०; महेश्वर ४४; बाद ४३-४, ५०, ५५, ६२, १८१; वाद, यभार्थ ४३; नादी, उसका कथन १८३; विशेष सिद्धान्त नहीं ६०; विषयक घारणा ४३; संसार का तथ्यात्मक कथन ६०; संसार की वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र ५२

मार ७९ मार्ग, वास्तविक १५४; सच्चा, अत्यन्त कठिन १४४ मार्स (मंगल) देवता ४८ (पा॰ टि॰) मासाचुसेट्स ३३९ (पा० टि०) मित्र, हरिपद ३१४ मिथ्या और पाखण्ड ७८ मिनियापोलिस ३१३ मिल्स कम्पनी ३८७ मिल्स, श्रीमती ३८६, ३९१ मिशनरी ३८१; लोग ३५५, ३६४, ३७५, ३८० मिशिगन एवेन्यू ३०७; भाषण ३३० मिस्र ६, १९१, २३०; वासी १९१-मुक्त पुरुष, उसका स्वरूप ८० मुक्ति ३७, ८२, २१०, २३४, २५७,

२९४-९५, ३६९; आत्मा का जन्म-

गत स्वभाव ३७; आत्मा की अन्त-

रात्मा ८३; ईश्वरस्वरूप २९६;

उसका अनुसन्धान २९६; उसका अर्थ १८४; उसका उपदेश ७९; उसका उपाय २९८; उसका पय ३०१; उसका भाव ८२; उसका मार्ग ३५२; उसका मार्ग नैतिकता ९५; उसकी अदम्य आकांक्षा २९७; उसकी धारणा ९७, २९६; उसकी प्राप्ति २७; उसकी भावना ८०; उसके लिए संघर्ष और व्यक्ति २२१; और ईश्वर ५७; और उज्ज्वल अग्नि २९६; और ज्ञान २९६; और भक्ति ३६३; और स्वाधीनता २९६; तत्त्व २९८; मनुष्य का ध्येय २६१; मनुष्य में सदैव वर्तमान २९६; -लाभ २६-७, २९४, २९९; लाभ और प्रकृति पर आधिपत्य २९६; सुख-दुःख का अतिक्रमण २९८; ही यथार्थ स्वाधीनता २९६ मुण्डकोपनिषद् २९९ (पा० टि०) मुदालियर, सिंगारावेलू ३२५ (देखिए किडी) मसलमान १६७, १८३, २०३, २४०, २४९, २५८, २७८-७९, ३३८, ३६५; सिपाही १७ मुहम्मद १८३, २५८, ३००, ३६६ मृति-पूजा ३२३, ३३६, ३६५ मुसा ७, २४१ मृत्यु, उसका रहस्य १५९ (पा० टि०); उसकी महिमा ४८; और जीवन १२९; प्रकृत सत्ता की अभिव्यक्ति १८२; -भय १३; रूपी तथ्य ४७; सवका लक्ष्य ४७; -हीन जीवन ५३ मेरी हेल,कुमारी ३३३,३४१,३८४-८५ क्ते' १४-५, ३०, १७६-७७, २१३, २८९, २९१ 'में और मेरा' २०७ 'में नहीं तू' १९५ 'मैं-पन' १२७

'मैं वही हूँ' २६०

मैक्ड्यूवेल, श्रीमती ३३२ मैक्स मूलर २०२, ३१३ मैजिक लैन्टर्न ३५७ मैडिसन ३१३ 'मैडोना' २३१ मैत्रेयी ३६१ मैसूर ३४३, ३६८, ३७१, ३७४, ३८२, ३९३, ३९५ मोक्ष २०६-७, २३४; उसकी परिभाषा २६८; -प्राप्ति २०७, २२० मोमेरी, डॉ० ३१३-१४

यज्ञ १६१-६२; उसकी शक्ति १६४; और आकाश १४०; कर्ता १६१; कार्य १६३; संबंधी ज्ञान १६३ यथार्थवाद ४४ यम १६२, १६४-६६, १७०, १७२ (देखिए यम देवता) यम देवता १६२; पितर के शासनकर्ता १६२ यगःप्राप्ति २०६ यहूदी ५, १६३, २३१, २४९, २७९, २९३; उनकी परम्परा २३१; उनकी विशेषता २३७; और ईसाई १९४; प्राचीन ६१; लोग २२९ युद्धक्षेत्र, उसमें मरना श्रेयस्कर ७९ युविष्ठिर, राजा ४९ यूनान २३०, २६४ (देखिए ग्रीक) यूनानी भाषा ३०८ 'यूनिवर्सल ट्रूय' ३८६ यूरोप ८७,९४,२०४,२३१,३१०-१२, ३६१; उसका उद्धार, वृद्धि-परक धर्म पर ९४; वहाँ धर्म कुंठित, संकीर्ण ७० यूरोपियन विदेशी ३४० यूरोपीय जाति ९५; दार्शनिक ११५; राजपरिवार ३७१; लोग ३१, २२९; वैज्ञानिक , आधुनिक ४५ योगज्ञान १४३; राज १४३

योगी १४३; मुक्तपुरुष १०५

यौगिक पदार्थ, उसका क्षेत्र १२९; नियम के राज्य के अन्तर्गत १२९

रसायनशास्त्र १६६, २४३, २४७, २६५, २७५, २७८; और प्रकृति-पुस्तक २५१; वेत्ता १६६ रसायनशास्त्री २४७, २७५, २८१ रहस्यवादी २५१ (देखिए अतीन्द्रिय-वादी) राइट, जे० एच० ३८१; डॉ० ३०८; प्रोफ़ेसर ३४५-४६, ३९१ राखाल ३६२ (देखिए ब्रह्मानन्द स्वामी) राजपूताना ३४१, ३५६ राजप्रासाद ४७ राजयोग १४३ राजा साहब (रामनाड़) ३८२ राम ३२९ रामकृष्ण ३२६, ३२९, ३४८, ३६०, ३६३; ईश्वर के अवतार ३६०; उनका जीवन और उपदेश ३२६; उनका महत्त्व ३६१; उनकी विशे-षता ३६०; -जन्मोत्सव ३४९; परमहंस ३२२, ३५९, ३७७; भगवान् ३३४ (पा० टि०); समन्वयपूर्ण जीवन ३२६ रामकृष्णानन्द, स्वामी ३३४ (देखिए शशि) रामदयाल वावू ३६२ रामनाङ ३१२, ३४३, ३८२ रामपार्ट रो ३९३ राममोहन राय ३११ रामायण ३७२ राव वहादुर नर्रासहाचारियर ३७१

राष्ट्र उसका घनी होना, अन्य की क्षिति २६६; उसकी भावी उन्नति ३२१; उसकी महानता के लिए तीन आवश्यक वातें ३२४; पश्चिमी ३२५; भारतीय, उसके उद्घार का उपाय ३२५; भारतीय, झोपड़ी में वसा ३२१; हिन्दू ३२४

१३१; उसमें ईश्वर-वृद्धि १५४;

राष्ट्रीय जीवन ३१८; मृत्यु २६१ रासायनिक द्रव्य ३२१; सामग्री ३६५, ३६९ 'रिव्यू ऑफ़ रिव्यूज़' ३४५ रिस डेविड्स ३१३ रीति-रिवाज ५६, ३२९, ३८३ रूप ९१; -आकृति १२५; और आकार २०४ रूपक-कथा और प्रतीक २२९ रेवरेण्ड आर० ए० ह्यम ३३९ (पा०-टि०) रोटी, रुपया और वस्त्र २६९ रोमन २३१; कैथोलिक २८९

लंका ३१३ लंदन ७३, ८५, १५९, ३१३, ३७६ (देखिए लन्दन) लन्दन ३, ४३, १३३, १४८, १७८, १९१ 'ललितविस्तर' ४७ लाग हाउस फ़ार्म ३३१ लीन ३३१, ३४६; क्लव ३४१ लीम एबॉट ३४७ लेपेल, सर ३४५ लोकाचार १९७ **'**लोकायत दर्शन' ९३

'वयोवृद्ध वालक-संघ' ३३० वरुण १३४ वर्ण-व्यवस्था ३११ वस्तु, अचल २४; अनन्त काल से १०४; अपरिणामी २९; इन्द्रिय विषयक १९८; उसका आदि और अन्त १०१; उसका आभ्यन्तरिक सत्य १५८; उसका मर्म १४५; उसका वास्तुविक स्वरूप १३३; उसकी उत्पत्ति देश-काल में १३५; उसके अन्तराल में एकत्व भाव १२३, १५७; उसके दो विभिन्न रूप १३५; उसके मर्म की खोज १४५; उसके स्वरूप की व्याख्या

उससे आत्मा, पृथक् २३९; एकता की ओर २३९; एक ही, दुःख-सुख का कारण १३५; और अज्ञानी प्राणो २३९; और ज्ञान-लाभ १४; काम्य ५५, १३३; चलनशील २४; जड़ १११; जीवित २९२; तथा नियम १३०; तरंग की भाँति १०४; दृश्य ३०; नाम-रूपयुक्त १२३; परमाणु की संहर्ति मात्र १०; परमाणु के समवायविशेष १२५; प्रकृति २८२; संयोगजनित और पाप २४४; समानधर्मी २८०; सर्वव्यापी एक ३०; ससीम १२; सांसारिक २८९; स्थिर २४ वाद्य संगीत २२८ वाल्डोर्फ़ ३४६; होटल ३४६ वाशिगटन एवेन्यू ३८३ वासना, उसकी शक्ति १७५; उससे दुःख १७४; उसे पूर्ण करने की शक्ति १७४; -त्याग, उसका क्या अर्थ १५१-५२; सांसारिक १५३ विकास ५४; उसका सार २८२; उसकी पहली शर्त ६९ विकासवाद २८४; उसका सिद्धान्त २८२ (देखिए ऋमविकासवाद) विचार, असत् १२१; और कार्य ३२०; और काल ११२; और जड़ पदार्थ २८३; कार्य-प्रवृत्ति का नियामक १५६; दार्शनिक १३४, १८६; धर्म विषयक २५५; नया २१०; परिवर्तनशील २५५; मानवीय भावात्मक ३२४;-शक्त २४१; शक्ति, उससे आकाश और प्राण की उत्पत्ति २२; सत् १२१;-सागर **२८३** 

विज्ञान, आधुनिक २२, ४४, ९५, २८३;

उसका अध्यापक ९५; और अध्या-

त्म-तत्त्व १४६; और कविता ९४;

भीर धर्म ९४; -चर्चा १४५; जगत् २८४; भौतिक २२; -वाद ४४; -वादी १६६ वित्त-मोह १६५ विद्या, अपरा २७७; दान ३३८ विद्युल्लोक २६ विद्यर्गी ३०८ विघवा-संगठन ३६६ विवि-निषेध, सामाजिक ३८६ विविधता, उसमें एकता २७५; और प्रकृति ८४

विवेकानन्द ३०७-८, ३१०, ३१२, ३१४, ३१७, ३१९, ३२१, ३३०-३४, ३३९, ३४० (पा० टि०), ३४१-४२, ३४४, ३४६-४८, ३५१-५५,३५८-५९,३६३,३६८, ३७१-७२,३७४,३७८-७९,३८४-८५,३९०-९२,३९६

विशिष्टाद्वैत २०८; -वादी २०९, २१५;- सम्प्रदाय २०८

विशेषाधिकार ९७

विश्व, उसका अस्तित्व २३९; उसका इतिहास २७१; उसका उपकार २६६; उसका प्रयोजन २६७; उसका समिष्टिरूप अचल २८८; उसके मूल में असीम की भावना २६३; उसमें ब्रह्म सत्य २१६; और अस्तित्व का घरातल २६७; -कविता १५३; -देवता २१३; न अच्छा, न बुरा २६७; -प्रपंच २९९; ब्रह्माण्ड ३७, ३०१; ब्रह्माण्डस्वरूप ३७; भौतिक तथा चेतन २३९;-महामेला ३८३

विश्वातमा २९०-९१ विश्वास, उससे मुक्ति ३२५; और अन्तर्वृष्टि ३२५; और श्रद्धा ३५७ विपय ८९; अनुभूति २३;इन्द्रियातीत १९४; उसकी असीमता १९९; -जान की प्रक्रिया ११०;-भोग ३, १३७, १६९-७०, १७३;-भोग- वासना १७४; -संवेदना ११०; -सुख १७३ विषयी और ब्रह्म ९२ 'विषयीकरण' ८८ 'विषयीकृत' ८८-९ वीरचन्द गाँधी ३०९ वृन्दावन ३७४

वेंद ४३-४, ६३-४, १३३-३४, १४२, १७०, १७२, १७७, १८१, २३५, २३८, २४३, २५६, २५९, २७७, ३२३, ३२९; उनकी घोपणा २५९; उनकी चरम शिक्षा २१४; उसका अध्ययन १७८; उसका चरम रहस्य ३२७; उसका प्राचीन भाग १६३; उसका ब्राह्मण भाग १४२; उसका महत्त्व १७२; उसका संहिता भाग १६२; उसकी जिज्ञासा, आत्मा से २३७; उसमें ईश्वर संबंधी ज्ञान २०३; उसमें ॐ की महिमा १७०; उससे महान् शिक्षा २४२; ऋषि द्वारा रचित १९४; द्वारा जगत्-सुष्टि १७२; पवित्र, और विज्ञान ३६९; वृद्धिसंगत अंश २५९; विभिन्न अंशों में प्रतिपादित २५९; न्वेदान्त ३६०; शाश्वत २०३, २४२; शाश्वत, आप्त वाक्य २०३; समस्त ज्ञान का केन्द्र १७२; समस्त ज्ञान की समध्टि २५९

वेदात्त ४३-४, ५३, ६०, ६६, ८६-७, ८९, ९३-४, १३९-४०, १४८-५०, १५२, १५७, १६७, १७६, १७९, १८२, १८८, २१४, २३९, २४८-४९, २५७-५८, २८२, २८८, २९३, ३५५; अद्वेत ८५, १८७, २१७; उसका आयारिक सिद्धान्त ६०; उसका आरम्भ ८३; उसका उद्देश्य ६१; उसका कथन १३७, १३९, १४२, १४९, १५३-५४, १९०, २४६; उसका कर्तव्य ६१, ८०; उसका क्षेत्र २६१; उसका

दुष्टिकोण ५७; उसका पहला कार्य १३८; उसका पहला सिद्धान्त २४७; उसका प्रारम्भ १५१; उसका मत १७०-७१, १८६; उसका मुल १६८; उसका सिद्धान्त २४६; उसकी भाषा ५७; उसकी शिक्षा ८३, १३९, १५०; उसके ईश्वर विषयक विचार २९६; उसमें, वैराग्य का अर्थ १५०; उसमें सिद्धान्त जीवित २४०; और अद्वैत ६०; तया प्राच्य दर्शन और धर्म १४४; दर्शन २७, ५२,७१, २५९; दर्शन, असली २०८; दर्शन और वाद ५२; दर्शन का आदि-अन्त २२१; दर्शन का उद्देश्य २१; दर्शन पर तीन व्याख्यान २०२-३; -धर्म ६८, २८४; घर्म की तीन अवस्थाएँ २४०; मत २५,३६, ५९;-वादी ४५; व्यक्ति पर आधारित नहीं २४०; सभी घर्मों में सर्वाधिक साहसी ६८

वेदान्ती १४८, १६७, २१४; उनका मत तथा मान्यता २०३; उनके प्रमुख भेद २०३; उसका लक्ष्य ३६; द्वैतवादी २०४; मनीपी १८२; लोग १८३

वैज्ञानिक, आधुनिक ९३, ११६; तया वाह्य पुस्तक २५१; सिद्धान्त,

आघुनिक २१

वैदिक, दर्शन ४५; दार्शनिक ४५; भाषा १००; वाक्य, प्राचीन ९९; विचारक ४५; साहित्य ४३; साहित्य और प्राचीन आचार-व्यव-हार १७९

वैराग्य और वैदिक नीति १६५; चूड़ान्त

१५०

व्यक्ति, अज्ञानी १४४; अपने कप्ट का उत्तरदायी २३०; असाधु ३४, ३७२; अस्वस्य ३५३; उनके गुरु तया धर्म संवंधी इच्छा २४९; २-२८ उसका जन्मसिद्ध अधिकार २४४: उसका जीवन-दर्शन और विचार-स्वतन्त्रता २१५; उसका तत्त्वज्ञान १३२; उसका प्रभाव, संवेग पर २४१; उसका भेद, प्रकारगत ८२; उसकी दु:ख-प्रतिकार की चेप्टा १४८; उसकी परख ६०; उसके अभ्यन्तर से धर्मोदय २६४; उसके कार्य और विचार की छाया २१७; उसके भीतर स्वर्ग-राज्य १५२; उसके लिए देश का स्वरूप अनजान ९०; और धार्मिक संस्कार २४८; और विचार-प्रभाव ३३; और विश्व की मूलभूत एकता २४९; और संयोग २४४; चिन्तनशील ११३, १८८; जंगली १३६; ज्ञानी १७२: तथा राष्ट्र और व्यक्तिभाव ३३८: तीन तत्त्व से निर्मित २१६; दानी ८२; दिशाहीन ४७; धर्मान्य ५६, ७१; धर्मार्थी २५१; धार्मिक १७४; धैर्यवान और न्याय-पय ३५०; पवित्र ४०; पूर्ण और उनकी आकांक्षा में अन्तर २२३: पूर्ण, जीवन्मुक्त के लिए ३२; प्रत्येक, एक एक अलग मन ३२; प्राच्य ३१०; भावुक २४८; महा-अवम १८२; विचारशील १०३; विभिन्न स्वभाववाले और साधना २४८; विशाल हृदय ९८; गुद्ध स्वभाव १८३; सांघु ४०, ३७२; स्वभावतः मुक्त १८३ (देखिए मनुप्य)

भगुष्य) व्यक्तित्व १२-३, १५, २९४; अनन्त १३; आपातप्रतीयमान १५; उसके अभाव का परिज्ञान २३९; उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष १३; क्षुद्र ५३;-भाव १२; सामाजिक ३११

व्यप्टि भाव ९६;-मनुष्य २४ व्यापार, नैतिक जगन् का १६१; पार- माधिक और वर्म १६६; वृद्धि-राज्य का १६१; मनोजगत् का १६१ व्यास ३३७ व्यासमूत्र ३२९ व्रत-पालन १६१

शंकर ९८ (देखिए शंकराचार्य) शंकराचार्य ९४; भगवान् ४४ जितत, आकार एवं भौतिक द्रव्य २१६; आन्तरिक, उसकी प्रेरणा २५६; इच्छा १२४; उसका पुजारी ३१५; उसकी अभिव्यक्ति १०; उसकी उपामना ३६१; उसकी कृपा ३६१; उसकी व्याख्या ९; और आब्यात्मिक आदर्श १९९; और ज्ञान २६; और भूत ३५; और महिमा ३०३; और गरीर ९; कियाशील २९; ग्रुत्वाकर्पण ७४; चिन्तन ८९, १२७; जगन्मयी, सर्वव्यापी १२९; जागतिक १०७; ज्ञानस्वरूप १२०; तथा नीतिपरायण ६४; दुःख की और मुख-भोग की ५२; द्वारा शक्ति-प्राप्ति १०५; द्वारा संसार का उद्घार ३६१; घर्म की १९१; प्रतिकिया १२७; प्राकृतिक १९१; भौतिक १२७; मानसिक और उपचार ३८६; विचार २२,१२७; शाश्वत २५३, ३२५; शिवात्मक २०१; शुभ एवं अशुभ ५४; संहति १२४ शरीर ५, ८, २४, ३४, ३८, ६२, ६६, ७६, ९१, १०७, ११६, ११८, १२६, १३४, १५६, १६२, १७१, १८४-८५, १९२-९३, २०४, २२२; आत्मा का आवरण २१६; आच्या-रिमक ११०; उसका अन्त होने पर १०८; उसका अर्थ ११७; उसका प्रकागत्व मन से ११२; उसका राज्य ११०; उसकी गति ८६; उसकी रक्षा १६; उसकी रचित्री १२७; उसमें उन्नति और अवनति

११०; एक अर्थ में नित्य रूप १२५; एक परिणाम ८५; और आत्मा २२९; और इच्छा ८३: और मन २४-५, २८-३०, २१७-१८; और मन का संबंध ११०; और मन परिवर्तनशील ११; और विचार २८७; ओर शक्ति ९; और सिद्धांत २१; कभी आत्मा नहीं १२७; -गठन ११९; चेतन, यौगिक नहीं २१६; जान-प्रकाश करने में असमर्थ १२८; ज्योतिर्मय १०; नश्वर २२८; परिवर्तित, पर आत्मा नहीं २२१; पूर्व कर्भ अधीन ३६; मन का विरोधी नहीं २३८; मन में विलीन २३८; मनरूप म्रान्ति ३५; मृत १९२; - रक्षा १५१; १७२; वैज्ञानिक १२७; सतत परिणामशील जड़ प्रवाह २८; सूक्ष्म २५-६, ११०, ११२, ११९, १३०; सूक्ष्म और संस्कार २५; स्थूल २३, ११०, ११२, ११९, १२९; स्वप्रकाश नहीं १११ (देखिए देह) शर्मन, श्रीमती ३४१ शशि ३३४, ३४९, ३६२-६३ (देखिए रामकृष्णानन्द) शशि सान्याल ३४८ शाक्त, उसका अर्थ ३१५ शापेनहॉवर ८६ शाश्वत, उसका तात्पर्य २४२ ं शास्त्र और पुराण ५ शास्त्री, शिवनाय, पंडित ३५४ शिकागो ३०७-९, ३१३-१४, ३१९, ३२२, ३२५, ३३२, ३३४-३५, ३४२-४३, ३४६-४७, ३५२-५४, ३६४, ३६८, ३७१-७२, ३७४, ३७७, ३८३, ३८६, ३९० 'शिकागो इण्टोरियर' ३४४ शिकागो इलियानॉस ३४३

'शिकागो हिंडोल' २२२

संगठन, उसका राज ३८२

३००; महात्मा २८९

३३८; सच्वा ३५४

संयमी पुरुष १३६, ३७२ संयोजक (adhesive) १०१

२४१

संवेदक नाड़ी १२७

संशयवादी २७१, २७३

व्यक्ति २२०

संन्यास ३३३, ३५४

संघर्ष २२०; शास्वत, उसकी अभि-

संत, उनका जीवन-चरित्र और साधना

संन्यासी ९३, १८८, ३३८, ३५२,

संयम, उसकी भावना और समाज ६४

संवेग, उसका संवंध वृद्धि से अधिक

संसार, इन्द्रिय , बुद्धि और युक्ति का

२६३; उसका तथ्यात्मक कथन

६०; उसका बन्धन ५५; उसका

**ज्ञाव्दिक अर्थ २२०; उसकी परि-**

इन्द्रिय से २४१; और व्यक्तित्व

३९५; और महात्मा १७; और

सम्राट् १०८; निःस्वार्थ परोपकारी

२४८; और आन्तरिक पुस्तक,

२५१; और द्रप्टा २४९; पॉल

'शिकागो हेरल्ड' ३४३ शिक्षा, उसका अर्थ ३२८; उसका फल ६३; उसके अवगुण २०; उसके प्रसार की आवश्यकता ३६६; एवं धर्म ३२२; और ग़रीवी ३७०; और संगठन ३७०;-प्रणाली १८९; वड़ी, भगवान की २५२; -लाभ ३२०; सामना करने की २९८ शिव १८९-९०; और महत् १९९ शिवनाथ शास्त्री, पंडित ३५४ शिवमहिम्नस्तोत्र ३१८ (पा० टि०) शिवानन्द, स्वामी ३५९ (देखिए तारक दादा) शिवोऽहं १३१, १८६, १९०, ३८८ शुभ ४७, ५२, १३७; -अशुभ, विश्व के अंग २८६; उसका परिणाम ५१; उसका साधन ४६; उसकी मनोज्ञता २६५; और अशुभ २७, ३८, ५१-४, १७१, २०६, २८५-८६, २९०; और अशुभ का मूल्य वरावर ५७; और अशुभ पृथक् सत्ता नही ५३; कर्म २७, ५६;-देवता १३८ शुन्य, उससे वस्तु की उत्पत्ति नहीं १०४ शून्यवादी ४-५ शैतान ३३, १५५, १८१, १८९, २०५; और धर्म १८७; जगत् ३३ शैलोपदेश १६७, २७९ श्रद्धा, वौद्धिक ९३ श्रवण १८; -िकया १०९ श्रीघर ३०९ श्री माताजी ३३९ श्रुति, ग्रन्थ २३५; वाक्य 280; विषयक धारणा १७२ श्रेय और प्रेय १६५ श्रेष्ठ पुरुष, उनकी पूजा २९३ व्वेताव्वतरोपनिषद् ४४, ५८ (पा॰

भाषा ६६; उसके सभी मतों में सर्वनिष्ठ भाव १८१; प्रतिद्वंद्विता १७६; और धर्म ७९; और प्रयोजन का अर्थ ८१; और स्वर्ग २११; -क्षेत्र १५५; चमत्कार की आशा में २९३;-त्याग २२१; न अच्छा, न बुरा २६७; परिदृश्यमान १४६; भयावह ३३३; -वृक्ष १४२; व्यावहारिक स्तर पर १७५; शुभ और अशुभ ५२,६२; सापेक्ष २८८; सुखऔर आराम का उपासक २९८; सुख-दु:ख का मिश्रण ५३ (देखिए हि०), १०७ (पा० हि०), २८४ जगत्) 'संसार माया है' ४४ (पा० टि०), ३३७ संस्कार २१७, २१९; उसकी व्याख्या २५-६; और पुनर्जन्मवाद ११५; संकट और प्रलोभन १५५

और शक्ति का समवेत फल २६; पूर्व, उसका अतिराय प्रभाव १७३; पूर्व और प्राचीन ११५; भौतिक ११७; मन का ११७; मन में ही वास ११८; मानव-स्वभावस्लभ २९४; मानसिक ११७ संस्कृत, उसके प्राचीन ग्रन्थ ६३; भाषा १०, १२८ संहति-शक्ति (adhesion) १२४ संहिता ६०; ऋग्वेद १९२ सकाम भाव २६ सकेटिस २६४,२७२; और ब्राह्मण २६४ सच्चिदानन्द-सागर २८४ सतयुग ५ सती स्त्री १३६ सतीत्व, जाति की जीवनी शक्ति ५६; वर्म ५५ सत् ३८,४६,५३,९९,१०५,२८०,२८२, ३०२; अमूर्न १९५; और अज्ञान १८२; और असत् १६८; कर्म ३२४; कर्म, उसका मूल आघार १५; कर्म, उसके फल का भोग २७; कल्पना तथा शुभ चिन्तन ३८९; कार्य २७, १२१; पदार्थ २५५; -विचार १२१; शाश्वत २८५; स्वरूप ईश्वर २८५ सत्-चित्-आनन्द १८२ सत्ता, अपरिणामी २९, ३५; अपरिमेय २०९, २११; असीम ५४;ईश्व-रीय १०९; नेवल एक ३१; जगदातीत ३; निरपेक्ष ५४; निर्गृण तया सगुण १९५; पारमार्थिक १२; प्रकृत १८२; शाश्वत २११; सार्वभौमिक, उसकी विशेषता ९५ सत्य, आम्यन्तरिक ६; ईश्वर महान् नाम २५३; उच्चतम १७, ७२, ९४; उसका साक्षात्कार और उपलब्धि ३८; उसका स्वरूप २१३; उसकी उपलव्यि ३५; उसकी खोज ५; उसकी खोज और मानवता

२७०; उसकी जानकारी १८, १४९, २१३; उसकी जीवन में परिणति २०; उसकी प्रत्यक्षानुभूति २४४; उसकी महत्ता और समाज १६; उसकी शिक्षा १८८; उसके अम्यास का साहस १८; उसके साधन की विधि २३८; और अज्ञान १५२; और प्राचीन ऋषि ९४; और मरीचिका ३६; और मिथ्या-मिश्रण का प्रश्न ६६; ज्ञात ७१; तया उच्चतर आदर्श ६५; द्वारा वल-प्राप्ति ६५, १८८; निरपेक्ष ५१; प्रेरणादायक २६२; भगवत्प्राप्ति का फल २५३; महान् ४२; यथार्थ ११; सनातन १५, १०९; सर्वोच्च १७, ९७; सार्वभौमिक ५ . सदाचार, उसकी शक्ति में विश्वास ३२४ सनत्कुमार २७७ सनातन धर्म ३४३; सत्य १५ सन्व्या-वन्दन ६ सम्यता एवं शिक्षा ३६४ समदर्शन १५ सम-धर्मावलम्बी ३८२ समष्टि और आत्मा २४; भाव ९६; मन और ईश्वर २४;-योग १२३ समाज, उसकी प्रवृत्ति १८; और घर्म ६८; वाह्य ३४३; व्यक्ति के समूह का नाम १९७;-सुवार ३२७, ३५४; सुघारक ४९, ३६५ सरस्वती ३०९, ३१७ सर्प-पूजा २९२ सर्वेश्वरवादी ३२६ सविशेप ईश्वर २८८ ससीम वस्तु १२ सहज प्रेरणा ११६ सहिष्णुता, उसकी आवश्यकता ६४; और लोकप्रिय मत ७१; और संजी-वनी औपधि ७१ सांस्य, न्याय और मीमांसा २०३; -वादी १२८

सांसारिक जीवन ७९; जीवन की परि-भाषा ७८; भोग और प्राणी २२१; लोगों का कथन ७८

साधना, उसकी विधि का अनुसन्धान २४९; और प्रार्थना २५८; और व्यक्ति २४८

साधु, अद्भुत १४६; -असाघु १८७; -चरित५८;-ब्राह्मण३१६;-महात्मा ७१

सान्त ३५, ८५, ३०२; पदार्थ १३ सान्याल ३५३; शशि ३४८ सापेक्ष तत्त्व २८६

सामाजिक उन्नति में निहित एकत्व ७०; कुरीति ३२९; गति और मुक्त भाव की अभिन्यक्ति ८१; जीवन ८१; तनाव और युद्ध २२०; विधान ३२८; विषय ३२८; व्य-क्तित्व ३११; श्युंखला की उत्पत्ति ६४; सम्बन्ध २७४; सम्मान २८३; स्वतन्त्रता ६८, ७०

सामान्यीकरण, उसका सिद्धान्त २८२; उसकी चरम परिणति २८४; -प्रक्रिया २८६; सर्वोच्च और ईश्वर

तथा मनुष्य २८८ सामुद्रिक सर्प की कहानी २४५ साम्प्रदायिक कट्टरता २४१

साम्यभाव ५६

साम्यावस्था २९, २२०; मौलिक २२१

सारदानन्द स्वामी ३५३
सार्वभौमिक, उसकी खोज २१; नित्य
मुक्त ९५; नित्यानन्द और नित्य
सत्ता ९५; वस्तु का सत्य ९५;
वस्तु की अन्तरात्मा ९५; सिद्धान्त
१६१

साहस, उसके प्रकार १७ मिंगारावेलू मुदालियर ३२५ सिद्धान्त, आकाशविषयक ४४; आत्मा-मूलक १९; आघ्यात्मिक २४२; और दर्शन ३५; मौतिक २४२; मानसिक २४२; विकासमूलक १९१; सार्वभौमिक १६१

सुख, इन्द्रिय ६८; उसका ज्ञान और दुःख ४९; उसकी अपेक्षा दुःख अधिक क्यों ६५; उसकी खोज और नश्वरता १६; और गणितीय कम १३७; और स्वच्छन्दता ५०; -दुःख १३८, २०६; -दुःख, उसकी घारणा १६९; दुःख, प्रत्येक की घारणा अलग १६९; दुःख ६२; -भोग ५१;-भोग, उसके भीतर गरिमा १५१; शारी-रिक और ज्ञानानुज्ञीलन ४९; सांसारिक ३१९; -सुविधा २७०

सुघारक ४९; आधुनिक ३२१ सुन्नह्मण्य अय्यर ३५७

सुवर्ण लोम ४८

सूर्य १७, २२, ३१, ३३, ६३,८१-२, ९९, १०२, १०७, १११, १२०, १३०-३३, १३९-४१, १५७-५८, १६७, २१२, २३१, २६३, २८३, २८५, २९७, २९९, ३२७; उदय २७२;-किरण १००; -मण्डल २९४; -रिम २६;-लोक २६; -वंशी ६३

सृष्टि, उसका अभिन्न रूप २९०; उसका रचिता २०४; उसका रहस्य २९१; उसके पूर्व की अवस्था १०२; उसके साथ एकरूप २९०; उससे एकरव का अनुभव २८४; और आरमा ३६९; और उपादान २०४; और वीज १००-३; और मानव-मस्ति-क्क १०९; कार्य २०८; चक्र २०३; मानवारमा की २५६; -रचनावाद, प्राचीन १०५; रूपाकार की २१६; संघात मात्र २५; सम्पूर्ण का आगम और विलय २०३

सेन, केशव ३७६; केशवचन्द्र ३५४ (पा० टि०) सेनेटर पामर ३८३ सेमेटिक जाति २२७; वर्ग में ईश्वर का ज्ञान २३७ सैनबोर्न, कुमारी ३१४ सोम रस १४० सोराव, कुमारी ३१३ सोऽहम् २०, १८६, २४३, २५९-६०, २८९-९०; अपरिवर्तनशील २९०;

42486

शाश्वत २९० स्केंडिनेविया १९२ स्टॉक कम्पनी २६१ स्टॉकहम, कुमारी ३८६ स्टोइक दार्शनिक ३७२ स्टोन, श्रीमती ३८४ स्ट्रेटर ३०७ स्तोत्र-पाठ १६४ स्त्री और स्वामी ५६; जाति की वास्त-

विक दशा ३७१ स्थितिशील (static) २२ स्मिथ, श्रीमती ३४१, ३४६ स्याम ३७१ स्यामी २५७ स्वयम्भू १३३ 'स्वराज्यसिद्धि ' १८३

स्वर्ग १४, २६, ३२-५, ३७, ८३, ८५, ९३, ९६-७, ११९, १३४-३५, १४२-४५, १६२-६३, १६८-६९, १७४-७५, १८२, २०६, २११, २३२-३३, २६८, ३०२-३, ३६९; उसका राज्य, व्यक्ति में १५२; काम २७; -द्वार २९८; -नरक ३२, १४४; -प्राप्ति १६४; मन की कमजोरी का प्रतीक २६८; लोक ३५; वाद १६३ 'स्वाधीन इच्छा' ३७

स्वाधीनता, उसका अनुसन्धान मनुष्य द्वारा २९३; उसका प्रकाश ६९; उसका भाव २९५; उसका भाव और ईश्वर ५८; उसकी प्राप्ति चरम लध्य २९३; उससे विज्ञान की

उत्पत्ति और उन्नति ७०; और मुक्ति की आकांक्षा २९३; और विकास ६९; यथार्थ २९६;-लाभ २९४

स्वामी अभेदानन्द ३४८; ब्रह्मानन्द रामकृष्णानन्द ३३४; शिवानन्द ३५९; सारदानन्द ३५३ स्वाम्पस्कॉट ३७९, ३८४, ३८६

हक्सले ७, ११४ हजरत मुहम्मद १८३ 'हम बद्ध हैं' ८० 'हम मुक्त हैं' ३७ 'हमारा स्वर्गस्थ पिता' ९७ हरमोहन ३५१ हरि ३६२ हरिदास विहारीदास देसाई ३२२, ३३४, ३६४ हरिपद मित्र ३१४ हस्तक्षेप मत करो' ३३० हार्वर्ड ३४६; विश्वविद्यालय ३०८, ३४७, ३८१ हिंडोला १२६ हिंसा ६७ हिगिन्सन, कर्नल ३४७, ३९० हिन्द महासागर ३६ हिन्दुस्तान २४९, २७३ हिन्दू १४४, २४२, २४९, ३३८, ३६५;

उनका मत २२; उनका सिद्धान्त २६४; कट्टर ३३८; गरीव ३६८; जाति ५५, ९५, ३२५; दर्शन में ईश्वर् और व्यक्ति २३२; दार्शनिक ४५, ३०३; धर्म ३०९, ३२८, ३४०, ३४३, ३६२; धर्मग्रन्य और वेद २०२; पत्रिका ३७५; प्राचीन १९२; बीद्धिक ६१; भाई ३६४; राप्ट्र ३२४; राप्ट्र, उसकी अवनति का कारण ३२४-२५; रीति ३८७; ललना ३१२; लोग २१, १७२; विद्रोही १७; शास्त्र

५-६, ३५१; शास्त्र, उसमें प्रलय-वर्णन ६; समाज ३४० हिन्नू ६०, १८८; धर्मशास्त्र ३०२; प्राचीन २४१; साहित्य २४१ हिमालय ३१७, ३५२, ३८५; वहाँ के ऋषि २२७ हेनरी राइट, प्रो० ३५१ हेरोड, उसकी नृशंसता २६५ हेल ४८(पा० टि०); वहन ३३०, ३७९, ३८४, ३९०; श्री ३१४ हेलेन, गाउल्ड, कुमारी ३४१ हैरियट ३८४; हेल, कुमारी ३८५ होल्डेन ३३१ हृदय, उसके माध्यम से जीवन १४९; और मस्तिष्क १४९ ह्यूम, श्री ३३९ (पा० टि०) ह्यूी, कुमारी ३८७, ३९०, ३९२; श्री ३९२; श्रीमती ३४८